

# भी भगवत्-पुष्पदन्त-भूतवलि-प्रणीतः

# षट्खंडागमः

श्रीवीरसेनाचार्य-विरचित-धवला-टीका-समन्वितः ।

तस्य

# प्रथम-खंडे जीवस्थाने

हिन्दीभाषानुवाद-तुलनात्मकटिप्पण-प्रस्तावनानेकपरिशिष्टैः सम्पादिताः

# अन्तर-भावाल्पबहुत्वानुगमाः ५

#### सम्पादकः

अमरावतीस्थ-किंग-एडवर्ड-कॉलेज-संस्कृताध्यापकः, एम्. ए., एल्. एल्. बी., इत्युपाधिधारी

# हीरालाला जैनः

सहसम्पादकः

पं. हीरालालः सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थः

संशोधने सहायकौ

व्या. वा., सा. सू., पं. देवकीनन्दनः

丝

सिद्धान्तशास्त्री

डा. नेमिनाथ-तनय-आदिनाथः

उपाध्यायः, एम्. ए., डी. लिट्.

प्रकाशकः

श्रीमन्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र

जैन-साहित्योद्धारक-फंड-कार्यालयः

अमरावती (बरार)

वि. सं. १९९९ ]

बीर-निर्याण-संवत् २४६८ [ ई. स. १९४२

मूल्यं रूप्यक-दशकम्

प्रकाशक---

श्रीमन्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र, जैन-साहित्योद्धारक-फंड कार्यालय, अमरावती (बरार).



मुद्रक— टी. एम्. पाटील, मैनेजर सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, अमरावती ( बरार ).

#### THE

# **SATKHAŅŅĀGAMA**

OF

# PUŞPADANTA AND BHŪTABALI

WITH

THE COMMENTARY DHAVALA OF VIRASENA

#### VOL. V

# ANTARA-BHĀVĀLPABAHUTWĀNUGAMA

Edited

with introduction, translation, notes and indexes

BY

HIRALAL JAIN, M. A., L.L. B.,

C. P. Educational Service, King Edward College, Amraoti.

ASSISTED BY

Pandit Hiralal Siddhanta Shastri, Nyayatirtha.

With the cooperation of

Pandit Devakinandana Siddhanta Shastri

4

Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt.

Published by

Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra, Jaina Sähitya Uddharaka Fund Karyalaya AMRAOTI [Berar].

1942

Price rupees ten only.

Published by—
Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra,
Jaina Sähitya Uddhāraka Fund Kāryālaya,
AMRAOTI [Berar].



Printed by—
T. M. Patil, Manager,
Saraswati Printing Press,
AMRAOTI [Berar].

# विषय सूची

|   |                    |      | वृष्ठ          | Ì              |      |        |      |       |
|---|--------------------|------|----------------|----------------|------|--------|------|-------|
|   | प्राक्कथन          |      | १–३            |                |      |        |      |       |
|   | <b>?</b>           |      |                |                |      |        |      | पृष्ठ |
|   | प्रस्तावना         |      |                |                |      | २      |      |       |
|   | Introduction       | 1    | i–i i          |                |      | -      |      |       |
| Ş | धवळाका गणितशास्त्र | •••• | १–२८           | मूल, अनुव      | द और | टिप्पण | •••• | १-३५० |
|   |                    |      | २९–३०          |                |      |        |      | १–१७९ |
| 3 | शंका-समाधान        | •••  | ३० <b>-३६</b>  | भावानुगम       | •••• |        |      | १-२३८ |
| 8 | विषय परिचय         | •••  | ३६-४ <b>३</b>  |                |      |        |      |       |
| 4 | विषय सूची          | •••  | 8 <b>8</b> –५९ | अल्पबहुत्वानुग | ाम   | ••••   | २३   | ९–३५० |
| Ę | शुद्धिपत्र         | •••  | <b>६</b> ०–६३  |                |      |        |      |       |

# भावप्रक्षपणा—सृत्रपाठ .... १ अन्तरप्रक्षपणा—सृत्रपाठ .... १७ भावप्रक्षपणा—सृत्रपाठ .... २१ अवतरण—गाथा—सूत्रपाठ .... २१ २ अवतरण—गाथा—सूत्री .... ३३ न्यायोक्तियां .... ३४ ४ प्रंथोक्ठेख .... ३४ ५४ पारिमापिक शब्दसूची .... ३५—३८



# माक् कथन

पट्खंडागमका चौथा भाग इसी वर्ष जनवरीमें प्रकाशित हुआ था। उसके छह माह पश्चात् ही यह पांचवां भाग प्रकाशित हो रहा है। सिद्धान्त प्रन्थोंके प्रकाशनके विरुद्ध जो आन्दोलन उठाया गया था वह, हर्ष है, अधिकांश जैनपत्र-सम्पादकों, अन्य जैन विद्धानों तथा पूर्व भागकी प्रस्तावनामें प्रकाशित हमारे विवेचनके प्रभावसे बिलकुल ठंडा हो गया और उसकी अब कोई चर्चा नहीं चल रही है।

प्राचीन प्रन्थोंके सम्पादन, प्रकाशन व प्रचारकी चार मंजिले हैं— (१) मूळ पाठका संशोधन (२) मृळ पाठका शन्दशः अनुवाद (३) प्रन्थके अर्थको सुस्पष्ट करनेवाला सुविस्तृत व स्वतंत्र अनुवाद (४) प्रन्थके विपयको लेकर उसपर स्वतंत्र लेख व पुस्तकें आदि रचनायें। प्रस्तुत सम्पादन-प्रकाशनमें हमने इनमेंसे केवल प्रथम दो मंजिलें तय करनेका निश्चय किया है। तदनुसार ही हम यथाशक्ति मूल पाठके निर्णयका पूरा प्रयत्न करते है और फिर उसका हिन्दी अनुवाद यथाशक्य मृल पाठके कम, शैली व शन्दावलोंके अनुसार ही रखते हैं। विषयको मूल पाठसे अधिक स्वतंत्रतापूर्वक खोलनेका हम साहस नहीं करते। जहां इसकी कोई विशेष ही आवश्यकता प्रतीत हुई वहां मृलानुगामी अनुवादमें विस्तार न करके अलग एक छोटा मोटा विशेपार्थ लिख दिया जाता है। किन्तु इस स्वतंत्रतामें मी हम उत्तरोत्तर कमी करते जाते हैं, क्योंकि, वह यथार्थतः हमारी पूर्वोक्त सीमाओंके बाहरकी बात है। हम अनुवादको मूल पाठके इतने समीप रखनेका प्रयत्न करते है कि जिससे वह कुळ अंशेम संस्कृत छायाके अमावकी भी पूर्ति करता जाय, जैसा कि हम पहले ही प्रकट कर चुके है। जिन शब्दोंकी मूलमें अनुवृत्ति चली आती है वे यदि समीपवर्ती होनेसे मुक्नेय हुए तो उन्हें भी बार बार दुहराना हमने ठीक नहीं समझा।

हमारी इस मुस्पष्ट नीति और सीमाकी न समझ कर कुछ समालोचक अनु-वादमें दोप दिखानेका प्रयत्न करते हैं कि अमुक वाक्य ऐसा नहीं, ऐसा लिखा जाना चाहिये था, या अमुक विषय स्पष्ट नहीं हो पाया, उसे और भी खोलना चाहिये था, इत्यादि । हमें इस बातका हर्ष है कि विद्वान् पाठकेंकी इन प्रंथोमें इतनी तीव रुचि प्रकट हो रही है । पर यदि वह रुचि सची और स्थायी है तो उसके बलपर उपर्युक्त चार मंजिलोंमेंसे शेष दो मंजिलोंकी भी पूर्तिका अलगसे प्रयत्न होना चाहिये। प्रस्तुत प्रकाशनके सीमाके बाहरकी बात लेकर सम्पादनादिमें दोष दिखानेका प्रयत्न करना अनुचित और अन्याय है । जो समालोचनादि प्रकट हुए हैं उनसे हमें अपने कार्यमें आशातीत सफलता मिली हुई प्रतीत होती है, क्योंकि, उनमें मूल पाठके निर्णयकी त्रुटियां तो नहीं के बराबर मिलती हैं, और अनुवादके भी मूलानुगामित्वमें कोई दोष नहीं दिखाये जा सके । हां, जहां शब्दोंकी अनुवृत्ति आदि जोड़ी गई है वहां कहीं कुछ प्रमाद हुआ पाया जाता है। पर एक ओर हम जब अपने अल्प ज्ञान, अल्प साधन-सामग्री और अल्प समयका, तथा दूसरी ओर इन महान् प्रन्थेंकि अतिगहन विषय-विवेचनका विचार करते हैं तब हमें आश्चर्य इस बातका बिलकुल नहीं होता कि हमसे ऐसी कुछ भूटें हुई हैं, बाल्क, आश्चर्य इस बातका होता है कि वे मुळें उक्त परिस्थितिमें भी इतनी अल्प हैं। इस प्रकार उक्त छिदान्वेषी समाछोचकोंके लेखोंसे हमें अपने कार्यमें अधिक दढता और विश्वास ही उत्पन्न हुआ है और इसके छिये हम उनके हृदयसे कृतज्ञ हैं | जो अल्प भी त्रुटि या स्वलन जब भी हमारे दृष्टिगोचर होता है, तभी हम आगामी भागके शुद्धिपत्र व शंका-समाधानमें उसका समावेश कर देते हैं। ऐसे स्खळनादिकी सचना करनेवाळे सजनों के हम सदैव आभारी हैं। जो समालोचक अत्यन्त छोटी मोटी ब्रुटियोंसे भी बचनेके छिये बडी बडी योजनायें सुझाते हैं, उन्हें इस बातका ध्यान रखना चाहिये, कि इस प्रकाशनके लिये उपलब्ध फंड बहुत ही परिमित है और इससे भी अधिक कठिनाई जो हम अनुभव करते हैं, वह है समयकी । दिनों दिन काळ बड़ा कराल होता जाता है और इस प्रकारके साहित्यके लिये रुचि उत्तरीत्तर हीन होती जाती है। ऐसी अवस्थामें हमारा तो अब मत यह है कि जितने शीघ हो सके इस प्राचीन साहित्यको प्रकाशित कर उसकी प्रतियां सब ओर फैटा दी जांय, ताकि उसकी रक्षा तो हो । छोटी मोटी त्रिटयोंके सधारक छिये यदि इस प्रकाशनको रोका गया तो संभव है उसका फिर उद्धार ही न हो पाये और न जाने कैसा संकट आ उपस्थित हो। योजनाएं सुझाना जितना सरख है, स्वार्थस्याग करके आजकल कुछ कर दिग्वाना उतना सरल नहीं है। हमारा समय, राक्ति, ज्ञान और साधन सब परिमित है। इस कार्यके लिय इससे अधिक साधन-सम्पन्न यदि कोई संस्था या व्यक्ति-विशेष इस कार्य-भारको अधिक योग्यताके साथ सम्हाउनेको प्रस्तुत हो तो हम सहर्ष यह कार्य उन्हें सौंप सकते है। पर हमारी सीमाओंमें फिर हाल और अधिक विस्तारकी गुंजाइश नहीं है।

प्रस्तुत खंडांशमें जीवस्थानकी आठ प्ररूपणाओमेंसे अन्तिम तीन प्ररूपणाएं समाविष्ट हैं—अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व । इनमें क्रमशः ३९७, ९३ व ३८२ सूत्र पाये जाते हैं । इनकी टीकामें क्रमशः लगभग ४८, ६५ तथा ७६ शंका-समाधान आये है । हिन्दी अनुवादमें अर्थको स्पष्ट करनेके लिये क्रमशः १,२ और ३ विशेषार्थ लिखे गये हैं । तुलनात्मक व पाठमेद संबंधी टिप्पणियोंकी संख्या क्रमशः २९९, ९३ और १४४ है । इस प्रकार इस प्रंथ-भागमें लगभग १८९ शंका-समाधान, ६ विशेषार्थ और ५३६ टिप्पण पाये जावेंगे ।

सम्पादन-व्यवस्था व पाठ-शोधनके छिये प्रतियोंका उपयोग पूर्ववत् चाछ् रहा। पं. हीरालालजी शास्त्री यह कार्य नियतरूपसे कर रहे है। इस भागके मुद्रित फार्म श्री. पं. देवकीनन्द्नजी सिद्धान्तशास्त्रीने विशेषरूपसे गर्मीके विशाम-कालमें अवलेकन कर संशोधन मेजनेकी कृपा की है, जिनका उपयोग शुद्धिपत्रमें किया गया है | कन्नडप्रशस्तिका संशोधन पूर्ववत् डा. ए. एन्. उपाध्येजीने करके मेजा है | प्रति-मिलानमें पं. बालचन्द्रजी शास्त्रीका सहयोग रहा है | इस प्रकार सब सहयोगियोंका साहाय्य पूर्ववत् उपलब्ध है, जिसके लिये में उन सबका अनुगृहीत हूं |

इस भागकी प्रस्तावनामें पूर्वप्रतिज्ञानुसार डा. अवधेशनारायणजीके गणितसम्बन्धी लेखका अविकल हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है। इसका अनुवाद मेरे पुत्र चिरंजीव प्रफुल्ल-कुमार बी. ए. ने किया था। उसे मैने अपने सहयोगी प्रोफेसर काशीदत्तजी पांडेके साथ मिलाया और फिर डा. अवधेशनारायणजीके पास भेजकर संशोधित करा लिया है। इसके लिये इन सज्जनोंका मुझपर आभार है। चौथे भागके गणितपर भी एक लेख डा. अवधेशनारायणजी लिख रहे हैं। खेद है कि अनेक की टुंबिक विपत्तियों और चिन्ताओंके कारण वे उस लेखको इस भागमें देनेके लिये तैयार नहीं कर पाये। अतः उसके लिये पाठकोंको अगले भागकी प्रतीक्षा करना चाहिये।

आजकल कागज, जिल्द आदिका सामान व मुद्रणादि सामग्रीके मिलनेमें असाधारण कितनाईका अनुभव हो रहा है। कीमतें बेहद बढ़ी हुई हैं। तथापि हमारे निरन्तर सहायक और अदितीय साहित्ससेवी पं. नाथूरामजी प्रमीके प्रयत्नसे हमें कोई कितनाईका अनुभव नहीं हुआ। इस वर्ष उनके ऊपर पुत्रिवियोगका जो कठोर बज़पात हुआ है उससे हम और हमारी संस्थाके समस्त ट्रिटी व कार्यकर्त्तागण अल्यन्त दुखी हैं। ऐसी अपूर्व कितनाइयोंके होते हुए भी हम अपनी व्यवस्था और कार्यप्रगिति पूर्ववत् कायम रखनेमें सफल हुए हैं, यह हम इस कार्यके पुण्यका फल ही समझते हैं। आगे जब जैसा हो, कहा नहीं जा सकता।

किंग एडवर्ड कॉलेज अमरावती २०-७-४२

हीरालाल जैन

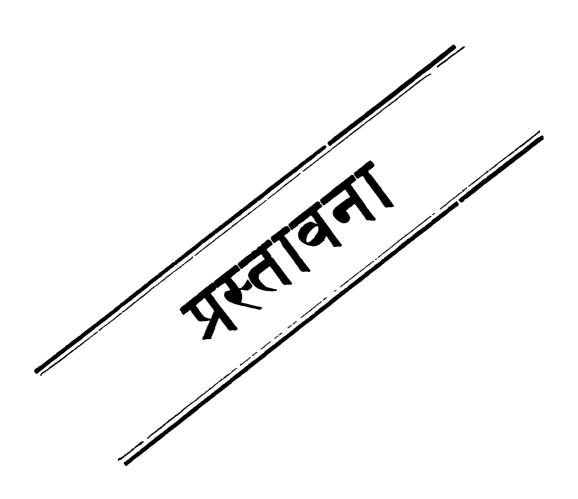

# INTRODUCTION

This volume contains the last three prarupana, namely Antara, Bhava and Alpa-bahutva, out of the eight prarupanas of which the first five have been dealt with in the previous volumes. The Antara prarūpanā contains 397 Sūtras and deals with the minimum and maximum periods of time for which the continuity of a single soul (eka jīva) or souls in the aggregate ( nānā jīva ) in any particular spiritual stage (Guna-sthana) or soul-quest (Margana-sthana) might be interrupted. It is, thus, a necessary counterpart of Kala prarūpaņā which, as we have already seen, devotes itself to the study of similar periods of time for which continuity in any particular state could uninterruptedly be maintained. The standard periods of time are, therefore, the same as in the previous prarupana. The first Gunasthana is never interrupted from the point of view of souls in the aggregate i, e. there is no time when there might be no souls in this Gunasthana-some souls will always be at this spiritual stage. But a single soul might deviate from this stage for a minimum period of less than 48 minutes (Antaramuhūrta) or for a maximum period of slightly less than 132 Sāgaropamas. The second Gunasthana may claim no souls for a minimum period of one instant (eka samaya) or for a maximum period of an innumerable fraction of a palyopama, while a single soul might deviate from it in the minimum for an innumerable fraction of a palyopama and at the maximum for slightly less than an Ardha-pudgala-parivartana. And so on with regard to all the rest of the Gunasthanas and the Marganasthanas. The commentator has explained at length how these periods are obtained by changes of attitude and transformations of life of the souls.

The Bhāva prarūpanā, in 93 Sūtras, deals with the mental dispositions which characterise each Guṇasthāna and Margaṇāsthāna. There are five such dispositions of which four arise from the Karmas heading for fruition (udaya) or pacification (upaśama) or destruction (kshaya) or partly destruction and partly pacification (kshayopaśama),

while the fifth arises out of the natural potentialities inherent in each soul (pāriṇāmika). Thus, the first Guṇasthāna is audayika, the second pāriṇāmika, the third, fifth, sixth and seventh kshāyopaśamika, the fourth aupaśamika, kshāyika or kshāyopaśamika, eighth, ninth and tenth aupaśamika or kshāyika, eleventh Aupaśamika and the twelfth, thirteenth and fourteenth kshāyika. The commentary explains these at great length.

The eighth and last prarūpaņā is Alpa-bahutva which, as its very name signifies, shows, in 382 Sūtras, the comparative numerical strength of the Gunasthanas and the Marganasthanas. It is here shown that the number of souls in the 8th, 9th and 10th Aupasamika Gunasthanas as well as in the 11th is the least of all and mutually equal. In the same three Kshapaka Gunasthanas and in the 12th, 13th and 14th, they are several times larger and mutually equal. This is the numerical order from the point of view of entries (pravesa) into the Gunasthanas. From the point of view of the aggregates (samcaya) the souls at the 13th stage are several times larger than the last class, and similarly larger at each successive stage are those at the 7th and the 6th stage respectively. Innumerably larger than the last at each successive stage are those at the 5th and the 2nd stage, and the last is exceeded several times by those at the 3rd stage. At the 4th stage they are innumerably larger and at the 1st infinitely larger successively. The whole discussion shows how the exact sciences like mathematics have been harnessed into the service of the most speculative philosophy.

The results of these prarūpanās we have tabulated in charts, as before, and added them to the Hindi introduction.



# धवलाका गणितशास्त्र

# ( पुस्तक ४ में प्रकाशित डा. अवधेश नारायण सिंह, लखनऊ युनीवर्सिटी, के लेखका अनुवाद )

यह विदित हो चुका है कि भारतवर्षमें गणित- अंकगणित, बीजगणित, क्षेत्रमिति आदिका अध्ययन अति प्राचीन कालमें किया जाता था। इस बातका भी अच्छी तरह पता चल गया है कि प्राचीन भारतवर्षीय गणितज्ञोंने गणितशाक्षमें ठोस और सारगर्भित उन्नित की थी। यथार्थतः अर्वाचीन अंकगणित और बीजगणितके जन्मदाता वे ही थे। हमें यह सोचनेका अभ्यास होगया है कि भारतवर्षकी विशाल जनसंख्यामेंसे केवल हिंदुओंने ही गणितका अध्ययन किया, और उन्हें ही इस विपयमें रुचि थी, और भारतवर्षीय जनसंख्याके अन्य भागों, जैसे कि बौद्ध व जैनोंने, उसपर विशेष ध्यान नहीं दिया। विद्वानोंके इस मतका कारण यह है कि अभी अभी तक बौद्ध वा जैन गणितज्ञोंद्वारा लिखे गये कोई गणितशास्त्रके प्रन्य ज्ञात नहीं हुए थे। किन्तु जैनियोंके आगमप्रन्थोंके अध्ययनसे प्रकट होता है कि गणितशास्त्रका जैनियोंके मा खूब आदर था। यथार्थतः गणित और ज्योतिष विद्याका ज्ञान जैन मुनियोंकी एक मुख्य साधना समझी जाती थीं।

अब हमें यह विदित हो चुका है कि जैनियोंकी गणितशास्त्रकी एक शासा दक्षिण भारतमें थी, और इस शासाका कमसे कम एक प्रन्थ, महावीराचार्य-कृत गणितसारसंप्रह, उस समयक्षी अन्य उपलब्द कृतियोंकी अपेक्षा अनेक बातोंमें श्रेष्ठ है। महावीराचार्यकी रचना सन् ८५० की है। उनका यह प्रन्य सामान्य रूपरेखामें ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, भास्कर और अन्य हिन्दू गणितज्ञोंके प्रन्योंके समान होते हुए भी विशेष बातोंमें उनसे पूर्णतः भिन्न है। उदाहरणार्थ—गणितसारसंप्रहके प्रश्न (problems) प्रायः सभी दूसरे प्रन्योंके प्रश्नोंसे भिन्न हैं।

वर्तमानकालमें उपलब्ध गणितशास्त्रसंबंधी साहित्यके आधारपरसे **इम यह कह सकते** हैं कि गणितशास्त्रकी महत्वपूर्ण शाखाएं पाटलिपुत्र (पटना), उज्जैन, मैसूर, मलावार **और** संभवतः बनारस, तक्षशिला और कुछ अन्य स्थानोंमें उन्नतिशील थीं। जब तक आगे प्रमाण प्राप्त न हों, तब तक यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन शाखाओंमें परस्पर क्या

१ देखो-मगवती सूत्र, अमयदेव सूरिकी टीका साहत, म्हेसाणाकी आगमोदय समिति द्वारा प्रकाश्चित, १९१९, सूत्र ९०। जैकोबी कृत उत्तराध्यन सूत्रका अमेजी अनुवाद, ऑक्सफोर्ड १८९५, अध्याय ७, ८, ३८.

संबंध था। फिर भी हमें पता चलता है कि भिन्न भिन्न शाखाओंसे आये हुए प्रन्थोंकी सामान्य रूपरेखा तो एकसी है, किन्तु विस्तारसंबंधी विशेष बातोंमें उनमें विभिन्नता है। इससे पता चलता है कि भिन्न भिन्न शाखाओंमें आदान-प्रदानका संबंध था, छात्रगण और विद्वान एक शाखासे दूसरी शाखामें गमन करते थे, और एक स्थानमें किये गये आविष्कार शीघ्र ही भारतके एक कोनेसे दूसरे कोने तक विज्ञापित कर दिये जाते थे।

प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्मके प्रचारने विविध विज्ञानों और कलाओं के अध्ययनको उत्तेजना दी। सामान्यतः सभी भारतवर्णीय धार्मिक साहित्य, और मुख्यतया बौद्ध व जैनसाहित्य, बड़ी बड़ी संख्याओं के उल्लेखों से परिपूर्ण है। बड़ी संख्याओं के प्रयोगने उन संख्याओं को लिखने के लिये सरल संकेतों की आवश्यकता उत्पन्न की, और उसीसे दाशिमक कम (The place-value system of notation) का आविष्कार हुआ। अब यह बात निस्संशयरूपसे सिद्ध हो चुकी है कि दाशिमक कमका आविष्कार भारतमें ईसवी सन्के प्रारंभ कालके लगभग हुआ था, जब कि बौद्धधर्म और जैनधर्म अपनी चरमोन्नित पर थे। यह नया अंक-कम बड़ा शक्तिशाली सिद्ध हुआ, और इसीने गणितशास्त्रको गतिप्रदान कर सुल्वस्त्रॉमें प्राप्त वेदकालीन प्रारंभिक गणितका विकासकी ओर बढ़ाया, और वराहिमिहिरके प्रंथोंमें प्राप्त वेदकालीन प्रारंभिक गणितका स्विकासकी ओर बढ़ाया, और वराहिमिहिरके प्रंथोंमें प्राप्त वेदकालीन प्रारंभिक गणितका स्विकासकी ओर बढ़ाया, और वराहिमिहिरके प्रंथोंमें प्राप्त वेदकाली सुसम्पन्न गणितशास्त्रमें परिवर्तित कर दिया।

एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो गणितके इतिहासकारोंकी दृष्टिमें नहीं आई, यह है कि यद्यपि हिन्दुओं, बौद्धों और जैनियोंका सामान्य साहित्य ईसासे पूर्व तीसरी व चौथी शताब्दीसे छगा-कर मध्यकाछीन समय तक अविच्छिल है, क्योंकि प्रत्येक शताब्दीके प्रंय उपलब्ध हैं, तथापि गणितशास्त्रसंबंधी साहित्यमें विच्छेद हैं। यथार्थतः सन् ४९९ में रचित आर्यभटीयसे पूर्वकी गणितशास्त्रसंबंधी रचना कदाचित् ही कोई हो। अपवादमें बढ़शालि प्रति (Bakhsali-Manuscript) नामक वह अपूर्ण हस्तिलेखित प्रंय ही है जो संभवतः दूसरी या तीसरी शताब्दीकी रचना है। किन्तु इसकी उपलब्ध हस्तिलेखित प्रतिसे हमें उस कालके गणितशास्त्रकी रचना है। किन्तु इसकी उपलब्ध हस्तिलेखित प्रतिसे हमें उस कालके गणितशास्त्रकी स्थितिके विषयमें कोई विस्तृत वृत्तान्त नहीं मिलता, व्योंकि यथार्थमें वह आर्यभट, ब्रह्मगुप्त अथवा श्रीधर आदिके प्रंथोंके सदश गणितशास्त्रकी पुस्तक नहीं है। वह कुळ चुने हुए गणितसंबंधी प्रश्नोंकी व्याख्या अथवा टिप्पणीसी है। इस हस्तिलेखित प्रतिसे हम केवल इतना ही अनुमान कर सकते हैं कि दाशिमकक्रम और तत्संबंधी अंकगणितकी मूल प्रक्रियां उस समय अच्छी तरह विदित्त थीं, और पीछेके गणितकोंद्वारा उल्लिखित कुळ प्रकारके गणित प्रश्न (problems) भी ज्ञात थे।

यह पूर्व ही बताया जा चुका है कि आर्यभटीयमें प्राप्त गणितशास्त्र विशेष उन्नत है, क्योंकि उसमें हमको निम्न लिखित विषयोंका उल्लेख मिलता है— वर्तमानकालीन प्राथमिक

अंकगणितके सब भाग जिनमें अनुपात, विनिमय और न्याजके नियम भी सम्मिछित हैं, तथा साल और वर्ग समीकरण, और साल कुहक (indeterminate equations) की प्रक्रिया तकका बीजगणित भी है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या आर्यभटने अपना गणितज्ञान विदेशसे प्रहण किया. अथवा जो भी कुछ सामग्री आर्यभटीयमें अन्तर्हित है वह सब भारतवर्षकी ही मौलिक सम्पत्ति है ! आर्यभट लिखते हैं " ब्रह्म. प्रथ्वी, चंद्र, ब्रुध, श्रुक्क. सर्थ, मंगळ, बृहस्पति, शनि और नक्षत्रोंको नमस्कार करके आर्यभट उस ज्ञानका वर्णन करता है जिसका कि यहां कुसुमपुरमें आदर हैं'।" इससे पता चलता है कि उसने विदेशसे कुछ प्रहण नहीं किया । दूसरे देशों के गणितशास्त्र के इतिहासके अध्ययनसे भी यही अनुमान होता है. क्योंकि आर्यमटीय गणित संसारके किसी भी देशके तत्कालीन गणितसे बहुत आगे बढ़ा हुआ था ! त्रिदेशसे प्रहुण करनेकी संमात्रनाको इस प्रकार दर कर देने पर प्रश्न उपस्थित होता है कि आर्यभटसे पूर्वकालीन गणितशास्त्रसंबंधी कोई प्रंथ उपलब्ध क्यों नहीं है ! इस शंकाका निवारण सरल है । दाशिमकक्रमका आविष्कार ईसवी सनके प्रारंभ कालके लगभग किसी समय हुआ था। इसे सामान्य प्रचारमें आनेके लिये चार पांच राताब्दियां लग गई होंगी। दाशिमककमका प्रयोग करनेवाला आर्यभटका प्रंथ ही सर्वप्रथम अच्छा प्रंथ प्रतीत होता है । आर्यभटके प्रंथसे पूर्वके प्रंथोंमें या तो पुरानी संख्यापद्धतिका प्रयोग था. अथवा. वे समयकी कसीटी पर ठीक उतरने लायक अच्छे नहीं थे। गणितकी दृष्टिसे आर्यभटकी विस्तृत ख्यातिका कारण, मेरे मतानुसार, बहुतायतसे यही या कि उन्होंने ही सर्वप्रथम एक अच्छा प्रन्य रचा. जिसमें दाशिमककमका प्रयोग किया गया या। आर्यभटके ही कारण पुरानी पुस्तकें अप्रचिलत और विलीन हो गईं। इससे साफ पता चल जाता है कि सन् ४९९ के पश्चात छिखी हुई तो इमें इतनी पुस्तकें मिलती हैं, किन्तु उसके पूर्वके कोई प्रन्य उपलब्ध महीं हैं।

इस प्रकार सन् ५०० ईसवीसे पूर्वके भारतीय गणितशास्त्रके विकास और उन्नितिका चित्रण करनेके लिये वास्तवमें कोई साधन हमारे पास नहीं है। ऐसी अवस्थामें आर्य- मटसे पूर्वके भारतीय गणितज्ञानका बोध करानेवाले प्रंथोंकी खोज करना एक विशेष महत्व- पूर्ण कार्य हो जाता है। गणितशास्त्रसंबंधी प्रन्थोंके नष्ट हो जानेके कारण सन् ५०० के पूर्व- कालीन भारतीय गणितशास्त्रके इतिहासका पुनः निर्माण करनेके लिये हमें हिंदुओं, बौद्धों और

१ त्रम्हकुशशिचुधमृगुरविकुजगुरुकोणभगणानमस्कृत्य । आर्यभटिस्त्वह निगदति कुसुमपुरेऽ+यचित ज्ञानम् ॥ आर्यभटीय-२, १.

त्रहाभूमिनक्षत्रगणात्रमस्कल्य कुष्ठमपुरे कुष्तमपुराख्येऽस्मिन्देशे अभ्याचितं **झानं कुष्तुमपुरवासिमिः प्**जितं महगतिज्ञानसाधनभूतं तन्त्रमार्यमटो निगदति । (परमेश्वराचार्यकृत टीका)

जैनियोंके साहित्यकी, और विशेषतः धार्मिक साहित्यकी, छानबीन करना पड़ती है। अनेक पुराणोंमें हमें ऐसे भी खंड मिलते हैं जिनमें गणितशास्त्र और ज्योतिप्रविद्याका वर्णन पाया जाता है। इसी प्रकार जैनियोंके अधिकांश आगमप्रन्थोंमें भी गणितशास्त्र या ज्योतिषविद्याकी कुछ न कुछ सामग्री मिलती है। यही सामग्री भारतीय परम्परागत गणितकी द्योतक है, और वह उस प्रन्थसे जिसमें वह अन्तर्भूत है, प्रायः तीन चार शताब्दियां पुरानी होती है। अतः यदि हम सन् ४०० से ८०० तककी किसी धार्मिक या दार्शनिक कृतिकी परीक्षा करें तो उसका गणितशास्त्रीय विवरण ईसवीके प्रारंभसे सन् ४०० तकका माना जा सकता है।

उपर्युक्त निरूपणके प्रकाशमें ही हम इस नौवीं शताब्दीके प्रारंभकी रचना षट्खंडागमकी टीका धवळाकी खोजको अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं। श्रीयुत हीराळाळ जैनने इस प्रन्यका सम्पादन और प्रकाशन करके विद्वानोंको स्थायीरूपसे कृतज्ञताका ऋणी बना ळिया है।

#### गणितशास्त्रकी जैनशाखा

सन् १९१२ में रंगाचार्यद्वारा गणितसारसंप्रहकी खोज और प्रकाशनके समयसे विद्वानोंकों आमास होने छगा है कि गणितशास्त्रकी ऐसी मी एक शाखा रही है जो कि पूर्णतः जैन विद्वानोंद्वारा चर्छाई जाती थी । हार्छ्होंमें जैन आगमके कुछ प्रन्थोंके अध्ययनसे जैन गणितज्ञ और गणितप्रन्थोंसंबंधी उल्लेखोंका पता चर्छा है । जैनियोंका धार्मिक साहित्य चार मागोंमें विमाजित है जो अनुयोग, (जैनधर्मके) तत्वोंका स्पष्टीकरण, कहलाते हैं । उनमेंसे एकका नाम करणानुयोग या गणितानुयोग, अर्थात् गणितशास्त्रसंबंधी तत्वोंका स्पष्टीकरण, है । इसीस पता चर्छता है कि जैनधर्म और जैनदर्शनमें गणितशास्त्रको कितना उच्च पद दिया गया है।

यद्यपि अनेक जैन गणितज्ञोंके नाम ज्ञात हैं, परंतु उनकी कृतियां छुप्त हो गई हैं । उनमें सबसे प्राचीन भद्रबाहु हैं जो कि ईसासे २७८ वर्ष पूर्व स्वर्ग सिधारे। वे ज्योतिष विद्याके दो प्रन्थोंके लेखक माने जाते हैं (१) सूर्यप्रज्ञप्तिकी टीका; और (२) भद्रबाह्त्री संहिता नामक एक मौलिक प्रंथ । मल्यिगिरि (लगभग ११५० ई.) ने अपनी सूर्यप्रज्ञप्तिकी टीकामें इनका उल्लेख किया है, और महोत्पर्ल (९६६) ने उनके प्रन्थावतरण दिथे हैं । सिद्धसेन नामक एक दूसरे ज्योतिपिक प्रन्थावतरण वराह्मिहिर (५०५) और महोत्पल द्वारा दिये गये

१ देखो- रगाचार्य द्वारा सम्पादित गणितसारसंग्रहकी प्रस्तावना, डी. ई. स्मिथद्वारा लिखित, मदास, १९१२.

२ वी. दत्तः गणितशास्त्रीय जैने शाखा, चुलेटिन कलकता गणितसोसायटी, जिल्द २१ (१९१९), पृष्ठ ११५ से १४५.

३ बृहत्सिहिता, एस. द्विवेदीद्वारा सम्पादित, बनारस, १८९५, पू. २२६.

हैं। अर्धभागधी और प्राकृत माषामें लिखे हुए गणितसम्बन्धी उक्लेख अनेक प्रन्योंमें पाये जाते हैं। धवलामें इसप्रकारके बहुसंख्यक अवतरण विद्यमान हैं। इन अवतरणांपर स्थास्थान विचार किया जायगा। किन्तु यहां यह बात उक्लेखनीय है कि वे अवतरण निःसंशयरूपसे सिद्ध करते हैं कि जैन विद्वानोंद्वारा लिखे गये गणितग्रंय थे जो कि अब लुप्त हो गयें हैं। क्षेत्रसमास और करणभावनोक नामसे जैन विद्वानोंद्वारा लिखित प्रंथ गणितशास्त्रसम्बन्धी ही थे। पर अब हमें ऐसे कोई प्रंथ प्राप्य नहीं हैं। हमारा जैन गणितशास्त्रसम्बन्धी अत्यन्त खंडित ज्ञान स्थानांग सूत्र, उमास्तातिकृत तत्वार्थाधिगमसूत्रभाष्य, सूर्यप्रज्ञित, अनुयोगद्वारसूत्र, त्रिलोकप्रज्ञप्ति, त्रिलोकसार आदि गणितेतर प्रन्थोंसे संकलित है। अव इन प्रन्थोंमें धवलाका नाम भी जोड़ा जा सकता है।

#### धवलाका महत्व

धवला नौना सदीके प्रारंभमें वीरसेन द्वारा लिखी गई थी | वीरसेन तत्वज्ञानी और धार्मिक दिव्यपुरुष थे | वे वस्तुतः गणितज्ञ नहीं थे | अतः जो गणितज्ञालीयसामग्री धवलाके अन्तर्गत है, वह उनसे पूर्ववर्ता लेखकोंकी कृति कही जा सकती है, और मुख्यतया पूर्वगत टीकाकारोंकी, जिनमेंसे पाचका इन्द्रनन्दीने अपने श्रुनावतारमें उल्लेख किया है । ये टीकाकार कुंदकुंद, शामकुंद, तंबुलूर, समन्तभद्र और चप्पदेव थे, जिनमेंसे प्रथम लगभग सन् २०० के और अन्तिम सन् ६०० के लगभग हुए । अतः धवलाकी अधिकांश गणितशालीयसामग्री सन् २०० से ६०० तकके बीचके समयकी मानी जा सकती है। इस प्रकार भारतवर्षीय गणितशालके इतिहासकारोंके लिये धवला प्रथम श्रेणीका महत्वपूर्ण प्रथ हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें भारतीय गणितशालको इतिहासको सबसे अधिक अधकारपूर्ण समय, अर्थात् पांचवी शताब्दीसे पूर्वकी बातें मिलती हैं । विशेष अध्ययनसे यह बात और भी पुष्ट हो जाती है कि धवलाकी गणितशालिय सामग्री सन् ५०० से पूर्वकी है । उदाहरणार्थ— धवलामें वर्णित अनेक प्रक्रियार्थे किसी भी अन्य ज्ञात प्रथमें नहीं पाई जातीं, तथा इसमें कुल ऐसी स्थूलताका आभास भी है जिसकी ज्ञलक पश्चात्के भारतीय गणितशालसे परिचित विद्वानोंको सरलतासे मिल सकती है । धवलाके गणितभागमें वह परिपूर्णता और परिष्कार नहीं है जो आर्यभटीय और उसके पश्चात्के प्रथों है ।

# धवलान्तर्गत गाणितशास्त्र

संख्याएं और संकेत-धवलाकार दाशमिक अनसे पूर्णतः परिचित हैं। इसके प्रमाण

१ श्रीलंकने सूत्रकृतांगसूत्र, स्मयाम्ययन अनुयोगद्वार, श्लोक २८, पर अपनी टीकार्मे मंगसंबंधी (regarding permutations and combinations) तीन नियम उद्धृत किये हैं। ये नियम किसी जैन गणित ग्रंथमंसे लिये गये जान पड़ते हैं।

सर्वत्र उपलब्ध होते हैं | इम यहां धवलाके अन्तर्गत अवतरणोंसे ली गईं संख्याओंको व्यक्त करनेकी कुछ पद्धतियोंको उपस्थित करते है—

- (१) ७९९९९९८ को ऐसी संख्या कहा है कि जिसके आदिमें ७, अन्तमें ८ और मध्यमें छह बार ९ की पुनरावृत्ति हैं।
- (२) ४६६६६६ भ्यक्त किया गया है— चौसट, छह सौ, छ्यासट हजार, छ्यासट लाख, और चार करोड़ें।
- (३) २२७९९४९८ व्यक्त किया गया है— दो करोड़, सत्ताइस, निन्यानेव हजार, चारसी और अन्ठानवें

इनमेंसे (१) में जिस पद्धतिका उपयोग किया है वह जैन साहित्यमें अन्य स्थानोंमें भी पायी जाती है, और गणितसारसंप्रहमें भी कुछ स्थानोंमें है। उससे दाशिभकक्रमका सुपिश्चय सिद्ध होता है। (२) में छोटी सद्ध्याएं पहले व्यक्त की गई हैं। यह संस्कृत साहित्यमें प्रचलित साधारण रीतिके अनुसार नहीं है। उसी प्रकार यहां संकेत-क्रम सौ है, न कि दश जो कि साधारणतः संस्कृत साहित्यमें पाया जाता हैं। किन्तु पाली और प्राकृतमें सौ का क्रम ही प्रायः उपयोगमें लाया गया है। (३) में सबसे बड़ी संख्या पहले व्यक्त की गई है। अवतरण (२) और (३) स्पष्टतः भिन्न स्थानोंसे लिये गये हैं।

२२६ और २२७ के बीचकी। अथवा, और अधिक नियत- (१,००,००,०००) और (१,००,००,०००) के बीचकी। अथवा, सर्वधा निश्चित- २२५ २२६। इन जीवोंकी संख्या अन्य मतानुसार ७९२२८१६२५१४२६४३३७५९३५७५९३६६।

१. घ. भाग ३, पृष्ठ ९८, गाथा ५१। देखो गोम्मटसार, जीवकांड, पृष्ट ६३३.

२. घ. माग ३, पृ. ९९, गाथा ५२. ३ घ. माग ३, पृ. १००, गाथा ५३.

४ देखो- मणितसारसंग्रह १, २७. और भी देखो- दत्त और सिंहका हिन्दूगणितशास्त्रका इतिहास, जिल्द १, ठाहोर १९३५, पृ १६. ५ दत्त और सिंह, पूर्ववन्, पृ. १४.

६ घ. साग ३, पू. २५३. ७ गोम्मटसार, जीवकांड, (से. बु. जे. सीरीज ) पू. १०४.

यह संख्या उन्तीस अंक प्रहण करती है | इसमें भी उतने ही स्थान हैं जितने कि (१,००,००,०००) में में, परन्तु है वह उससे बड़ी संख्या । यह बात धवळाकारको ज्ञात है, और उन्होंने मनुष्यक्षेत्रका क्षेत्रफळ निकाळकर यह सिद्ध किया है कि उक्त संख्याके मनुष्य मनुष्यक्षेत्रमें नहीं समा सकते, और इसळिये उस संख्यावाळा मत ठीक नहीं है |

## मौलिक प्रक्रियायें

धवलामें जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्गमूल और घनमूल निकालना, तथा संख्याओं का घात निकालना (The raising of numbers to given powers) आदि मौलिक प्रक्रियाओं का कथन उपलब्ध है। ये कियाएं पूर्णोंक और भिन्न, दोनोंके संबंधमें कही गई हैं। धवलामें वार्णित घातांकका सिद्धान्त (Theory of indices) दूसरे गणित प्रंथोंसे कुछ कुछ भिन्न है। निश्चयतः यह सिद्धान्त प्राथमिक है, और सन् ५०० से पूर्वका है। इस सिद्धान्तसंबंधी मौलिक विचार निम्नलिखित प्रक्रियाओं के आधारपर प्रतीत होते हैं:—(१) वर्ग, (२) घन, (३) उत्तरोत्तर वर्ग, (३) उत्तरोत्तर घन, (५) किसी संख्याका संख्यातुल्य घात निकालना (The raising of numbers to their own power), (६) वर्गमूल, (७) घनमूल, (८) उत्तरोत्तर वर्गमूल, (९) उत्तरोत्तर घनमूल, आदि। अन्य सब घातांक इन्हीं क्रपोंमें प्रगट किये गये हैं।

उदाहरणार्थ — अ<sup>र्ड</sup> को अ के घनका प्रथम वर्गमूल कहा है। अ<sup>र</sup> को अ का घनका घन कहा है। अ<sup>र</sup> को अ के घनका वर्ग, या वर्गका घन कहा है, इत्यादि<sup>र</sup>। उत्तरोत्तर वर्ग और घनमूल नीचे लिखे अनुसार हैं—

१ धवला, साग ३ पृष्ठ, ५३.

#### वर्गित-संवर्गित

परिभाषिक शब्द वर्गित-संवर्गितका प्रयोग किसी संख्याका संख्यातुल्य वात करनेके अर्थमें किया गया है।

# उदाहरणार्थ--न न का वर्गितसंवर्गितरूप है।

इस सम्बन्धमें धवलामें विरलन-देय 'फैलाना और देना 'नामक प्रक्रियाका उल्लेख भाया है। किसी संख्याका 'विरलन' करना व फेलाना अर्थात् उस संख्याको एकएकमें अलग करना है। जैसे, न के विरल्जनका अर्थ हं—

#### १११११ ......न वार

'देय' का अर्थ है उपर्युक्त अंकोंमें प्रत्येक स्थान पर एककी जगह न ( विवक्षित संख्या ) को रख देना । फिर उस विरलन-देयसे उपलब्ध संख्याओंको परस्पर गुणा कर देनेसे उस संख्याका वर्गित-संवर्गित प्राप्त हो जाता है, और यही उस संख्याका प्रथम वर्गित-संवर्गित कहलाता है । जैसे, न का प्रथम वर्गित-संवर्गित न<sup>न</sup> ।

विरलन-देयकी एकवार पुनः प्रिक्रया करनेसे, अर्थात् न<sup>न</sup> को लेकर वहीं विधान फिर न<sup>न</sup> करनेसे, द्वितीय वर्गित-संवर्गित (न<sup>न</sup>) प्राप्त होता है। इसी विधानको पुनः एकबार करनेसे

न का तृतीय वर्गित-संवर्गित 
$$\left\{ \left( \right.$$
 न  $^{q} \left. \right\} \right\}$  प्राप्त होता है ।

धवलामें उक्त प्रक्रियाका प्रयोग तीन बारसे अधिक अपेक्षित नहीं हुआ है। किन्तु, तृतीय वर्गितसंवर्गितका उल्लेख अनेकवार बड़ी संख्याओं व असंख्यात व अनन्तके संबंधमें किया गया है। इस प्रक्रियासे कितनी बड़ी संख्या प्राप्त होती है, इसका ज्ञान इस बातसे हो सकता है कि २ का तृतीयवार वर्गितसंवर्गित रूप २५६ हो जाता है।

#### घातांक सिद्धान्त

उपर्युक्त कथनसे स्पष्ट है कि धवलाकार घातांक सिद्धान्तसे पूर्णतः परिचित थे। जैसे---

१ भवला, भाग ३, पृ. २० आदि.

उक्त सिद्धान्तोंके प्रयोगसंबंधी उदाहरण धवलामें अनेक हैं। एक रोचक उदाहरण निम्न प्रकारका है'— कहा गया है कि २ के ७ वें वर्गमें २ के छठवें वर्गका भाग देनेसे २ का छठवां वर्ग रूच्ध आता है। अर्थात्—

जब दाशिमक्रमका ज्ञान नहीं हो पाया था तब द्विगुणक्रम और अर्धक्रमकी प्रक्रियाएं (The operations of duplation and mediation) महत्वपूर्ण समझी जाती थीं। भारतीय गणितशास्त्रके प्रंथोंमें इन प्रक्रियाओंका कोई चिह्न नहीं मिलता। किन्तु इन प्रक्रियाओंको मिश्र और यूनानके निवासी महत्वपूर्ण गिनते थे, और उनके अंकगणितसंबंधी प्रंथोंमें वे तदनुसार स्वीकार की जाती थीं। धवलामें इन प्रक्रियाओंके चिह्न मिलते हैं। दो या अन्य संख्याओंके उत्तरोत्तर वर्गीकरणका विचार निश्चयतः द्विगुणक्रमकी प्रक्रियासे ही परिस्फिटित हुआ होगा, और यह द्विगुणक्रमकी प्रक्रिया दाशिमिकक्रमके प्रचारसे पूर्व भारतवर्धमें अवस्य प्रचलित रही होगी। उसी प्रकार अर्धक्रम पद्धतिका भी पता चलता है। धवलामें इस प्रक्रियाको हम २,३,४ आदि आधारवाले लघुरिक्य सिद्धान्तमें साधारणीकृत पाते है।

## लघुरिक्थ (Logarithm)

धवलामें निम्न पारिभापिक शब्दोंके लक्षण पाये जाते हैं -

(१) अर्धच्छेद- जितनी वार एक संख्या उत्तरोत्तर आधी आधी की जा सकती है, उतने उस संख्याके अर्धच्छेद कहे जाते हैं। जैसे- २<sup>म</sup> के अर्धच्छेद = म

अर्धच्छेदका संकेत अङ्गे मान कर हम इसे आधुनिक पद्धतिमें इस प्रकार रख सकते हैं— क का अङ्गे (या अङ्गे क) = छरि क। यहां छ्युरिक्यका आधार २ है।

- (२) वर्गशालाका किसी संख्याके अर्द्धच्छेदोंके अर्द्धच्छेद उस संख्याकी वर्ग-शालाका होती है। जैसे क की वर्गशालाका = वश क = अछे अछे क = लिर लिर क। यहां लघुरिक्यका आधार २ है।
- (३) त्रिकच्छेद<sup>3</sup>— जितने वार एक संख्या उत्तरोत्तर ३ से विभाजित की जाती है, उतने उस संख्याके त्रिकच्छेद होते है। जैसे— क के त्रिकच्छेद = त्रिक्ठ क = छिर ३क। यहां छघुरिक्यका आधार ३ है।

१ धवला माग ३, पृ. २५३ आदि. २ धवला माग ३, पृ. २१ आदि.

३ धवला भाग ३, पृ. ५६.

(४) चतुर्थच्छेद'— जितने वार एक संख्या उत्तरोत्तर १ से विभाजित की जा सकती है, उतने उस संख्याके चतुर्थच्छेद होते हैं। जैसे— क के चतुर्थच्छेद = चछे क = छिर १ क। यहां चनुरिक्यका आधार ४ है।

धवलामें लघुरिक्यसंबंधी निम्न परिणामोंका उपयोग किया गया है-

- (१) <sup>र</sup> छरि (म/न) = छरि म छरि न
- (२) लिर (म. न) = लिर म + लिर न •
- (३) र लीर म = म। यहां लघुरिक्यका आधार २ है।
- (५) छिर छिर (क<sup>क</sup>) <sup>२</sup> = छिर क + १ + छिर छिर क, (वाई ओर) = छिर (२ क छिर क) = छिर क + छिर २ + छिर छिर क = छिर क + १ + छिर छिर क।

चूंकि लिर २ = १, जब कि आधार २ है।

(६) छिर (क<sup>क</sup>) = क<sup>क</sup> छिर क<sup>क</sup>

(७) मानलो अ एक संख्या है, तो---

अ का प्रथम वर्गित-संवर्गित = अअ = व ( मानले )

,, द्वितीय ,,  $= a^{\overline{a}} = H$  ,

,, तृतीय ,, = भ<sup>भ</sup> = म ,

धवलामें निम्न परिणाम दिये गये हैं ---

- (क) छरिब = अ छरि अ
- (ख) हिर हिर ब = हिर अ + हिर हिर अ
- (ग) लिर भ = ब छरि ब

१ धवला, भाग ३, पृ. ५६. २ धवला, भाग ३, पृ. ६०. ३ धवला, भाग ३, पृ. ५५. ४ धवला, भाग ३, पृ. २१ आदि. ५ पूर्ववन

६ पूर्ववत्। यहाँ यह बात उन्नेखनीय है कि प्रथमें ये छप्तरिक्थ पूर्णाकों तक ही परिमित नहीं हैं। संख्या क कोई भी संख्या हो सकती है। कक प्रथम वर्गितसंवर्गित राशि और (क क) द्वितीय वर्गित- संवर्गित राशि है। ७ भवला, भाग ३, पृ. २१-२४.

( ङ ) छरि म = म छरि म

् (च) लिर लिर म = लिर भ + लिर लिर भ । इत्यादि

(८)<sup>१</sup> छरि छरि म < ब<sup>²</sup>

इस असाम्यतासे निम्न असाम्यता आती है— ब छरि ब + छरि ब + छरि छरि ब < बर्

भिन्न अंकगणितमें भिनोंको मौछिक प्रक्रियाओं, जिनका ज्ञान धवछामें प्रहण कर छिया गया है, के अतिरिक्त यहां हम भिन्नसंबंधी अनेक ऐसे राचक सूत्र पाते हैं जो अन्य किसी गणितसंबंधी ज्ञात प्रन्थेंमें नहीं भिछते । इनमें निम्न छिखित उद्घेखनीय हैं—

$$(?)^{\circ} \frac{f^{\circ}}{f + (f / f)} = f + \frac{f}{f + 2}$$

(२) मान को कि किसी एक संख्या म में द, द' ऐसे दो भाजकों का भाग दिया गया और उनसे क्रमशः क और क' ये दो छन्ध (या भिन्न) उत्पन्न हुए। निम्न लिखित सूत्रमें म के द + द' से भाग देने का परिणाम दिया गया है—

$$\frac{\mu}{\alpha + \alpha'} = \frac{\pi'}{(\pi'/\pi) + \ell}$$
अथग = 
$$\frac{\pi}{\ell + (\pi/\pi')}$$

$$(3)''$$
 यदि  $\frac{H}{C} = 4$ , और  $\frac{H'}{C} = 4$ , तो—  $C(4-4)' + H' = 4$ 

$$(8)^{4}$$
  $= \frac{3}{4} = 4$ ,  $= \frac{3}{4} = 4$ ,  $= \frac{4}{4}$ ;

१ भवला, साग ३, पृ. २४.

३ भवला, भाग ३, पृ. ४६.

५ साग ३, पृ. ४६, गाथा २४.

२ धवला, माग ३,पृ. ४६.

४ धवला, भाग ३, पृ. ४७, गार्था २७.

$$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a}} = \mathbf{a} + \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a} - \mathbf{k}}$$

$$(4)^{t}$$
 यदि  $\frac{3t}{a} = a$ , तो  $\frac{3t}{a+t} = a - \frac{a}{\frac{a}{t} + \frac{a}{t}}$ 

$$3)(\frac{3}{a-H} = 4 + \frac{4}{a} - 8$$

$$(\xi)^3$$
 यदि  $\frac{3}{a} = a$ , और  $\frac{3}{a^3} = a + t$ , तो—

$$a' = a - \frac{a}{\frac{a}{a} + \xi}$$

भार यदि 
$$\frac{4}{a'} = a - H$$
, तो—  $a' = a + \frac{a}{-\frac{a}{H}} - R$ 

$$( \circ )' \text{ atc} \frac{3}{a} - a, \text{ show } \frac{3}{a'} \text{ cut } \text{ than } \hat{c}, \text{ ch} - \frac{3}{a'} - \frac{3}{a'} = a \text{ } (\frac{a' - a}{a'})$$

$$(c)'$$
 यदि  $\frac{3}{a} = a$ , और  $\frac{3}{a + a} = a - a$ , तो— $a = \frac{a + a}{a - a}$ 

$$(9)^{5}$$
 यदि  $\frac{3}{a} = a$ , और  $\frac{3}{a - 4a} = a + a$ , तो  $\frac{a}{a} + \frac{a}{a} + a$ 

१ भाग ३, पृ. ४६, गाथा २४.

३ भाग ३, पृ. ४६, गाथा २८.

५ माग ३, पृ. ४९, गाथा ३०.

४ भाग ३, पृ. ४८, गाथा २९.

$$(22)^{2}$$
  $\frac{4}{a} = a$ ,  $\frac{4}{a} = a$ ,  $\frac{4}{a} = a$ 

ये सब परिणाम धवलाके अन्तर्गत अवतरणोंमें पाये जाते हैं। वे किसी भी गणित-संबंधी ज्ञात प्रंथमें नहीं मिलते। ये अवतरण अर्धमागधी अथवा प्राकृत प्रंथोंके हैं। अनुमान यही होता है कि वे सब किन्हीं गणितसंबंधी जैन प्रन्थोंसे, अथवा पूर्ववर्ता टीकाओंसे लिये गये हैं। वे अंकगणितकी किसी सारभूत प्रक्रियाका निरूपण नहीं करते। वे उस कालके स्मारकावशेप हैं जब कि भाग एक कठिन और श्रमसाध्य विधान समझा जाता था। ये नियम निश्चयतः उस काल के है जब कि दाशमिक-क्रमका आंकगणितकी प्रक्रियाओंमें उपयोग सुप्रचलित नहीं हुआ था।

त्रैराशिक — त्रैराशिक क्रियाका धवलामें अनेक स्थानों पर उल्लेख और उपयोग किया गया है' । इस प्रित्रयासंबंधी पारिभाषिक शब्द हैं— फल, इच्छा और प्रमाण— टीक वही जो ज्ञात प्रंगोंमें मिळते हैं । इससे अनुमान होता है कि त्रैराशिक क्रियाका ज्ञान और व्यवहार भारतवर्षमें दाशिक क्रमके आविष्कारसे पूर्व भी वर्तमान था।

#### अनस्त

षदी संख्याओं का प्रयोग—' अनन्त ' शब्दका विविध अर्थोमें प्रयोग सभी प्राचीन जातियों के साहित्यमें पाया जाता है। किन्तु उसकी ठीक परिभापा और समझदारी बहुत पीछे आई। यह स्वामाविक ही है कि अनन्तकी ठीक परिभापा उन्हीं छोगों द्वारा विकसित हुई जो बड़ी संख्याओं का प्रयोग करते थे, या अपने दर्शनशास्त्रमें ऐसी संख्याओं के अभ्यस्त थे। निम्न विवेचनसे यह प्रकट हो जायगा कि भारतवर्षमें जैन दार्शनिक अनन्तसे संबंध रखनेवाछी विविध भावनाओं को श्रेणीबद्ध करने तथा गणनासंबंधी अनन्तकी ठीक परिभाषा निकाछने में सफल हुए।

बड़ी संख्याओंको व्यक्त करनेके लिये उचित संकेतोंका तथा अनन्तकी कल्पनाका विकास तभी होता है जब निगूद तर्क और विचार एक विशेष उच्च श्रेणीपर पहुंच जाते हैं। यूरोपमें आर्किमिडीज़ने समुद्र-तटकी रेतके कणोंके प्रमाणके अंदाज लगानेका प्रयत्न किया था और यूनानके दार्शनिकोंने अनन्त एवं सीमा (limit) के विषयमें विचार किया था। किन्तु उनके पास बड़ी संख्याओंको व्यक्त करनेके योग्य संकेत नहीं थे। भारतवर्षमें हिन्दू, जैन और बौद्ध दार्शनिकोंने बहुत बड़ी संख्याओंका प्रयोग किया और उस कार्यके लिये उन्होंने उचित संकेतोंका

र माग ३, पृ. ४९, गाथा ३२.

२ धवला माग ३, पृ. ६९ और १०० आदि.

भी आविष्कार किया । विशेषतः जैनियोंने लोकभरके समस्त जीवों, काल-प्रदेशों और क्षेत्र अथवा आकाश-प्रदेशों आदिके प्रमाणका निरूपण करनेका प्रयत्न किया है ।

बड़ी संख्यायें व्यक्त करनेके तीन प्रकार उपयोगमें छाये गये-

- (१) दाशिमक-क्रम ( Place-value notation) जिसमें दशमानका उपयोग किया गया। इस संबंधमें यह बात उल्लेखनीय है कि दशमानके आधारपर १०१४० जैसी बड़ी संख्याओं को न्यक्त करनेवाले नाम कल्पित किये गये।
- (२) घातांक नियम (Law of indices वर्ग-संवर्ग) का उपयोग बड़ी संख्याओंको सूक्ष्मतासे व्यक्त करनेके छिय किया गया । जैसे—

$$(a)(3')^{x'}=8'=34\xi$$

$$(\exists \theta) \quad \left\{ (\exists x')^{n'} \right\} = \xi \, \theta \, \xi^{n'}$$

जिसको २ का तृतीय वर्गित-संत्रर्गित कहा है। यह संख्या समस्त विश्व (universe) के विबुत्कणों (protons and electrons) की संख्यासे बड़ी है।

(३) लघुरिक्थ (अर्धच्छेद) अथवा लघुरिक्थके लघुरिक्य (अर्धच्छेदशलाका) का उपयोग बड़ी संह्याओं के विचारको छोटी संह्याओं के विचारमें उतारने के लिये किया गया। जैसे—

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज भी संख्याओं को न्यक्त करने के छिये हम उपर्युक्त तीन प्रकारों में से किसी एक प्रकारका उपयोग करते हैं। दाशिमकक्रम समस्त देशों की साधारण सम्पत्ति बन गई है। जहां बड़ी संख्याओं का गणित करना पड़ता है, वहां छघुरिक्यों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक पदार्थिवज्ञानमें परिमाणों (magnitudes) को न्यक्त करने के

१ वर्डा संख्याओं तथा संख्या-नामोंके संबंधमें विशेष जाबनेके लिये देखिये दत्त और सिंह कृत हिन्दू गणितशास्त्रका इतिहास (History of Hindu Mathematics), मोतीलाल बनारतीदास, लाहोर, द्वारा त्रकाशित, माग १, पृ. ११ आदि.

िंथे घातांक नियमोंका उपयोग सर्वसाधारण है | उदाहरणार्ध - विश्वमरके विश्वत्कणोंकी गणना' करके उसकी व्यक्ति इस प्रकार की गई है— १३६.२ " तथा, रूढ संख्याओंके विकल्पन (distribution of primes) को सूचित करनेवाली स्वयूज संख्या (Skewes' number) निम्न प्रकारसे व्यक्त की जाती है—

संख्याओंको न्यक्त करनेवाले उपर्युक्त समस्त प्रकारोंका उपयोग धवलामें किया गया है। इससे स्पष्ट है कि भारतवर्षमें उन प्रकारोंका ज्ञान सातवीं शतान्दिसे पूर्व ही सर्व-साधारण हो गया था।

#### अनन्तका वर्गीकरण

धवलामें अनन्तका वर्गीकरण पाया जाता है । साहित्यमें अनन्त शब्दका उपयोग अनेक अथोंमें हुआ है । जैन वर्गीकरणमें उन सबका ध्यान रखा गया है । जैन वर्गीकरणके अनुसार अनन्तके ग्यारह प्रकार है । जैसे—

(१) नामानन्त — नामका अनन्त । किसी भी वस्तु-समुद्रायके यथार्थतः अनन्त होने या न होनेका विचार किये विना ही केवल उसका बहुत्व प्रगट करनेके लिये साधारण बोलचालमें अथवा अवोध मनुष्यों द्वारा या उनके लिये, अथवा साहित्समें, उसे अनन्त कह दिया जाता है । ऐसी अवस्थामें 'अनन्त ' शब्दका अर्थ नाममात्रका अनन्त है । इसे ही नामानन्त कहते है ।

१ संख्या १३६°२<sup>२०६</sup> को दाश्चिक-कमसे व्यक्त करने पर जो रूप प्रकट होता है वह इस प्रकार हे— १५,७४७,७२४,१३६,२७५,००२,५७७,६०५,६५३,९६१,१८१,५५५,४६८,०४४,७१७,९१४,५७२, ११६,७०९,३६६,२३१,४२५,०७६,१८५,६३१,०३१,२९६,

इससे देखा जा सकता है कि २ का तृतीय वर्गित-संवर्गित अर्थान् २५६ '' विश्वसरके समस्त विश्वन्-कर्णोकी संख्यासे अधिक होता है। यदि हम समस्त विश्वको एक शतरजका फलक मान छें और विश्वन्वणोंको उसकी गोटियां, और दो विद्युत्कणोंकी किसी भी परिवृत्तिको इस विश्वके खेलकी एक 'चाल' मान लें, तो समस्त संभव 'चालों'की सख्या—

यह संख्या रूद संख्याओं (primes) के विभाग (distribution) से भी संबंध रखती है। २ जीवाजीविमस्सदव्यस्स कारणिगरवेत्रखा सण्णा अर्णता। धवला ३, पृ. ११.

- (२) स्थापनानन्तं आरोपित या आनुषंगिक, या स्थापित अनन्त । यह भी यथार्थ अनन्त नहीं है । जहां किसी वस्तुमें अनन्तका आरोपण कर छिया जाता है वहां इस शब्दका प्रयोग किया जाता है ।
- (३) द्रव्यानन्त<sup>3</sup>— तत्काळ उपयोगमें न आते हुए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त । इस संज्ञाका उपयोग उन पुरुपोंके लिये किया जाता है जिन्हें अनन्त-विषयक शास्त्रका ज्ञान है, जिसका वर्तमानमें उपयोग नहीं है।
- (४) गणनानन्त संख्यात्मक अनन्त । यह संज्ञा गणितशास्त्रमें प्रयुक्त वास्तविक अनन्तके अर्थमें आई है ।
  - (५) अप्रदेशिकानन्त परिमाणहीन अर्थात् अत्यन्त अल्प परमाणुरूप ।
- (६) एकानन्त— एकदिशात्मक अनन्त । यह वह अनन्त है जो एक दिशामें सीधी एक रेखारूपसे देखनेमें प्रतीत होता है ।
- (७) विस्तारानन्त द्विविस्तारात्मक अथवा पृष्ठदेशीय अनन्त । इसका अर्थ है प्रतरात्मक अनन्ताकाश ।
- (८) उभयानन्त—द्विदिशात्मक अनन्त । इसका उदाहरण है एक सीधी रेखा जो दोनों दिशाओं में अनन्त तक जाती है।
- (९) सर्वानन्त— आकाशात्मक अनन्त । इसका अर्थ है त्रिधा-विस्तृत अनन्त, अर्थात् घनाकार अनन्ताकाश ।
- (१०) भावानन्त तत्काल उपयोगमें आते हुए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त । इस संज्ञाका उपयोग उस पुरुपके लिये किया जाता है जिसे अनन्त-विपयक शास्त्रका ज्ञान है और जिसका उस ओर उपयोग है।
  - (११) शाश्वतानन्त-- निस्यस्थायी या अविनाशी अनन्त ।

पूर्वोक्त वर्गीकरण खुब व्यापक है जिसमें उन सब अर्थोका समावेश हो गया है जिन अर्थोमें कि 'अनन्त ' संज्ञाका प्रयोग जैन साहित्यमें हुआ है ।

१ जै वं ट्टबणाणंतं णाम तं कट्टकम्मेसु वा चित्तकम्भेसु वा पोत्तकम्भेसु वा.....अक्खो वा बराडयो वा जै च अण्णे द्ववणाए ट्टविदा अणंतमिदि तं सव्वं ट्टबणाणंतं णाम । ध. ३, पृ. ११ से १२.

२ जं तं दव्वाणंतं तं दुविहं आगमदो णोआगमदो य। ध. ३, पृ. १२.

#### गणनानन्त (Numerical infinite)

धवलामें यह स्पष्टरूपसे कह दिया गया है कि प्रकृतमें अनन्त संज्ञाका प्रयोग' गणना-नन्तके अर्थमें ही किया गया है, अन्य अनन्तोंके अर्थमें नहीं, 'क्योंकि उन अन्य अनन्तोंके द्वारा प्रमाणका प्ररूपण नहीं पाया जाता '। यह भी कहा गया है कि 'गणनानन्त बहुवर्णनीय और सुगम है '। इस कथनका अर्थ संभवतः यह है कि जैन-साहित्यमें अनन्त अर्थात् गणना-नन्तकी परिभापा अधिक विशदरूपसे भिन्न भिन्न छेखकों द्वारा कर दी गई थी, तथा उसका प्रयोग और ज्ञान भी सुप्रचित्त हो गया था। किन्तु धवलामें अनन्तकी परिभाषा नहीं दी गई। तो भी अनन्तसंबंधी प्रक्रियाएं संख्यात और असंख्यात नामक प्रमाणोंके साथ साथ बहुत वार उल्लिखित हुई हैं।

संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रमाणोंका उपयोग जैन साहित्यमें प्राचीनतम ज्ञात-कालसे किया गया है । किन्तु प्रतीत होता है कि उनका अभिप्राय सदैव एकसा नहीं रहा । प्राचीनतर प्रंथोंमें अनन्त सचमुच अनन्तके उसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ था जिस अर्थमें हम अब उसकी परिभाषा करते हैं । किन्तु पीछेके प्रंथोंमें उसका स्थान अनन्तानन्तने ले लिया । उदाहरणार्थ— नेमिचंद्र द्वारा दशवीं शताब्दिमें लिखित प्रंथ त्रिलोकसारके अनुसार परीतानन्त, युक्तानन्त एवं जघन्य अनन्तानन्त एक बड़ी मारी संख्या है, किन्तु है वह सान्त । उस प्रंथके अनुसार संख्याओंके तीन मुख्य भेद किये जा सकते है—

- (१) संख्यात जिसका संकेत इम स मान छेते हैं।
- (२) असंख्यात-जिसका संकेत हम अ मान छेते हैं।
- (३) अनन्त-जिसका संकेत इम न मान छेते है।

उपर्युक्त तीनों प्रकारके संख्या-प्रमाणोंके पुनः तीन तीन प्रभेद किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं-

- (१) संख्यात— (गणनीय) संख्याओं के तीन भेद हैं—
  - (अ) जवन्य-संख्यात (अल्पतम संख्या) जिसका संकेत हम स ज मान छेते हैं।
  - (ब) मध्यम-संख्यात (बीचकी संख्या) जिसका संकेत इम स म मान छेते हैं।

१ धवला ३, पु १६.

२ ' ण च सेसअणंताणि पमाणपस्वणाणि, तत्थ तधादसणादी ' । ध. ३, पृ. १७.

३ ' जं तं गणणाणंतं तं बहुवण्णणीय सुगर्स च '। ध ३, पृ. १६.

## (१८) षट्खंडागमकी प्रस्तावना

- (स) उत्कृष्ट-संख्यात (सबसे बड़ी संख्या) जिसका संकेत हम स उ मान हेते हैं।
- (२) असंख्यात (अगणनीय) के भी तीन भेद हैं—
  - (अ) परीत-असंख्यात (प्रथम श्रेणीका असंख्य) जिसका संकेत हम अप मान केते हैं।
  - ( ब ) युक्त-असंख्यात ( बीचका असंख्य ) जिसका संकेत हम अ यु मान छेते हैं।
  - (स) असंख्यातासंख्यात (असंख्य-असंख्य) जिसका संकेत इम अ अ मान छेते हैं।

पूर्वोक्त इन तीनों भेदोंमेंसे प्रत्येकके पुनः तीन तीन प्रभेद होते हैं। जैसे, जघन्य (सबसे छोटा), मध्यम (बीचका) और उत्कृष्ट (सबसे बड़ा)। इस प्रकार असंख्यातके भीतर निम्न संख्याएं प्रविष्ट हो जाती हैं—

| 8        | जघन्य-परीत-असंख्यात            | •••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अपज          |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ર</b> | मध्यम-परीत- <b>असं</b> ख्यात   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अपम          |
| ३        | उत्कृष्ट-प्रीत-असंख्यात        | **** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** | <b>अ</b> प उ |
| 8        | जधन्य-युक्त-असंख्यात           | 1001 1000 1000 1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अ यु ज       |
| २        | मध्यम-युक्त <b>-अ</b> संख्यात  | *******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अ यु म       |
| ₹        | उःकृष्ट-युक्त-असंख्यात         | **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अयु उ        |
| 8        | <b>जधन्य-असं</b> ख्यातासंख्यात |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अ <b>अ</b> ज |
| २        | मध्यम-असंख्यातासंख्यात         | **** **** **** ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अअम          |
| રૂ       | उत्कृष्ट-असंख्यातासंख्यात      | *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अ अ उ        |

- (३) अनन्त- जिसका संकेत हम न मान चुके हैं । उसके तीन भेद है-
  - (अ) परीत-अनन्त (प्रथम श्रेणीका अनन्त) जिसका संकेत हम न प मान छेते हैं।
  - (ब) युक्त-अनन्त (बीचका अनन्त ) जिसका संकेत हम न यु मान छेते हैं।
  - (स) अनन्तानन्त (नि:सीम अनन्त) जिसका संकेत हम न न मान छेते हैं।

असंख्यातके समान इन तीनों भेदोंके भी प्रत्येकके पुनः तीन तीन प्रभेद होते हैं। जवन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अतः अनन्तके भेदोंमें हमें निम्न संख्याएं प्राप्त होती हैं—

| 8 | जघन्य-परीतानन्त    | **** **** **** **** **** **** | नपज   |
|---|--------------------|-------------------------------|-------|
| २ | मध्यम-परीतानन्त    | *****************             | नपम   |
| ३ | उत्कृष्ट-परीतानन्त | 1041 1004 1100 1900 0101 1000 | न प उ |

| 8 | जघन्य युक्तानन्त    | *************************************** | न युज  |
|---|---------------------|-----------------------------------------|--------|
| २ | मध्यम-युक्तानन्त    | *************************************** | न यु म |
| ₹ | उत्कृष्ट-युक्तानन्त | •••••                                   | न यु उ |
| * | जघन्य-अनन्तानन्त    | ****************                        | न न ज  |
| २ | मध्यम-अनन्तानन्त    | *****************                       | ननम    |
| ३ | उःकृष्ट-अनन्तानन्त  | ****************                        | न न उ  |

संख्यातका संख्यातमक परिमाण — सभी जैन प्रंथोंके अनुसार जघन्य संख्यात २ है, क्योंकि, उन प्रंथोंके मतसे भिन्नताकी बोधक यही सबसे छोटी संख्या है। एकत्वको संख्यातमें सम्मिलित नहीं किया। मध्यम संख्यातमें २ और उत्कृष्ट संख्यातके बीचकी समस्त गणना आ जाती है, तथा उत्कृष्ट-संख्यात जघन्य-परीतासंख्यातसे पूर्ववर्ती अर्थात् एक कम गणनाका नाम है। अर्थात् स उ = अ प ज - १। अ प ज को त्रिलोकसारमें निम्न प्रकारसे समझाया है —

जैन भूगोलानुसार यह विश्व, अर्थात् मध्यलोक, भूमि और जलके क्रमवार बल्योंसे बना हुआ है। उनकी सीमाएं उत्तरोत्तर बढ़ती हुई त्रिज्याओंबाले समकेन्द्रीय वृत्तरूप हैं। किसी मी भूमि या जलमय एक बल्यका विस्तार उससे पूर्ववर्ती बल्यके विस्तारसे दुगुना है। केन्द्र-वर्ती वृत्त (सबसे प्रथम बीचका वृत्त), एक लाख (१००,०००) योजन व्यासवाला है, और जम्बूद्दीप कहलाता है।

अत्र बेलनके आकारके चार ऐसे गड़ोंकी कल्पना कीजिय जो प्रत्येक एक छाख योजन व्यासवाले और एक हजार योजन गहरे हों। इन्हें अर, बर, सर, और डर, किहये। अब कल्पना कीजिये कि अर, सरसोंके बीजोंसे पूरा भर दिया गया और फिर भी उस पर और सरसों डाले गये जब तक कि उसकी शिखा शंकुके आकारकी हो जाय, जिसमें सबसे ऊपर एक सरसोंका बीज रहे। इस प्रक्रियाके लिये जितने सरसोंके बीजोंकी आवश्यकता होगी उनकी संख्या इस प्रकार है—

१ देखी त्रिठीकसार, गाथा ३५.

इस पूर्वोक्त प्रित्रयाको हम बेलनाकार गहुका सरसोंके बीजोंसे 'शिखायुक्त पूरण' कहेंगे। अब उपर्युक्त शिखायुक्त पूरित गहुमेंसे उन बीजोंको निकालिये और जम्बूद्दीपसे प्रारंम करके प्रत्येक द्वीप और समुद्रके बल्योंमें एक एक बीज डालिये। चूंकि बीजोंको संख्या सम है, इसिलिये अन्तिम बीज समुद्रबल्य पर पड़ेगा। अब एक बीज ब, नामक गहुमें डाल दीजिये, यह बतलानेके लिये कि उक्त प्रक्रिया एक बार होगई।

अब एक ऐसे बेळनकी कल्पना कीजिये जिसका व्यास उस समुद्रकी सीमापर्यन्त व्यासके बराबर हो जिसमें वह अन्तिम सरसोंका बीज डाला हो। इस बेलनको अ कहिये। अब इस अ को भी पूर्वीक्त प्रकार सरसोंसे शिखायुक्त भर देनेकी कल्पना कीजिय। फिर इन बीजोंको भी पूर्व प्राप्त अन्तिम समुद्रवलयसे आगेके द्वीप-समुद्रक्षप बल्योमें पूर्वीक्त प्रकारसे क्रमशः एक एक बीज डालिये। इस द्वितीय वार विरल्नमें भी अन्तिम सरसप किसी समुद्रवलय पर ही पड़ेगा। अब व में एक और सरसप डाल दो, यह बतलानेके लिये कि उक्त प्रक्रिया दितीय वार हो चुकी।

अब फिर एक ऐसे वेलनकी कल्पना की जिये जिसका व्यास उसी अन्तिम प्राप्त समुद-वल्रयके व्यासके बरावर हो तथा जो एक हजार योजन गहरा हो। इस बेलनको अ कि कि हिये। अ को भी सरसपोंसे शिखायुक्त भर देना चाहिये और फिर उन बीजोंको आगेके द्वीपसमुद्रोंमें पूर्वोक्त प्रकारसे एक एक डाल्गा चाहिये। अन्तमें एक और सरसप व में डाल देना चाहिये।

कल्पना कीजिये कि यही प्रिक्तिया तब तक चाछ रखी गई जब तक कि ब शिखायुक्त न भर जाय । इस प्रिक्रियामें हमें उत्तरीत्तर बढ़ते हुए आकारके बेटन छेना पडेंगे—

मान छीजिये कि ब, के शिखायुक्त भरने पर अन्तिम बेलन अ' प्राप्त हुआ।

अब अ' को प्रथम शिखायुक्त भरा गड्टा मान कर उस जलवल्यके बादसे जिसमें पिछली कियाके अनुसार अन्तिम बीज डाला गया था, प्रारम्भ करके प्रत्येक जल और स्थलके बल्यमें एक एक बीज छोड़ने की कियाको आगे बढ़ाइये। तब स, में एक बीज छोड़िये। इस प्रक्रियाको तब तक चालू रिखये जब तक ि स, शिखायुक्त न भर जाय। मान लीजिये कि इस प्रक्रियासे हमें अन्तिम बेलन अ" प्राप्त हुआ। तब फिर इस अ" से बही प्रक्रिया प्रारम्भ कर दीजिये और उसे ड, के शिखायुक्त भर जाने तक चालू रिखये। मान लीजिये कि इस प्रक्रियाके अन्तमें हमें अ" प्राप्त हुआ। अतएव जधन्यपरीतासंख्यात

भ प ज का प्रमाण अ''' में समानेबाले सरसप बीजोंकी संख्याके बराबर होगा और उत्कृष्ट-संख्यात = स उ = अ प ज — १.

पर्यालोचन — संख्याओं को तीन मेदों में विभक्त करनेका मुख्य अभिप्राय यह प्रतीत होता है — संख्यात अर्थात् गणना कहां तक की जा सकती है यह माषामें संख्या-नामें की उपलब्धि अथवा संख्याव्यक्तिके अन्य उपायों की प्राप्ति पर अवल्धिकत है। अतएव भाषामें गणनाका क्षेत्र बढ़ाने के लिये भारतवर्ष में प्रधानतः दश-मानके आधारपर संख्या-नामों की एक लम्बी श्रेणी बनाई गई। हिन्दू १० "तककी गणनाको भाषामें व्यक्त कर सकने वाले अठारह नामों से संतुष्ट हो गये। १० "से ऊपरकी संख्याएं उन्हीं नामों की पुनरावृत्ति द्वारा व्यक्त की जा सकती थीं, जैसा कि अब हम दश दश-लाख (million million) आदि कह कर करते हैं। किन्तु इस बातका अनुभव हो गया कि यह पुनरावृत्ति भारभूत (cumbersome) है। बौद्धों और जैनियों को अपने दर्शन और विश्वरचना संबंधी विचारों के लिये १० "से बहुत बड़ी संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। अतएव उन्हों ने और बड़ी बड़ी संख्याओं के नाम कल्पित कर लिये। जैनियों के संख्यानामों का तो अब हमें पता नहीं है', किन्तु बौद्धों द्वारा कि लिपत संख्यानामों का तो अब हमें पता नहीं है', किन्तु बौद्धों द्वारा कि लिपत संख्यानामों का तो अब हमें पता नहीं है', किन्तु बौद्धों द्वारा कि लिपत संख्यानामें का तो अब हमें पता नहीं है', किन्तु बौद्धों द्वारा कि लिपत संख्यानामें का तो अब हमें पता नहीं है', किन्तु बौद्धों द्वारा कि लिपत संख्यानामें का लिपत संख्यानामें का लिपत संख्याना संबंधी विचारों के लिप संख्यानामें का लिपत संख्यान संख्यानामें का लिपत संख्यान संख्य

```
१ वर्ष
                                                 १७ अटटांग
                                                                  = ८४ तुटित
                       ५ वर्ष
 २ युग
                                                                       ,, लाख अटटांग
                                                  १८ अटट
 ३ पूर्वाग
                     ८४ लाख वर्ष
                                                                       ,, अटट
 ४ पूर्व
                      ,, लाख पूर्वांग
                                                                       ,, लाख अममीग
 ५ नयुतांग
                      ,, पूर्व
                                                 २१ हाहोग
                                                                       ,, अमम
 ६ नयुत
                      ,, लाख नयुतांग
                                                 २२ हाहा
                                                                       🕠 लाख हाहांग
 ७ कुमुद्रांग
                      ,, नय्त
                                                 २३ हुहांग
                                                                       ,, हाहा
 ८ कुमुद
                      ,, लाख कुमुदांग
                                                                       ,, लाख हुहांग
                                                 २४ हुहू
 ९ पद्मांग
                      ,, कुमुद
                                                 २५ लतांग
                                                                       ,, इह
१० पुञ्च
                      ,, लाख पद्मांग
                                                 २६ लता
                                                                       ., लाख लतांग
११ निलनांग
                      ,, पद्म
                                                 २७ महालतांग
                                                                       ,, लता
१२ निलेन
                      ,, लाख निलनांग
                                                 २८ महालता
                                                                       ,, लाख महालतांग
१३ कमलांग
                     .. निलन
                                                 २९ श्रीकल्प
                                                                       ,, लाख महालता
१४ कमल
                     .. लाख कमलांग
                                                 ३० हस्तप्रहेलित
                                                                       ,, लाख श्रीकल्प
१५ त्रृटितांग
                      ., कमल
                                                 ३१ अचलप्र
                                                                       ,, लाख इस्तप्रहेलित
१६ त्रिटित
                      ,, लाख त्रुटितांग
```

यह नामावली त्रिकोकप्रिय (४-६ वीं क्षतान्दि) हरिवंशपुराण (८ वीं क्षतान्दि) और राज-वार्तिक (८ वीं क्षतान्दि) में कुछ नाममेदोंके साथ पाई जाती हैं। त्रिकोकप्रक्षितिक एक उद्धेखानुसार अचलप्रका प्रमाण ८४ को ३१ वार परस्पर ग्रणा करनेसे प्राप्त होता है-अचलप्र = ८४ र तथा यह संख्या ९० अंक प्रमाण होगी। किन्तु लघुरिक्थ तालिका (Logarithmic tables) के अनुसार ८४ र संख्या ६० अंक प्रमाण ही प्राप्त होती हैं। देखिये घवला, माग ३, प्रस्तावना व फुट नोट, पृ ३४.—सम्पाद्कः

१ जैनियांके प्राचीन साहित्यमें दीर्घ काल-प्रमाणांके सूचक नामोंकी तालिका पाई जाती है जो एक वर्ष प्रमाणसे प्रारम्भ होती है, यह नामावली इस प्रकार है—

#### नामोंकी निम्न श्रेणिका चित्ताकर्षक है-

| एक            | = ?                                                                                                                                      | १५ अब्बुद                                                                                                                                                                                                                           | = (१०,०००,०००)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दस            | = 10                                                                                                                                     | १६ निरब्बुद                                                                                                                                                                                                                         | =((0,000,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सत            | = १००                                                                                                                                    | <b>१७</b> अहह                                                                                                                                                                                                                       | = (१०,०००,०००)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>सह</b> स्स | = 8,000                                                                                                                                  | १८ अबब                                                                                                                                                                                                                              | =({0,000,000)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | = १०,०००                                                                                                                                 | १९ भटट                                                                                                                                                                                                                              | = ( ? 0,000,000) [?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | = १००,०००                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | = ( {0,000,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दससतसहरस      | = १,०००,०००                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | = (१०,०००,०००)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कोटि          | = 20.000.000                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                          | २२ कुमुद                                                                                                                                                                                                                            | =(१०,०००,०००)'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पकााट         | = ({0,000,000)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कोटिपकेटि     | = (१०,०००,०००)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     | = (१०,०००,०००)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>नहु</b> त  | = (१०,०००,०००)                                                                                                                           | २४ पदुम                                                                                                                                                                                                                             | = (१०,०००,०००)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| निनहुत        | - (१०,०००,०००)                                                                                                                           | २५ कथान                                                                                                                                                                                                                             | = ( ? 0,000,000)'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अखोभिनी       | = (१०,०००,०००)                                                                                                                           | २६ महाक्रयान                                                                                                                                                                                                                        | = (१०,०००,०•०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बिन्दु        | =(१०,०००,०००)                                                                                                                            | २७ असंख्येय                                                                                                                                                                                                                         | = (१०,०००,०००)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | एक<br>दस<br>सत<br>सहस्स<br>दससहस्स<br>सतसहस्स<br>दससतसहस्स<br>कोटि<br>एकोटि<br>कोटिप्पकेटि<br>कोटिप्पकेटि<br>नहुत<br>निन्नहुत<br>अखोमिनी | दस = १० सत = १०० सहस्स = १,००० दससहस्स = १०,००० सतसहस्स = १००,००० दससतसहस्स = १,०००,००० कोटि = १०,०००,००० कोटिपकोटि = (१०,०००,०००) कोटिपकोटि = (१०,०००,०००) कोटिपकोटि = (१०,०००,०००) विन्नहृत = (१०,०००,०००) अखोमिनी = (१०,०००,०००) | दस = १० १६ निरब्बुद सत = १०० सहस्स = १,००० दससहस्स = १०,००० सतसहस्स = १००,००० दससतसहस्स = १,०००,००० कोटि = १०,०००,००० कोटि = १०,०००,००० कोटिपकोटि = (१०,०००,०००) कोटिपकोटि = (१०,०००,०००) विन्नहृत = (१०,०००,०००) निन्नहृत - (१०,०००,०००) विन्नहृत - (१०,०००,०००) |

यहां देखा जाता है कि श्रेणिकामें अन्तिम नाम असंख्येय है। इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि असंख्येयके ऊपरकी संख्याएं गणनातीत हैं।

असंख्येयका परिमाण समय समय पर अवश्य बदलता रहा होगा। नेमिचंद्रका असंख्यात उपर्युक्त असंख्येयसे, जिसका प्रमाण १०९४० होता है, निश्चयतः भिन्न है।

असंख्यात— ऊपर कहा ही जा चुका है कि असंख्यातके वीन मुख्य भेद हैं और उनमेंसे भी प्रत्येकके तीन तीन भेद हैं। ऊपर निर्दिष्ट संकेतोंके प्रयोग करनेसे हमें निमचंद्रके अनुसार निम्न प्रमाण प्राप्त होते हैं—

जघन्य-परीत-असंख्यात (अप ज) = स उ + १ मध्यम-परीत-असंख्यात (अप म) है  $_>$  अप ज, किन्तु  $_<$  अप उ. उत्कृष्ट-परीत असंख्यात (अप उ) = अयु ज  $_$  १

#### जहां—

जघन्य-युक्त-असंख्यात (अयुज)=(अपज) भष्यम-युक्त-असंख्यात (अयुम) है > अयुज, किन्तु < अयु उ. उत्कृष्ट-युक्त असंख्यात ( अ यु उ = अ अ ज - १.

#### जहां—

जघन्य-असंख्यातासंख्यात (अअज) = (अयुज) मध्यम-असंख्यातासंख्यात ( अ अ म ) है > अ अ ज, किन्तु < अ अ उ. उत्कष्ट-असंख्यातासंख्यात (अअउ) = अप ज - 🕻.

#### जहां —

न प ज जघन्य-परीत-अनन्तका बोधक है।

अनन्त- अनन्त श्रेणीकी संख्याएं निम्न प्रकार हैं--जघन्य-परीत-अनन्त( न प ज) निम्न प्रकारसे प्राप्त होता है-

मानलो ख = क + छह द्रब्यं

मानङो 
$$\eta = \begin{cases} e^{i\Theta} \\ e^{i\Theta} \end{cases}$$
  $\{e^{i\Theta}\}$   $\{e^{i\Theta}\}$ 

जघन्य-परीत-अनन्त (न प ज) =  $\{ (\eta^{\eta}) \}$ मध्यम-परीत-अनन्त (न प म ) है > न प ज, किंतु < न प उ उत्कृष्ट∙परीत-अनन्त (न प उ ) = न यु ज – १,

१ छह द्रव्य ये हैं-(१) धर्म, (२) अधर्म, (३) एक जीव, (४) लोकाकाका, (५) अप्रतिष्ठित (वनस्पति जीव ), और (६) प्रतिष्ठित (वनस्पति जीव).

२ चार समुदाय ये हैं- (१) एक कल्पकालके सप्तय, (२) लोकाकाक्षके प्रदेश, (३) अनुसागवंध-अध्यवसायस्थान, और (४) योगके अविभाग-प्रतिच्छेद.

जहां---

(अपज) जघन्य युक्त-अनन्त (न युज) = (अपज) मध्यम-युक्त-अनन्त (न युम) है > न युज, किंतु < न युउ उत्कृष्ट-युक्त-अनन्त (न युउ) = न न ज - १

जहां----

जघन्य-अनन्तानन्त (न न ज) = (न युज) । मध्यम-अनन्तानन्त (न न म) > है न न ज, किंतु < न न उ

जहां ---

न न उ उत्कृष्ट अनन्तानन्तके लिये प्रयुक्त है, जो कि नेमिचंन्द्रके अनुसार निम्न प्रकारसे प्राप्त होता है —

अब, केवळज्ञान राशि ज्ञ से भी बड़ी है और— न न उ = केवळज्ञान — ज्ञ + ज्ञ = केवळज्ञान.

पर्यालोचन - उपर्युक्त विवरणका यह निष्कर्ष निकलता है-

(१) जघन्य-परीत-अनन्त (न प ज ) अनन्त नहीं होता जबतक उसेंम प्रक्षिप्त किये गये छह द्रव्यों या चार राशियोंमेंसे एक या अधिक अनन्त न मान छिये जायं ।

१ छह राशियां ये हें- [१) सिद्ध, (२) साधारण वनस्पति निगोद, (३) वनस्पति, (४) पुद्रल, (५) व्यवहारकाल और (६) अलोकाकाश.

२ ये दो राशियां हैं- (१) धर्मद्रव्य, (२) अधर्मद्रव्य, (इन दोनोंके अग्रुरुलयु गुणके अविभाग-प्रतिच्छेद)

(२) उत्कृष्ट-अनन्त-अनन्त (न न उ) केवळज्ञानराशिके समप्रमाण है। उपयुक्त विवरणसे यह अभिप्राय निकळता है कि उत्कृष्ट अनन्तानन्त अंकगणितकी किसी प्रक्रियाहररा प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे वह प्रक्रिया कितनी ही दूर क्यों न छे जाई जाय। यथार्षतः वह अंकगणितद्वारा प्राप्त ज्ञ की किसी भी संख्यासे अधिक ही रहेगा। अतः मुक्ते ऐसा प्रतीत होता है कि केवळ्ज्ञान अनन्त है, और इसीळिय उत्कृष्ट-अनन्तानन्त भी अनन्त है।

इस प्रकार त्रिलोकसारान्तर्गत विवरण हमें कुछ संशयमें ही छोड़ देता है कि परीतानन्त और युक्तानन्तक तीन तीन प्रकार तथा जघन्य अनम्तानन्त सचमुच अनन्त है या नहीं, क्योंकि थे सब असंख्यातक ही गुणनफल कहे गये हैं, और जो शशियां उनमें जोड़ी गई हैं वे भी असंख्यातमात्र ही हैं। किन्तु धवलाका अनन्त सचमुच अनन्त ही है, क्योंकि यहां यह स्पष्टतः कह दिया गया है कि 'ब्यय होनेसे जो शशि नष्ट हो वह अनन्त नहीं कही जा सकती ''। धवलामें यह भी कह दिया गया है कि अनन्तानन्तसे स्वत्र तात्पर्य मध्यम-अनन्तानन्तसे है। अतः धवलानुसार मध्यम-अनन्तानन्त अनन्त ही है। धवलामें उल्लिखित दो राशिकोंके मिलानकी निम्न रीति बड़ी रोचक हैं—

एक ओर गतकालको समस्त अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी अर्थात् कल्पकालके समयोंको (time-instants) स्थापित करें। (इनमें अनादि-सातत्व होनेस अनन्तत्व है ही।) दूसरी ओर मिथ्यादृष्टि जीवराशि रक्खे। अब दोनों राशियोंमेंसे एक एक रूप बराबर उठा-उठा कर फेकते जाओ। इस प्रकार करते जानेसे कालराशि नष्ट हो जाती है, किन्तु जीव-राशिका अपहार नहीं होता । धवलामें इस प्रकारसे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मिथ्या-दृष्टि राशि अतीत कल्पोंके समयोंसे अधिक है।

यह उपर्युक्त रीति और कुछ नहीं केवल एकसे-एककी संगति (onc-to-one correspondence) का प्रकार है जो आधुनिक अनन्त गणनांकोंके सिद्धान्त (Theory of infinite cardinals) का मूलाधार है। यह कहा सकता है कि वह रीति परिभित गणनांकोंके मिलानमें भी उपयुक्त होती है, और इसीलिये उसका आलम्बन दो बड़ी परिभित राशियोंके मिलानके लिये लिया गया था— इतनी बड़ी राशियां जिनके अंगों (elements)

१ ' संते वए णहंतस्स अणंतचानिरोहादो '। ध. ३, पृ. २५.

२ धवला ३, पु. २८.

३ 'अणंताणंताहि ओसप्पिणि-उरसप्पिणीहि ण अवहिरंति कालेण'। घः ३, पृ. २८ सूत्र ३० देखो टीका, े ू पृ. २८० ' कथं कालेण मिणिज्जंते मिच्छाइट्टी जीवा ' ? आदि ।

की गणना किसी संख्यात्मक संज्ञा द्वारा नहीं की जा सकी । यह दृष्टिकोण इस बातसे और भी पृष्ट होता है कि जैन-प्रंथोंमें समयके अध्वानका भी निश्चय कर दिया गया है, और इसिट्ये एक कल्प (अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी) के कालप्रदेश परिमित ही होन्म चाहिये, क्योंकि, कल्प स्वयं कोई अनन्त कालमान नहीं है। इस अन्तिम मतके अनुसार जघन्य-परीत-अनन्त, जो कि परिभाषानुसार कल्पके कालप्रदेशोंकी राशिसे अधिक है, परिमित ही है।

जैसा कि उपर बताया जा चुका है, एकसे-एककी संगतिकी रीति अनन्त गणनांकोंके अध्ययनके लिये सबसे प्रबल साधन सिद्ध हुई है, और उस सिद्धान्तके अन्वेपण तथा सर्व-प्रथम प्रयोगका श्रेय जैनियोंको ही है।

संख्याओं के उपर्युक्त वर्गाकरणमें मुझे अनन्त गणनांकों के सिद्धान्तको विकसित करनेका प्राथितक प्रयत्न दिखाई देता है। किन्तु इस सिद्धान्तमें कुछ गंभीर देा पहें। ये दोप विरोध उत्पन्न करेंगे। इनमेंसे एक स — १ की संख्याकी कल्पनाका है, जहां स अनन्त है और एक वर्गकी सीमाका नियामक है। इसके विपरीत जैनियोका यह सिद्धान्त कि एक संख्या स का वर्गित-संवर्गित रूप अर्थात् स<sup>स</sup> एक नवीन संख्या उत्पन्न कर देता है, युक्तपूर्ण है। यदि यह सच हो कि प्राचीन जैन साहित्यका उत्कृष्ट-असंख्यात अनन्तसे मेल खाता है, तो अनन्तकी संख्याओंकी उत्पत्तिमें आधुनिक अनन्त गणनांकोंके सिद्धान्त (Theory of infinite cardinals) का कुछ सीमा तक पूर्वनिरूपण हो गया है। गणितशास्त्रीय विवासके उतने प्राचीन काल और उस प्रारम्भिक स्थितिमें इस प्रकारके किसी भी प्रयत्नकी असफलता अवश्यंभावी थी। आश्चर्य तो यह है कि ऐसा प्रयन्न किया गया था।

अनन्तके अनेक प्रकारोंकी सत्ताको जार्ज केन्टरने उन्नीसवीं शताब्दिके मध्यकालके लग-मग प्रयोग—सिद्ध करके दिखाया था। उन्होंने सीमातीत (transfinite) संख्याओंका सिद्धांत स्थापित किया। अनन्त राशियोंके क्षेत्र 'domain) के विषयमें कैन्टरके अन्वेषणोंसे गणितशास्त्रके लिये एक पृष्ट आधार, खोजके लिये एक प्रबल साधन और गणितद्धांबंधी अत्यन्त गृढ विचारोंको ठीक स्थासे व्यक्त करनेके लिये एक भाषा मिल गई है। तो भी यह सीमातीत संख्याओंका सिद्धांत अभी अपनी प्राथमिक अवस्थामें ही है। अभी तक इन संख्याओंका कलन (Calculus) प्राप्त नहीं हो पाया है, और इसलिये हम उन्हें अभी तक प्रबलतासे गणितशास्त्रीय विश्लेषणों नहीं उतार सके हैं।

# शब्द-सूची

#### 1712 take

' धवलाका गणितशास्त्र ' शीर्षक लेखों जो गणितसे सम्बन्ध रखनेवाले विशेष हिन्दी शब्दोंका उपयोग किया गया है उनके समरूप अंग्रेजी शब्द निम्न प्रकार हैं—

अनन्त-Infinite.

अनन्त गणनाक सिद्धान्त-Theory of infinite cardinals.

अनुताप-Proportion.

अर्धकम-Operation of mediation,

अर्थन्वेद-Number of times a number is halved; mediation; logarithm.

असंख्यात-Innumerable.

असाम्यता-Inequality.

अंक-Notational place.

अंकगणित-Arithmetic.

अंग-Element.

आधार-Base (of logarithm).

आविष्कार-Discovery; invention.

उत्तरोत्तर-Successive.

एकदिशात्मक-One directional.

एकसे-एंककी संगति-One-to-one correspondence.

कला-Art.

कालप्रदेश-Time-instant.

कडक-Indeterminte equation.

केन्द्रवर्ती वृत्त-Initial circle; central core.

किया-Operation.

क्षेत्रप्रदेश-Locations; points or places.

क्षेत्रमिति-Mensuration.

गणित, °बाझ-Mathematics.

गणितस-Mathematician.

गुण-Multiplication.

घनमूल-Cube root.

घात निकालना, °काला–Raising of numbers to given powers.

घातांक-Powers.

चातांक सिद्धान्त-Theory of indices.

चतुर्थच्छेद-Number of times that a number can be divided by 4.

चिद्र-Trace.

जोड-Addition.

ज्योतिषविद्या-Astronomy.

टिप्पणी-Notes.

त्रिकच्छेद-Number of times that a num-

ber can be divided by 3.

त्रिज्या-Radius.

त्रेराशिक-Rule of three..

दशमान-Scale of ten-

दाशमिकक्रम-Decimal place-value notation.

द्विग्रणकम-Operation of duplation.

द्विवित्तारात्मक-Two-dimensional;

superficial.

नियुद्तके-Abstract reasoning.

नियम-Rule.

पदाति-Method.

परिणाम-Result.

परिमाण-Magnitude.

परिमाणहीन-Dimensionless.

परिमित गणनाक-Finite cardinals.

पूर्णक-Integer.

प्रकिया-Process; operation.

प्रतरात्मक अनन्त भाकाश-Infinite plane area.

ষম-Problem,

मापनिक-Elementary; primitive.

नाकी-Subtraction.

बीजगणित-Algebra.

वेलनाकार-Cylindrical.

माग-Division.

माजक-Divisor.

मिल-Fraction.

मूल, ॰मौलिक प्रक्रिया-Fundamental

operation.

राचि- Aggregate.

रूद संख्या-Prime.

रूपरेखा-General outline.

लपुरिक्य-Logarithm.

लम-Quotient.

र्गा-Square.

वर्गमूल-Square root.

नगैवलाका-Logarithm of logarithm.

वर्गसमीकरण-Quadratic equation.

विश्वि-संविश्वि-Raising a number to its own power (संस्थातुल्य घात).

वलय-Ring

विकलन-Distribution.

विद्यान-Science.

वियुक्तण-Protons and electrons.

विनिमय-Barter and exchange.

विरलन-Distribution; spreading.

विरलन-देय-Spread and give.

विश्लेषण-Analysis

विस्तार-Details.

ब्रच-Circle.

व्याज-Interest.

व्यास-Diameter.

शंकाकार शिखा-Super-incumbent cone.

शाखा-School.

श्रेणीबद्ध करना-Classify.

समकेन्द्रीय-Concentric

सरल समीकरण-Simple equation.

सकेत-Symbol, notation.

सकेतकम-Scale of notation.

संख्या-Number.

संख्यात-Numberable.

संख्यातुल्य घात-Raising of a number to

its own power.

सातत्य-Continuum.

साधारणीकृत-Generalised.

सीमा-Boundary.

सीमातीत संख्या-Transfinite number.

सूत्र-Formula.

### २ कन्नड प्रशस्ति

अन्तर-प्ररूपणाके पश्चात् और भाव-प्ररूपणासे पूर्व प्रतियोंमें दो कन्नड पद्योंकी प्रशस्ति पाई जाती है जो इस प्रकार है—

> पोडवियोळु मिल्रिदेवन पडेदर्थवदर्थिजनकवाश्चितजनकं। पडेदोडमेयादुदिश्ची पडेवळनौदार्यदोलवने बण्णिपुदो॥ कहुचोधवश्चदानं बेडंगुवडेदेक्षेव जिनगृहगळुवं ता। नेडेवरियदे माडिसुवं पडेवळनी मिल्लिदेवनेंब विधात्रं॥

ये दोनों पद्य कन्नड भापाके कंदवृत्तमें हैं | इनका अनुवाद इस प्रकार है-

" इस संसारमें मिल्लदेव द्वारा उपार्जित धन अर्था और आश्रित जनेंकी सम्पत्ति हो गया। अब सेनापितकी उदारताका यथार्थ वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है ?"

" उनका अन्नदान बड़ा आर्थ्यजनक है। ये सेनापित मिछिदेव नामके विधाता विना किसी स्थानके भेदभावके सुन्दर और महान् जिनगृह निर्माण करा रहे हैं।"

इन पद्यों में मिल्लेदेव नामके एक सेनापितके दान-धर्मकी प्रशंसा की गई है। उनके विषयमें यहां केवल इतना ही कहा गया है कि वे बड़े दानशील और अनेक जैन मित्दिरों के निर्माता थे। तेरहवीं शताब्दिके प्रारंभमें मिल्लेदेव नामके एक सिन्द-नरेश हुए हैं। उनके एचण नामके मंत्री थे जो जैनधर्म पालते थे और उन्होंने अनेक जैन मित्दरों का निर्माण भी कराया था। उनकी पत्नीका नाम सोविल्देवी था। (ए. क. ७, लेख नं. ३१७, ३२० और ३२१).

कर्नाटकके छेखोंमें तेरहवीं शताब्दिके एक मिछिदेवका भी उछेख मिछता है जो होश्सलनरेश नरसिंह तृतीयके सेनापित थे। किन्तु इनके विषयमें यह निश्चय नहीं है कि वे जैनधर्मावलम्बी थे या नहीं। श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं. १३० (३३५) में भी एक मिछि-देवका उछेख आया है जो होश्सलनरेश वरिबल्लालके पृष्टणस्वामी व सचिव नागदेव और उनकी मार्या चन्द्रके (मिल्लिसेहिकी पुत्री) के पुत्र थे। नागदेव जैनधर्मावलम्बी थे इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि, उक्त देखमें वे नयकीर्ति सिद्धान्तचत्रवर्तीके पदभक्त शिष्य कहे गये हैं और उन्होंने नगरजिनालय तथा कमठपार्श्वदेव बस्तिके सन्मुख शिल्लाकुट्टम और रंगशाला निर्माण कराई थी तथा नगर जिनालयको कुछ भूमिका दान भी किया था। मल्लिदेवकी प्रशंसामें इस देखमें जो एक पद्य आया है वह इस प्रकार है—

> परमानन्दिवनेन्तु नाकपितगं पौलोमिगं पुटिदों वरसाँन्दर्यज्ञयन्तनन्ते तुहिन-क्षीरोद-कल्लोल भा— सुरकीर्त्तिप्रियनागदेवविभुगं चन्दब्बेगं पुटिदों स्थिरनीपटणसामिविश्ववितुतं श्रीमश्चिदेवाङ्कयं ॥ १०॥

अर्थात् 'जिस प्रकार इन्द्र और पौलेमी (इन्द्राणी ) के परमानन्द पूर्वक सुन्दर जयन्तकी उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार तुहिन (वर्फ) तथा क्षीरोदिधिकी कल्लोलोंके समान मास्वर कीर्तिके प्रेमी नागदेव विमु और चन्द्र व्येस इन स्थिरबुद्धि विश्वविनुत पृष्टणस्वामी मिल्लिदेवकी उत्पत्ति हुई।" इससे आगेके पद्यमें कहा गया है कि वे नागदेव क्षितितलपर शोभायमान हैं जिनके बम्मदेव और जोगव्ये माता-पिता तथा पृष्टणस्वामी मिल्लिदेव पुत्र हैं। यह लेख शक सं. १११८ (ईस्वी १६९६) का है, अतः यही काल पृष्टणस्वामी मिल्लिदेवका पृष्ट्ता है। अभी निश्चयतः तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु संभव है कि यही मिल्लिदेव हों जिनकी प्रशंसा धवला प्रतिके उपर्युक्त दो पद्योमें की गई है।

## ३ शंका-समाधान

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ३८

१ शंका— पृष्ठ ३८ पर लिखा है— 'भिच्छाइट्टिस्स सेस-तिष्णि विसेसणाणि ण संभवंति, तकारणसंजमादिगुणाणमभावादो 'यानी तैजससमुद्धात प्रमत्तगुणस्थान पर ही होता है, सो इसमें कुछ शंका होती है | क्या अशुभ तैजस भी इसी गुणस्थान पर होता है ! प्रमत्तगुणस्थान पर ऐसी तीव कषाय होना कि सर्वस्व भस्म कर दे और स्वयं भी उससे भस्म हो जाय और नरक तक चला जाय, ऐसा कुछ समझमें नहीं आता !

समाधान— मिथ्यादृष्टिके शेप तीन विशेषण अर्थात् आहारकसमुद्धात, तैजससमुद्धात और केविलसमुद्धात संभव नहीं हैं, क्योंकि, इनके कारणभूत संयमादि गुणोंका मिथ्यादृष्टिके अभाव है। इस पंक्तिका अर्थ स्पष्ट है कि जिन संयमादि विशिष्ट गुणोंके निमित्तसे आहारकऋदि आदिकी प्राप्ति होती हैं, वे गुण मिथ्यादृष्टि जीवके संभव नहीं हैं । शंकाकारके द्वारा उठाई गई आपिका परिहार यह है कि तैजसशक्तिकी प्राप्तिके लिये भी उस संयम-विशेषकी आवश्यकता है जो कि मिथ्यादृष्टि जीवके हो नहीं सकता । किन्तु अञ्चमतेजसका उपयोग प्रमत्तसंयत साधु नहीं करते । जो करते हैं, उन्हें उस समय भावलिंगी साधु नहीं, किन्तु द्रव्यिलंगी समझना चाहिए।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ४५

२ शंका — विदेहमें संयतराशिका उत्सेध ५०० धनुप लिखा है, सो क्या यह विशेषतार्का अपेक्षासे कथन है, या सर्वथा नियम ही है? (नानकचन्द्र जैन, खतीठी, पत्र ता. १-४-४२)

समाधान— विदेहमें संयतराशिका ही उत्सेध नहीं, किन्तु वहां उत्पन्न होनेवाले मनुष्यमात्रका उत्सेध पांचसो धनुप होता है, ऐसा सर्वथा नियम ही है जैसा कि उसी चतुर्थ मागके पृ. ४५ पर आई हुई "एदाओ दो वि ओगाहणाओ भरह-इरावएस चेव होंति ण विदेहेसु, वत्थ पंचधणुस्सदुस्सेधणियमा" इस तीसरी पंक्तिसे स्पष्ट है | उसी पंक्ति पर तिलोयपण्णत्तीसे दी गई टिप्पणीसे भी उक्त नियमकी पृष्टि होती है | विशेपके लिए देखो तिलोयपण्णत्ती, अधिकार ४, गाथा २२५५ आदि ।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ७६

३ शंका — पृष्ठ ७६ में मूलें 'मारणंतिय' के पहलेका 'मुक्क' शब्द अभी विचारणीय प्रतीत होता है ? (जैनसन्देश, ता. २३-४-४२)

समाधान मूळमें 'मुक्कमारणंतियरासी' पाठ आया है, जिसका अर्थ — "किया है मार-णान्तिकसमुद्धात जिन्होंने " ऐसा किया है। प्रकरणको देखते हुए यही अर्थ समुचित प्रतीत होता है, जिसकी कि पुष्टि गो. जी. गा. ५४४ (पृ. ९५२) की टीकामें आए हुए 'क्रियमण-मारणान्तिकदंडस्य'; 'तिर्यंजीवमुक्तोपपाददंडस्य', तथा, ५४७ वीं गाथाकी टीकामें (पृ. ५६७) आये हुए 'अष्टमपृथ्वीसंबंधिबादरपर्याप्तपृथ्वीकायेषु उप्पत्तुं मुक्तत्समुद्धातदंडानां' आदि पाठोंसे भी होती है। व्यान देनेकी बात यह है कि द्वितीय व नृतीय उद्धरणमें जिस अर्थमें 'मुक्त' शब्दका प्रयोग हुआ है, प्रथम अवतरणमें उसी अर्थमें 'क्रियमाण' शब्दका उपयोग हुआ है और यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है कि प्राकृत 'मुक्क' शब्दकी संस्कृतच्छाया 'मुक्त' ही होती है। पंडित टोडरमछजीने भी उक्त स्थलपर 'मुक्त ' शब्दका यही अर्थ किया है। इस प्रकार 'मुक्क' शब्दके किये गये अर्थमें कोई शंका नहीं रह जाती है।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ १००

४ शंका— १ १०० पर मूल पाठमें कुछ पाठ छूटा हुआ प्रतीत होता है ! (जैनसन्देश ३०-४-४२)

समाधान—शंकाकारने यद्यपि पृष्ठका नाममात्र ही दिया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त पेजपर २४ वें सूत्रकी व्याख्यामें पाठ छूटा हुआ उन्हें प्रतीत हुआ या २५ वें सूत्रकी व्याख्यामें । जहां तक हमारा अनुमान जाता है २४ वें सूत्रकी व्याख्यामें 'बादरवाउ-भपञ्जक्तेस अंतब्भावादों ' के पूर्व कुछ पाठ उन्हें स्खलित जान पड़ा है। पर न तो उक्त स्थलपर काममें ली जानेवाली तीनों प्रतियोंमें ही तद्तिरिक्त कोई नवीन पाठ है, और न मुड़बिद्रीसे ही कोई संशोधन आया है। फिर मौजूदा पंक्तिका अर्थ भी वहां बैठ जाता है।

#### पुस्तक ४, ए. १३५

५ शंका — उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके अतिरिक्त अन्य उपशम-सम्यग्दृष्टि जीवोंके मरणका निपेध है, इससे यह ध्वनित होता है कि उपशमश्रेणीमें चढ़नेवाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंका मरण नहीं होता। परन्तु पृष्ठ ३५१ से ३५४ तक कई स्थानेंपर स्पष्टतासे चढ़ते हुए भी मरण लिखा है, सो क्या कारण है ?

( नानकचन्द्र जैन, खतोली, पत्र ता. १-४-४२ )

समाधान— उक्त पृष्ठपर दी गई रांका—समाधानके अभिप्राय समझनेमें अम हुआ है। यह रांका—समाधान केवल चतुर्थ गुणस्थानवर्ता उन उपरामसम्यग्दिष्टयोंके लिये है, जो कि उपरामश्रेणीसे उतरकर आये हैं। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सर्वसाधारण उपरामसम्यग्दिष्ट असंयतोंका मरण नहीं होता है। अपवादक्ष्प जिन उपरामसम्यग्दिष्ट असंयतोंका मरण होता है उन्हें श्रेणीसे उतरे हुए ही समझना चाहिए। आगे पृ. ३ ११ से ३ ५४ तक कई स्यानोंपर जो श्रेणीपर चढ़ते या उतरते हुए मरण लिखा है, वह उपरामक-गुणस्थानोंकी अपेक्षा लिखा है. न कि असंयतगुणस्थानकी अपेक्षा।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ १७४

६ श्रंका— पृष्ठ १ ७४ में 'एक्किन्ह इंदए सेढीबन्द-पङ्ग्णए च संहिदगामागारबहुविधिबल-' का अर्थ- 'एक ही इन्द्रक, श्रेणीबद्ध या प्रकीर्णक नरकमें विद्यमान ग्राम, घर और बहुत प्रकारके बिलोंमें 'किया है | क्या नरकमें भी ग्राम घर होते हैं ! बिले तो जरूर होते हैं | असलमें 'गामागार' का अर्थ 'ग्रामके आकारवाले अर्थात् गांवके समान बहुत प्रकारके बिलोंमें ' ऐसा होना चाहिए !

समाधान—सुझाया गया अर्थ भी माना जा सकता है, पर किया गया अर्थ गरुत नहीं है, क्योंकि, घरोंके समुदायको प्राम कहते हैं। समाठोचक के कथनासुसार 'प्रामके आकार-वाले अर्थात् गांवके समान ' ऐसा भी 'गामागार' पदका अर्थ मान लिया जाय तो भी उन्होंके द्वारा उठाई गई शंका तो ज्यों की ब्यों ही खड़ी रहती है, क्योंकि, प्रामके आकारवालोंको प्राम कहनेमें कोई असंगति नहीं है। इसिलए इस सुझाए गए अर्थमें कोई विशेषता दिएगोचर नहीं होती।

#### पुस्तक ४, पृ. १८०

७ शंका--ए. १८० में मूलमें एक पंक्तिमें 'व' और 'ण' ये दो शब्द जोड़े गये हैं। किन्तु ऐसा माल्यम होता है कि 'घणरज्ज ' में जो 'घण' शब्द है वह अधिक है और लेख - कोंकी करामातसे 'व ण' का 'घण' हो गया है ? (जैनसन्देश ता. २३-४-४२)

समाधान—प्रस्तुत पाठके संशोधन करते समय हमें उपलब्ध पाठमें अर्थकी दृष्टिसे 'व ण' पाठका स्खलन प्रतीत हुआ । अत्र एव हमने उपलब्ध पाठकी रक्षा करते हुए हमारे नियमानुसार 'व' और 'ण' को यथास्थान कोष्ठकके अन्दर रख दिया । शंकाकारकी दृष्टि इसी संशोधनके आधारसे उक्त पाठपर अटकी और उन्होंने 'व ण' पाठकी वहां आवश्यकता अनुभव की। इससे हमारी कल्पनाकी पूरी पुष्टि होगई। अब यदि 'व ण' पाठ की पूर्ति उपलब्ध पाठके 'वण' को 'वण' वनाकर कर ली जाय तो भी अर्थका निर्वाह हो जाता है और किये गये अर्थमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । बात इतनी है कि ऐसा पाठ उपलब्ध प्रतियोंमें नहीं मिलता और न मूडविद्रीसे कोई सुधार प्राप्त हुआ ।

#### पुस्तक ४, पृ. २४०

८ शंका—ए. २४० में ५७ वें सूत्रके अर्थमें एकेन्द्रियपर्याप्त एकेन्द्रियअपर्याप्त भेद गटत किये है, ये नहीं होना चाहिए; क्योंकि, इस सूत्रकी व्याख्यामें इनका उल्लेख नहीं है! (जैनसन्देश, ता. ३०-४-४२)

समाधान—यद्यपि यहां न्याख्यामें उक्त मेदोंका कोई उल्लेख नहीं है, तथापि द्रव्य-प्रमाणानुगम (भाग ३, पृ. ३०५) में इन्हीं शब्दोंसे रचित सूत्र नं. ७४ की टीकामें धवला-कारने उन मेदोंका स्पष्ट उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है— "प्रइंदिया बादरेइंदिया सुहुमेइंदिया पज्जक्ता अपज्जक्ता च एदे णव वि रासीओ....."। धवलाकारके इसी स्पष्टीकरणको ध्यानमें रखकर प्रस्तुत स्थल पर भी नी मेद गिनाये गये हैं। तथा उन मेदोंके यहां प्रहुण करने पर कोई दोष भी नहीं दिखता। अतएव जो अर्थ किया गया है वह सप्रमाण और शुद्ध है।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ३१३

९ शंका— ए. ११३ में — 'स-परप्पयासमयपमाणपिडवादीण-' पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है, इसके स्थानमें यदि ' सपरप्पयासयमणिपमाणपईवादीण-' पाठ हो तो अर्थकी संगति ठीक वैठ जाती है ?

समाधान प्रस्तृत स्थलपर उपलब्ध तीनों प्रतियोंमें जो विभिन्न पाठ प्राप्त हुए और मूड्बिदीसे जो पाठ प्राप्त हुआ उन सबका उल्लख वहीं टिप्पणीमें दे दिया गया है। उनमें अधिक हेर-फेर करना हमने उचित नहीं समझा और यथाशक्ति उपलब्ध पाठोंपरसे ही अर्थकी संगति बैठा दी। यदि पाठ बदलकर और अधिक सुसंगत अर्थ निकालना ही अभीष्ट हो तो उक्त पाठको इस प्रकार रखना अधिक सुसंगत होगा— स-परप्पयासयपमाण-पडीवादीणसुवलंभा। इस पाठके अनुसार अर्थ इस प्रकार होगा— "क्योंकि स्व-परप्रकाशक प्रमाण व प्रदीपादिक पाये पाये जाते हैं (इसलिये शन्दके भी स्वप्रतिपादकता बन जाती है)"।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ३५०

१० ग्रंका— धवलराज खंड ४, पृष्ट ३५०, ३६६ पर सम्मूर्च्छन जीवके सम्यग्दर्शन होना लिखा है। परन्तु लिधिसार गाथा २ में सम्यग्दर्शनकी योग्यता गर्भजके लिखी है, सो इसमें विरोधसा प्रतीत होता है, खुलासा करिए।

(नानकचन्द्र जैन, खतीली, पत्र १६-३-४२)

समाधान — लिब्धसार गाथा दूसरीमें जो गर्भजका उल्लेख है, वह प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी प्राप्तिकी अपेक्षासे हैं । किन्तु यहां उपर्युक्त पृष्टोंमें जो सम्मृच्छिम जीवके संयमासंयम पानेका निरूपण है, उसमें प्रथमोशमसम्यक्त्वका उल्लेख नहीं है, जिससे ज्ञात होता है कि यहां वह कथन वेदकसम्यक्त्वकी अपेक्षासे किया गया है । अतएव दोनों कथनोमें कोई विरोध नहीं समज्ञना चाहिए।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ३५३

११ शंका—आपने अपूर्वकरण उपशामकको मरण करके अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होना छिखा है, जब कि मृङ्में 'उत्तमो देवो ' पाठ है। क्या उपशमश्रेणीमें मरण करनेवाळे जीव नियमसे अनुत्तरमें ही जाते है ? क्या प्रमत्त और अप्रमत्तवाळे भी सर्वार्थिसिद्धिमें जा सकते हैं ?

( नानकचद्र जैन खतोली, पत्र ता. १-४-३२ )

समाधान - इस शंकामें तीन शंकायें गर्भित हैं जिनका समाधान ऋमशः इस प्रकार है-

(१) मूळमें 'उत्तमा देवो ' पाठ नहीं, किन्तु ' ख्यसत्तमो देवो ' पाठ है । ख्यसत्तमका अर्थ अनुत्तर विमानवासी देव होता है । यथा-ख्वसत्तम-छवसप्तम-पुं । पंचानुत्तरविमानस्य-

देवेसु । सूत्र० १ श्रु. ६ अ. । सम्प्रति लवसप्तमदेवस्वरूपमादः—

सत्त लवा जह भाउं पहुं पमाणं ततो उ सिज्मंतो । तत्तियमेत्तं न हु तं तो ते लवसत्तमा जाया ॥ १३२ ॥ सन्वहसिद्धिनामे उक्कोसिटई य विजयमादीसु । एगावसेसगब्भा मवंति लवसत्तमा देवा ॥ १३३ ॥ व्य. ५ उ.

अभिधानराजेन्द्र, लबसत्तमशब्द.

(२) उपरामश्रेणीमें मरण करनेवाले जीव नियमसे अनुत्तर विमानोंमें ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु त्रिलोकप्रक्षिति निम्न गायासे ऐसा अवस्य ज्ञात होता है कि चतुर्दशपूर्वधारी जीव लान्तव-कापिष्ठ कल्पसे लगाकर सर्वाधिसिद्धिपर्यंत उत्पन्न होते हैं। चूंकि 'शुक्ते चाचे प्वंविदः ' के नियमानुसार उपरामश्रेगीवाले भी जीव पूर्वितित् हो जाते हैं, अतएब उनकी लान्तवकल्पसे ऊपर ही उत्पत्ति होती है नीचे नहीं, ऐसा अवस्य कहा जा सकता है। वह गाथा इस प्रकार है—

दसपुच्चधरा सोहम्मपाहुदि सब्बद्विसिद्धिपरियंतं चोह्नसपुच्चधरा तह छंतवकप्पादि वच्चेते ॥ ति. प. पत्र २३७, १६.

(३) उपरामश्रेणीपर नहीं चढ़नेवाले, पमत्त अप्रमत्तसंयत गुणस्थानोंमें ही परिवर्तन-सहस्रोंको करनेवाले साधु सर्वार्थिसिद्धिमें नहीं जा सकते हैं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख देखनेमें नहीं आया। प्रत्युत इसके त्रिलोकसार गाथा नं. ५४६ के 'सब्बहो कि सुदिही महन्वई ' पदसे द्रव्य-मावरूपसे महात्रती संयतोंका सर्वार्थिसिद्धि तक जानेका स्पष्ट विधान मिलता है।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ४११

१२ शंका--योग-परिवर्तन और व्याघात-परिवर्तनमें क्या अन्तर है ? ( नानकचन्द्र जैन, खतीओ, पत्र ता. १-४-४२)

समाधान—विवक्षित योगका अन्य किसी व्याघातके विना काल-क्षय हो जाने पर अन्य योगके परिणमनको योग-परिवर्तन कहते है। किन्तु विवक्षित योगका कालक्षय होनेके पूर्व ही कोधादि निमित्तसे योग-परिवर्तनको व्याघात कहते है। जिसे— कोई एक जीव मनोयोगके साथ विद्यमान है। जब अन्तर्मुहूर्तप्रमाण मनोयोगका काल पूरा हो गया तब वह वचनयोगी या काययोगी हो गया। यह योग-परिवर्तन है। इसी जीवके मनोयोगका काल पूरा होनेके पूर्व ही कषाय, उपद्रव, उपसर्ग आदिके निमित्तसे मन चंचल हो उठा और वह वचनयोगी या काययोगी हो गया, तो यह योगका परिवर्तन व्याघातकी अपेक्षासे हुआ। योग-परिवर्तनमें काल प्रधान है, जब कि व्याघात-परिवर्तनमें कालय आदिका आघात प्रधान है। यही दोनोंमें अन्तर है।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ४५६

**१३ शंका**— पृष्ठ ४५६ में 'अण्णलेस्सागमणासंभवा ' का अर्थ 'अन्य छेश्याका आगमन असंभव है 'किया है, होना चाहिए— अन्य छेश्यामें गमन असंभव है ?

( जैनसन्देश, ता. २०-४-४२ )

समाधान किये गये अर्थमें और सुझाये गये अर्थमें कोई भेद नहीं है। 'अन्य हेश्याका आगमन ' और 'अन्य हेश्यामें गमन ' कहनेसे अर्थमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। मूलमें भी दोनों प्रकारके प्रयोग पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ— प्रस्तुत पाठके ऊपर ही वाक्य है— ' श्रीयमाण-बहुमाणिकण्हलेस्साण काउलेस्साण वा अच्छिदस्स णीललेस्सा आगदा ' अर्थात् हीयमान कृष्ण- हेश्यामें अथवा वर्धमान कापोतलेश्यामें विद्यमान किसी जीवके नील्डेश्या आ गई, इत्यादि।

# ४ विषय-पारिचय

#### ♪⇒★ぐぐ

जीवस्थानकी आठ प्ररूपणाओं मेंसे प्रथम पांच प्ररूपणाओं का वर्णन पूर्व-प्रकाशित चार भागों में किया गया है। अब प्रस्तुत भागमें अवशिष्ट तीन प्ररूपणाएं प्रकाशित की जा रही हैं— अन्तरानुगम, भावानुगम और अल्पबहुत्वानुगम।

#### १ अन्तरानुगम

विवक्षित गुणस्थानवर्ता जीवका उस गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानमें चले जाने पर पुनः उसी गुणस्थानकी प्राप्तिके पूर्व तकके कालको अन्तर, व्युच्छेद या विरह्नकाल कहते हैं । सबसे छोटे विरह्नकालको जघन्य अन्तर और सबसे बड़े विरह्नकालको उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं । गुणस्थान श्रीर मार्गणास्थानोंमें इन दोनों प्रकारोंके अन्तरोंके प्रतिपादन करनेवाले अनुयोगद्वारको अन्तरानुगम कहते हैं ।

पूर्व प्ररूपणाओं के समान इस अन्तरप्ररूपणामें भी ओघ और आदेशकी अपेक्षा अन्तरका निर्णय किया गया है, अर्थात् यह बतलाया गया है कि यह जीव किस गुणस्थान या मार्गणा-स्थानसे कमसे कम कितने काल तक के लिए और अधिकसे अधिक कितने काल तक के लिए अर्थात् अधिक कितने काल तक के लिए

उदाहरणार्थ-अभिवती अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? इस प्रश्नके उत्तरमें बताया गया है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है । इसका अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्वपर्यायसे परिणत जीवोंका तीनों ही कालोंमें व्युच्छेद, विरह या अभाव नहीं है, अर्थात् इस संसारमें मिथ्यादृष्टि जीव सर्वकाल पाये जाते हैं। किन्तु एक जीवकी अपेक्षा मिथ्यात्वका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्तकालप्रमाण है। यह जघन्य अन्तरकाल इस प्रकार घटित होता है कि कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव परिणामोंकी विद्युद्धिके निमित्तसे सम्यक्त्वको प्राप्तकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानवर्ती हुआ। वह चतुर्थ गुणस्थानमें सबसे छोटे अन्तर्भुहूर्तप्रमाण सम्यक्त्वके साथ रहकर संक्षेत्रा आदि के निमित्तसे गिरा और मिथ्यात्वको प्राप्त होगया, अर्थात् पुनः मिथ्यादृष्टि होगया। इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थानको होड़कर अन्य गुणस्थानको प्राप्त होकर पुनः उसी गुणस्थानमें आनेके पूर्व तक जो अन्तर्भुहूर्तकाल मिथ्यात्वपर्यायसे विरहित रहा, यही उस एक जीवकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका जघन्य अन्तर माना जायगा!

इसी एक जीवकी अपेक्षा मिध्यात्वका उन्हाप्ट अन्तर कुछ कम दे। छशासठ अर्थात् एक सौ वत्तीस (१३२) सागरापम काल है । यह उत्कृष्ट अन्तरकाल इस प्रकार घटित होता है कि कोई एक मिथ्यादृष्टि तिर्थंच अथवा मनुष्य चौदह सागरोपम आयुस्थितिवाले लान्तव-कापिष्ठ कल्पनासी देवोंमें उत्पन्न हुआ | वहां वह एक सागरोपम कालके पश्चात् सम्यक्तको प्राप्त हुआ । तेरह सागरापम काल वहां सम्यक्त्वके साथ रहकर च्युत हो मनुष्य होगया। उस मनुष्यभवमें संयमको, अथवा संयमासंयमको पालन कर बाईस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले आरण-अच्युत कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहांसे च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ । इस मनुष्यभवर्मे संयम धारण कर मरा और इकतीस सागरीपमकी आयुवाले उपरिम प्रैवेयकके अह-मिन्द्रोमें उत्पन्न हुआ । वहांसे च्युत हो मनुष्य हुआ, और संयम धारण कर पुन: उक्त प्रकारसे बीस, वाईस आर चीवीस सागरोपमकी आयुवाले देवों और अहमिन्द्रोंमें क्रमशः उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वह पूरे एक सौ बत्तीस ( १३२) सागरीतक सम्यक्त्रके साथ रहकर अन्तमें पुनः मिध्यात्वको प्राप्त हुआ । इस तरह मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध हे।गया । उक्त विवेचनमें यह बात ध्यान रखनेकी है कि वह जीव जितने वार मनुष्य हुआ, उतने वार मनुष्यभवसम्बन्धी आयुसे कम ही देवायुको प्राप्त हुआ है, अन्यथा बतलाए गए कालसे अधिक अन्तर हो जायगा। कुछ कम दो छ्यासठ सागरोपम कहनेका अभिप्राय यह है कि वह जीव दो छ्यासठ सागरोपम कालके प्रारंममें ही मिध्यात्वको छोड़कर सम्यक्त्वी बना और उसी दो छयासठ सागरे।पमकालके अन्तमें पुनः मिध्यात्वको प्राप्त हो गया । इसिंख उतना काळ उनमेंसे घटा दिया गया ।

यहां ध्यान रखनेकी खास बात यह है कि काल-प्ररूपणामें जिन-जिन गुणस्थानोंका काल नानाजीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल बतलाया गया है, उन-उन गुणस्थानवर्ती जीवोंका नानाजीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है | किन्तु उनके सिवाय रोप सभी गुणस्थानवर्ती जीवोंका नानाजीवोंकी तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तर होता है । इस प्रकार नानाजीवोंकी अपेक्षा कभी भी विरहकों नहीं प्राप्त होनेवाळे छह गुणस्थान हैं— १ मिथ्यादृष्टि, २ असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, १ प्रमत्त-संयत, ५ अप्रमत्तसंयत और ६ सयोगिकेवळी । इन गुणस्थानों में केवळ एक जीवकी अपेक्षा जवन्य और उत्कृष्ट अन्तर बतळाया गया है, जिसे प्रन्थ-अध्ययनसे पाठक मळी मांति जान सकेंगे ।

जिस प्रकार ओवसे अन्तरका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा भी उन-उन मार्गणाओं में संमव गुणस्थानों का अन्तर जानना चाहिए। मार्गणाओं में आठ सान्तरमार्गणाएं होती हैं, अर्थात् जिनका अन्तर होता है। जैसे— १ उपशमसम्यक्त्वमार्गणा, २ सूक्ष्मसाम्परायसंयममार्गणा, ३ आहारककाययोगमार्गणा, ७ आहारकि मिश्रकाययोगमार्गणा, ५ विकियिक मिश्रकाययोगमार्गणा, ६ लब्ब्यपर्याप्तमनुष्यगतिमार्गणा, ७ सासादनसम्यक्त्वमार्गणा और सम्यग्निथ्यात्वमार्गणा। इन आठोंका उत्कृष्ट अन्तर काल क्रमशः १ सात दिन, २ छह मास, ३ वर्षपृथक्त्व, ४ वर्षपृथक्त्व, ५ बारह मुहूर्त, और अन्तिम तीन सान्तर मार्गणाओंका अन्तरकाल पृथक् पृथक् पृथक् पत्योपमका असंस्थात्वां माग है। इन सब सान्तर मार्गणाओंका जघन्य अन्तरकाल एक समयप्रमाण ही है। इन सान्तर मार्गणाओंके अतिरिक्त शेप सब मार्गणाएं नानाजीवोंकी अपेक्षा अन्तर-रहित हैं, यह प्रन्थके स्वाध्यायसे सरलतापूर्वक हृदयंगम किया जा सकेगा।

#### २ भावानुगम

कर्मोंके उपशम, क्षय आदिके निमित्तसे जीवके जो परिणामिवशेष होते हैं, उन्हें माव कहते हैं। वे माव पांच प्रकारके होते हैं— १ औदियकमाव, २ औपशीमिकमाव, ३ क्षायिकमाव, १ क्षायोपशिमिकमाव और पारिणामिकमाव। कमोंके उदयसे होनेवाले मावोंको औदियक माव कहते हैं। इसके इक्कीस मेद हैं— चार गितयां (नरक, तिर्थंच, मनुष्य और देवगति), तीन लिंग (स्त्री, पुरुष, और नपुंसकिलंग), चार कपाय (क्रोध, मान, माया और लोम), मिथ्यादर्शन, असिद्धत्व, अज्ञान, लह लेश्याएं (कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म और शुक्ललेश्या), तथा असंयम। मोहनीयकर्मके उपशमसे (क्योंकि, शेष सात कर्मोंका उपशम नहीं होता है) उत्पन्न होनेवाले मावोंको औपशमिक माव कहते हैं। इसके दो मेद हैं— १ औपशमिकसम्यक्त और २ औपशमिकसाविक । कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होनेवाले मावोंको क्षायिकमाव कहते हैं। इसके नौ मेद हैं— १ क्षायिकसम्यक्त, २ क्षायिकचारित्र, ३ क्षायिकज्ञान, १ क्षायिकदान, ६ क्षायिकलाम, ७ क्षायिकमोग, ८ क्षायिकउपमोग और ९ क्षायिकवीर्य। कर्मोंके क्षयोपशमिक उत्पन्न होनेवाले मावोंको क्षायिपशमिकमाव कहते हैं। इसके नौ मेद हैं— १ क्षायिकलाम, ७ क्षायिकमोग, ८ क्षायिकउपमोग और ९ क्षायिकवीर्य। कर्मोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाले मावोंको क्षायोपशमिकमाव कहते हैं। इसके अहारह मेद हैं— चार ज्ञान (मित, अत, अविभ और मनःपर्ययज्ञान), तीन अज्ञान

(कुमित, कुश्रुत और विभंगाविध), तीन दर्शन ( चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन), पांच लिख्यां (क्षायोपरामिक दान, लाम, मोग, लपमोग और वीर्य), क्षायोपरामिकसम्यक्त, क्षायोपरामिकचारित्र और संयमासंयम । इन पूर्वोक्त चारों भावोंसे विभिन्न, कमीके लदय, लपराम आदिकी अपेक्षा न रखते हुए स्वतः लत्पन्न भावोंको परिणामिकभाव कहते हैं। इसके तीन मेद हैं— १ जीवत्व, २ मन्यत्व और ३ अमन्यत्व।

इन उपर्युक्त भावोंके अनुगमको भावानुगम कहते हैं। इस अनुयोगद्वारमें भी ओघ और आदेशकी अपेक्षा भावोंका विवेचन किया गया हैं। ओघनिर्देशकी अपेक्षा प्रश्न किया गया है कि भिध्यादृष्टि यह कीद-ियकभाव है, क्योंकि, जीवोंके भिध्या दृष्टि मिध्यात्वकर्मके उदयसे उत्पन्न होती है। यहां यह शंका उठाई गई है कि, जब भिध्यादृष्टि जीवके मिध्यात्वभावके अतिरिक्त ज्ञान, दर्शन, गति, छिंग, कषाय भव्यत्व आदि और भी भाव होते हैं, तब यहां केवळ एक औदियकभावको ही बतानका क्या कारण है! इस शंकाके उत्तरमें कहा गया है कि यद्यपि मिध्यादृष्टि जीवके औदियकभावके अतिरिक्त अन्य भाव भी होते हैं, किन्तु वे मिध्यादृष्टित्वके कारण नहीं हैं, एक मिध्यात्वकर्मका उदय ही मिध्यादृष्टित्वका कारण होता है, इसिलए मिध्यादृष्टिको औदियकभाव कहा गया है।

सासादनगुणस्थानमें पारिणामिकभाव बताया गया है, और इसका कारण यह कहा गया हैं कि जिस प्रकार जीवत्व आदि पारिणामिक भावोंके लिए कमेंका उदय आदि कारण नहीं है, उसी प्रकार सासादनसम्यक्तवके लिए दर्शनमोहनीयकर्मका उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये कोई भी कारण नहीं है, इसलिए इसे यहां पारिणामिकमाव ही मानना चाहिए।

सम्यग्मिथ्यालगुणस्थानमें क्षायोपरामिकमात्र होता है । यहां शंका उठाई गई है कि प्रतिबंधीकर्मके उदय होनेपर भी जो जीवके स्वामाविक गुणका अंश पाया जाता है, वह क्षायो-परामिक कहलाता है, किन्तु सम्यग्मिथ्यालकर्मके उदय रहते हुए तो सम्यक्त्वगुणकी कणिका भी अवशिष्ट नहीं रहती है, अन्यथा सम्यग्मिथ्यालकर्मके सर्वधातीपना नहीं बन सकता है । अतप्व सम्यग्मिथ्यालकर्मके सर्वधातीपना नहीं बन सकता है । अतप्व सम्यग्मिथ्यालकर्मके उदय होनेपर श्रद्धानाश्रद्धानात्मक एक मिश्रमात्र उत्पन्न होता है । उसमें जो श्रद्धानांश है, वह सम्यक्त्वगुणका अंश है । उसे सम्यग्मिथ्यात्वकर्मका उदय नष्ट नहीं करता है, अतप्व सम्यग्मिथ्यात्वभाव क्षायोपरामिक है ।

असंयतसम्यग्दिष्टगुणस्थानमें औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन भाव पाये जाते हैं, क्योंकि, यहांपर दर्शनमोहनीयकर्मका उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये तीनों होते हैं।

यहां यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि चौथे गुणस्थान तक भावोंका प्ररूपण दर्शन-मोहनीय कर्मकी अपेक्षा किया गया है। इसका कारण यह है कि गुणस्थानोंका तारतम्य या विकाश-क्रम मोह और योगके आश्रित है। मोहकर्मके दो भेद हैं- एक दर्शनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय । आत्माके सम्यक्वग्णको घातनेवाळा दर्शनमोहनीय है जिसके निमित्तसे आत्मा वस्तुस्वभावको या अपने हित-अहिनको देखता आर जानता हुआ भी श्रद्धान नहीं कर सकता है । चारित्रगुणको घातनेवाळा चारित्रमोहनीयकर्म है । यह वह कर्म है जिसके निमित्तसे वस्तुस्वरूपका यथार्थ श्रद्धान करते हुए भी, सन्मार्गको जानने हुए भी, जीव उसपर चल नहीं पाता है। मन, वचन और कायकी चंचलताकी योग कहते हैं। इसके निमित्तसे आत्मा सदैव परिस्पन्दनयुक्त रहता है, और कर्माश्रवका कारण भी यही है। प्रारम्भके चार गुणस्थान दर्शन-मोहनीय कर्मके उदय, उपशम, क्षयोपशम आदिसे उत्पन्न होते है, इसिटिए उन गुणस्थानोंमें दर्शनमोहकी अपेक्षासे ( अन्य भावोंके होते हुए भी ) भावोंका निरूपण किया गया है । तथापि चौथे गुणस्थान तक रहनेवाला असंयमभाव चारित्रमोहनीयकर्मके उदयकी अपेक्षासे है, अतः उसे ओदियकभाव ही जानना चाहिए। पांचवेंसे लेकर वारहवें तक आठ गुणस्थानोंका आधार चारित्र-मोहनीयकर्म है अर्थात् ये आठों गुणस्थान चारित्रमोहनीयकर्मके क्रमशः, क्षयोपशम, उपशम और क्षयसे होते हैं, अर्थात् पांचवें, छठे और सातवें गुणस्थानमें क्षायोपरामिकभावः आठवें, नवें, दशवें और ग्यारहर्वे, इन चारों उपशामक गुणस्थानोंमें आपशामिकभाव; तथा क्षपकश्रेणीसम्बन्धी चारों गुणस्थानोमें, तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें क्षायिकभाव कहा गया है । तेरहवें गुणस्थानमें मोहका अभाव हो जानेसे केवल योगकी ही प्रवानता है और इसीलिए इस गुणस्थानका नाम सयोगिकेवली रखा गया है । चौदहवें गुणस्थानमें योगके अभावकी प्रधानना है, अनण्व अयोगि-केवली ऐसा नाम सार्थक है। इस प्रकार थोडेमें यह फलिनार्थ जानना चाहिए कि विवक्षित गणस्थानमें संभव अन्य भाव पाये जाते हैं, किन्तु यहां भावप्रक्षणामें केवल उन्हीं भावोंको बताया गया है, जो कि उन गुणस्थानोंके मुख्य आधार है।

आदेशकी अपेक्षा भी इसी प्रकारसे भावोंका प्रतिपादन किया गया है, जो कि ग्रंथावलो-कनसे व प्रस्तावनामें दिये गये नकशोंके सिंहावलोकनसे सहजमें ही जाने जा सकते हैं।

#### ३ अल्पबहुत्वानुगम

द्रव्यव्रमाणानुगममें बतलाये गये संख्या-प्रमाणके आधार पर गुणस्थानों और मार्गणा-स्थानोंमें संभव पारस्परिक संख्याकृत हीनता और अधिकताका निर्णय करनेवाला अल्पबहुत्वानुगम नामक अनुयोगद्वार है। यद्यपि व्युत्पन्न पाठक द्रव्यप्रमाणानुगम अनुयोगद्वारके द्वारा ही उक्त अल्पबहुत्वका निर्णय कर सकते हैं, पर आचार्यने विस्ताररुचि शिष्योंके लाभार्थ इस नामका

एक पृथक् ही अनुयोगद्वार बनाया, क्योंकि, संक्षेपरुचि शिष्योंकी जिज्ञासाको तृप्त करना ही शास्त्र-प्रणयनका फल बतलाया गया है।

अन्य प्ररूपणाओंके समान यहां भी ओघनिर्देश और आदेशनिर्देशकी अपेक्षा अल्प-बहुत्वका निर्णय किया गया है । ओघनिर्देशसे अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानींमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा परस्पर तुल्य हैं, तथा शेप सब गुणस्थानोंके प्रमाणसे अल्प हैं, क्योंिक, इन तीनों ही गुणस्यानोंमें पृथक् पृथक् रूपसे प्रवेश करनेवाले जीव एक दो को आदि लेकर अधिकसे अधिक चौपन तक ही पाये जाते हैं। इतने कम जीव इन तीनों उपशामक गुण-स्थानोंको छोडकर और किसी गुणस्थानमें नहीं पाये जाते हैं । उपशान्तकपायवीतरागळ्यस्य जीव भी पूर्वोक्त प्रमाण ही है, क्योंकि, उक्त उपशामक जीव ही प्रवेश करते हुए इस ग्यारहवें गुणस्थानमें आते हैं । उपशान्तकपायवीतरागछन्नस्थोंसे अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानवर्ती क्षपक संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, उपशामकके एक गुणस्थानमें उत्कर्पसे प्रवेश करनेवाले चौपन जीवोंकी अपेक्षा क्षपकके एक गुणस्थानमें उत्कर्पसे प्रवेश करनेवाले एक सौ आठ जीवोंके दूने प्रमाण-स्वरूप संख्यातगुणितता पाई जाती है। क्षीणकपायबीतरागद्यप्रस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं. क्योंकि, उक्त क्षपक जीव ही इस बारहवें गुणस्थानमें प्रवेश करते हैं। सयोगिकेवली और अयोगि-केवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही परस्पर तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण अर्थात् एक सौ आठ हैं। किन्तु सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा प्रविश्यमान जीवोंसे संख्यातगुणित हैं. क्योंकि, पांचसी अहानवे मात्र जीवोंकी अपेक्षा आठ छाख अहानवे हजार पांचसी दो (८९८५०२) संख्याप्रमाण जीवोंके संख्यातगुणितता पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि इस तेरहवें गुणस्यानका काछ अन्तर्मुहर्त अधिक आठ वर्षसे कम पूर्वकोटीवर्प माना गया है। सयोगि-केवली जिनोंसे उपशम और क्षपकश्रेणीपर नहीं चढनेवाले अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, अप्रमत्तसंयतोंका प्रमाण दो करोड़ छयानवे छाख निन्यानवे हजार एकसी तीन (२९६९९०३) है। अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, उनसे इनका प्रमाण दुना अर्थात् पांच करोड तेरानवे छाख अद्वानवे हजार दोसौ छह (५९३९८२०६) है । प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित है, क्योंकि, वे प्रयोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं, क्येंकि, संयमा-संयमकी अपेक्षा सासादनसम्यक्त्वका पाना बहुत सुलभ है। यहांपर गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग जानना च।हिए, अर्थात् आवलीके असंख्यातवें भागमें जितने समय होते हैं, उनके द्वारा संयतासंयत जीवोंकी राशिको गुणित करने पर जो प्रमाण आता है, उतने सासादन-सम्यग्दृष्टि जीव हैं । सासादनसम्यग्दृष्टिथोंसे सम्यग्मिश्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं, क्योंकि,

दूसरे गुणस्थानकी अपेक्षा तीसरे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा है । सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयत-सम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, तीसरे गुणस्थानका प्राप्त होनेवार्टा राशिकी अपेक्षा चौथे गुणस्यानको प्राप्त होनेवाली राशि आवलीके असंख्यातर्वे भागगुणित है। असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंसे मिध्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं. क्योंकि, मिध्यादृष्टि जीव अनन्त होते हैं। इस प्रकार यह चौदहों गुणस्थानोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहा गया है, जिसका मूल आधार द्रव्यप्रमाण है। यह अल्पबद्धल गुणस्थानोंमें दो दृष्टियोंसे बताया गया है प्रवेशकी अपेक्षा और संचयकालकी अपेक्षा। जिन गुणस्थानोंमें अन्तरका अभाव है अर्थात् जो गुणस्थान सर्वकाल संभव हैं, उनका अल्प-बहुत्व संचयकालकी ही अपेक्षासे कहा गया है। ऐसे गुणस्थान, जैसा कि अन्तरप्ररूपणामें बताया जा चुका है, मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार और सयोगिकेवली, ये छह है। जिन गुणस्थानोंमें अन्तर पड़ता है, उनमें अल्पबहुत्व प्रवेश और संचयकाल, इन दोनोंकी अपेक्षा बताया गया है। जैसे- अन्तरकाल समाप्त होनेके पश्चात् उपशामक और क्षपक गुणस्थानोंमें कमसे कम एक दो तीनसे लगाकर अधिकसे अधिक ५४ और १०८ तक जीव एक समयमें प्रवेश कर सकते हैं, और निरन्तर आठ समयोंमें प्रवेश करने पर उनके संचयका प्रमाण क्रमशः ३०४ और ६०८ तक एक एक गुणस्थानमें हो जाता है। दूसरे और तीसरे गुणस्थानका प्रवेश और संचय प्रन्यानुसार जानना चाहिए । ऐसे गुणस्थान चारों उपशामक, चारों क्षपक, अयोगिकेवली सम्योगियादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि हैं।

इसके अतिरिक्त इस अनुयोगद्वारमें मूळसूत्रकारने एक हो गुणस्थानमें सम्यक्त्वकी अपेक्षासे भी अस्पबद्दाल बताया है। जैसे — असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं। उमशमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं और क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे व्यवसायगृणित हैं। इस हीनाधिकताका कारण उत्तरोत्तर संचयकाळकी अधिकता है। संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं, क्योंकि, देश-संयमको धारण करनेवाळे क्षायिकसम्यग्दृष्टि मनुष्योंका होना अस्यन्त दुर्छभ है। दूसरी बात यह है कि तियंचोंमें क्षायिकसम्यक्त्वके साथ देशसंयम नहीं पाया जाता है। इसका कारण यह है कि तियंचोंमें दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणा नहीं होती है। इसी संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपशमसम्यग्दृष्टि संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं और उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं। प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं, उनसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं, उनसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं, उनसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं। इस अल्पबहुत्वका कारण संचयकाळकी हीनाधिकता

गुणस्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, भाव और अरपबहुत्वका प्रमाण

| नामा उ<br>सम्बद्ध        |                                        |                                                                                   | जीवकी<br>भा                                                                                                                                 | ¥14                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | <b>अस्पन</b> दुत्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अवन्य                    | बत्कृष्ट                               | अवय                                                                               | उत्कृष्ट                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | શુખસ્થાન                                                                                                                                         | त्रभाष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भवेश्वा                                                                                                         |
| निर                      | त्तर                                   | अन्तर्ग्रहर्त                                                                     | देशीन दो च्यासठ                                                                                                                             | औदयिक                                                                                                                                     | ~                                                                                                                                                | सबसे कम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रवेश और संचय                                                                                                  |
| एक समय                   | पब्योपमका असंख्या-<br>तबां भाग         | पश्योपमका असंख्याः<br>तबां माग                                                    | सागरापम<br>,, अर्धपुद्रस्थपरिवर्तन                                                                                                          | पारिणाभिक                                                                                                                                 | ~                                                                                                                                                | : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| =                        | :                                      | अन्तर्धहर्त                                                                       | ÷                                                                                                                                           | क्षायोपशमिक                                                                                                                               | उपशान्त ऋषाय                                                                                                                                     | पूर्वोत्त प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| P.                       |                                        | -                                                                                 |                                                                                                                                             | ु आपश्रीक<br>स्वर्णक                                                                                                                      | अपूर्वकरण                                                                                                                                        | संख्यातग्रीणत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                               |
| <b>া</b>                 | तर                                     | :                                                                                 | 2                                                                                                                                           | ् शायक<br>शायोपश्चिक                                                                                                                      | र्कः अनिशृतिकरण<br>इस                                                                                                                            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| •                        | •                                      | 3                                                                                 | :                                                                                                                                           | <b>भागोपशभिक</b>                                                                                                                          | ( स्थासान्यराय                                                                                                                                   | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|                          | -                                      | :                                                                                 |                                                                                                                                             | :                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                | पूर्वोक्त प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| =                        |                                        | •                                                                                 |                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                         | क्षीणकवाय                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| उपशाः एक समय<br>श्रापकः. | •                                      | : :                                                                               | 3 3                                                                                                                                         | 2 3                                                                                                                                       | श्लीणकवाय<br>संयोगिकेवळी<br>अयोगिकेवळी                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| •                        | ,<br>वर्षेपृथक्व<br>कह सास             |                                                                                   |                                                                                                                                             | ।,<br>उपद्याः अपिकांभिक<br>१ क्षपकः क्षापिक                                                                                               | श्लीणकवाय     सर्गोतिकेवळी     वर्गोतिकेवळी                                                                                                      | <b>प्रका</b> तग्रीचित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a                                                                                                               |
| शिवक. ,,                 | -                                      |                                                                                   |                                                                                                                                             | ः<br>विषयः भिष्यक्षिक<br>श्रेषकः भ्रायिक<br>विषयः अपिक्षिकः<br>श्रेषकः                                                                    | श्लीणकवाय<br>{ संयोगिकेवळी<br>  व्यागिकेवळी<br>  संयोगिकेवळी                                                                                     | संस्थातग्रणित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a                                                                                                               |
|                          | •                                      |                                                                                   |                                                                                                                                             | ः<br>इपदाः अपिशांविक<br>श्रेपकः श्रायिक<br>उपदाः अपिशांविक<br>इपदाः श्रायिक<br>उपदाः अपिशांविक                                            | श्लीणकवाय  संगीतिकेवळी  वर्णातिकेवळी संगीतिकेवळी संगीतिकेवळी अभवसंगत                                                                             | संस्थातग्रमित<br>पूर्वोक्त प्रसाणसे ;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>a</b>                                                                                                        |
|                          | •                                      |                                                                                   |                                                                                                                                             | अपकाः औपकांतिक<br>श्रिपकः क्षायिक<br>वपकाः अपिकांतिक<br>श्रिपकः साथिक<br>उपकाः अपिकांतिक<br>स्रिपकः साथिक<br>औपकांतिक                     | श्लीणकवाय  संगीतिकेवळी  अयोतिकेवळी  संगीतिकेवळी  संगीतिकेवळी  अमन्तसंयत  अमन्तसंयत                                                               | प्रवॉक्त प्रभाणते ,, पूर्वोक्त प्रभाणते ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : : #4 : :                                                                                                      |
|                          | •                                      |                                                                                   | ·                                                                                                                                           | उपवाः अपिश्वमिक<br>श्वापकः श्वापिक<br>उपवाः अपिश्वमिक<br>श्वपकः शायिक<br>स्वपकः शायिक<br>श्वपकः शायिक<br>श्वीपद्यमिक<br>श्वीपद्यमिक       | श्लीणकवाय    स्योगिकेवळी    स्योगिकेवळी    स्योगिकेवळी    स्योगिकेवळी    स्योगिकेवळी    स्योगिकेवळी    स्योगिकेवळी    स्योगिकेवळी    स्योगिकेवळी | पुर्वोत्तं प्रसाणते ;;<br>पूर्वोत्तं प्रसाणते ;;<br>;; अतं रूयातद्यवित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>                                                                                                        |
|                          |                                        |                                                                                   |                                                                                                                                             | ु उपद्याः औपश्रमिक<br>{ क्षपकः क्षायिक<br>{ क्षपकः क्षायिक<br>{ क्षपकः क्षायिक<br>{ क्षपकः क्षायिक<br>व्यापक्षिक<br>व्यापक्षिक<br>क्षायिक | श्लीणकवाय  संगीतिकेवळी  संगीतिकेवळी  संगीतिकेवळी  संगीतिकेवळी  संगतिकेवळी  संगतिकेवळी  संगतिकेवळी  संगतिकेवळी  संगतिकेवळी                        | प्रवेक्त प्रभाणते ;; पूर्वोक्त प्रभाणते ;; ); अतं स्थातग्रीणीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>a</u>                                                                                                        |
|                          | ज्ञानम् ।<br>ज्ञानम्<br>प्कसमय<br>निर् | : : से प्राप्त के प्राप्त के किया किया के किया किया किया किया किया किया किया किया | वा जीवोकी  विस्तर  विस्तर  विस्तर  प्रश्नीपमका असंस्था- प्रश्नीपमका अस्र साग तर्वा माग तर्वा माग अन्तर्धेहते  निरतर  निरतर  गाँ अन्तर्धेहते | भा जीहाँकी सन्तर एक अ<br>सर्वेक्षा सन्तर जनम्य<br>निस्तर जनसंस्था- पत्नीपमका असंस्था-<br>तर्वा साथ तर्वा साथ<br>तर्वा साथ अन्तर्ग्रहेते   | सा जीवोंकी सम्बद्ध प्रक जीवकी संपेक्षा जनव प्रक जीवकी संपेक्षा जनव जनव जनह                                                                       | भा जीवेंकी अन्तर एक जीवकी अवकी अवकी अन्य उन्कष्ट जनव उन्कष्ट जनव उन्कष्ट जनव उन्कष्ट जनव उन्कष्ट जनव उन्कष्ट जनव उन्कष्ट जनवित्तर पर्योपसका असंस्था- पर्योपसका असंस्था- पर्योपसका असंस्था- पर्योपसका असंस्था- पर्योपसका असंस्था- गुल्योपसका जिल्योपसका जिल्ला के जिल्ला के जीविक जीविक जीविक जिल्ला के जीविक | ना उविदेशी सन्तर पक जीवकी स्वयं साम स्वयं साम स्वयं साम स्वयं साम स्वयं साम |

मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, भाव और अटपबहुत्वका प्रमाण.

| २।                                             | (न्द्रियमार्गणा                                |                                                                           | ŧ                                                                                                                      | गतिमार्गणा                                                                             |                                         |                                                                    |              | माग्वा                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| a a                                            | <b>4</b> ,                                     | देवगति                                                                    | ~~ ~~                                                                                                                  | मद्भव्यगति                                                                             | तियंचगति {                              | नरकाति {<br>{                                                      |              | मार्गणाव                |
| विकलेन्दिय                                     | एकेन्त्रिय                                     | मिप्पादष्टि<br>असंपतसम्यग्दष्टि<br>सामादनसम्प्रमृद्धि<br>सम्यभिष्पादिष्टे | त्यतास्यत्त सम्बद्धस्यत्त सम्बद्धस्यत्त सम्बद्धस्यत्त स्थानस्यतः चारा अपन्न सम्बद्धाः अपन्न स्थानिकेत्रकी अयोगिकेत्रकी | सियात्त ष्टि<br>साराष्ट्रनसम्याद्द ष्टि<br>सम्युक्तिसम्याद ष्टि<br>अर्थ यतसम्यन्द ष्टि | सियाहष्टि<br>सासादनादि<br>चार ग्रणस्थान | विष्यादृष्टि<br>असंपत्तसम्बद्धाः<br>साक्षादनसम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः |              | मार्गणांके अवान्तर मेव् |
| :                                              |                                                | निस्तर<br>ओधबर्                                                           | भोधवर्<br>;                                                                                                            | निग्तर<br>ओधहर  <br>निग्तर                                                             | भेषवर् -                                | निरत्तर<br>एक समय व                                                | जवन्य        | 4                       |
| *                                              | a                                              | तर<br>ओषवर्                                                               | तर<br>अधकर्                                                                                                            | तर<br>ओषवत्                                                                            | तर<br>कोघनर्                            | तर<br>पच्योपमका असं-<br>स्यातवा भाग                                | उत्कृष्ट     | साना जीवोंकी<br>अपेक्षा |
| ż                                              | बुदभव्महण                                      | क्षन्तर्घहूर्त<br>ओषबत्                                                   | ,,<br>ओषवत्                                                                                                            | अन्तर्भेहृते<br>ओषद्<br>अन्तर्भेहृते                                                   | अन्तर्ग्रहते<br>ओषवत्                   | अन्तर्धेहर्ते<br>पन्योपमका असं. साग<br>अन्तर्धेहर्ते               | अवन्य        | र एक जीवकी संवेक्स      |
| अनन्तकालात्मक<br>असंस्थात पुद्रल-<br>पुरिवर्तन | पूर्वकोटीपृथक्त्वसे<br>अभिक दो हजार<br>सागरोपम | देखीन ३१ सागरीपम                                                          | पूर्वकीटीपृथवत्व<br>''<br>ओषवत्                                                                                        | देशांन तींन पत्थीपम<br>पूर्वे कोटीपृथक्तवसे<br>अधिक तींन पत्थोपम                       | देशोन तौन पच्योपम<br>औघवत्              | देशीत १, ६, ७,<br>१७, १७, २२, ३३<br>सागरापम                        | 8 <b>798</b> | भयेसा                   |
| *                                              | औदियेक                                         | अँदियेक<br>औप, झायेक, खायो.<br>पारिणासिक<br>साथोपश्लासेक                  | श्वापावशासक<br>अपिशामिक<br>अपिश                                                                                        | अदिनिक<br>पारिनोचिक<br>सागपक्षिक<br>अप, साथिक, साथी.                                   | औदयिक<br>ओषवन्                          | औदिविक<br>औप- झार्येक, झार्यो.<br>पारिणामिक<br>झार्योपश्रमिक       |              | भाव                     |
| 7                                              | ग्रणस्थान-मेदामाव                              | सामादनसम्य .<br>सम्यक्षिम्यादृष्टि<br>असंयतमभ्यक्षि<br>सिप्पादृष्टि       | सम्गामणाः<br>अस्यतस्यः<br>स्थारष्टि                                                                                    | उपद्यामक अपूर्व-<br>करणसे प्रमुख-<br>भेगत तक<br>संगतासंगत<br>सांसारतसम्ग.              | संयतासंयत<br>श्रेष ग्रुणस्थानवर्ती      | सासादनसम्प.<br>सन्यभिष्या.<br>असंपतसम्प.<br>भिष्यादष्टि            | गुणस्थान     |                         |
| 3                                              | अल्पबद्धत्वासाव                                | सबसे कम<br>संख्यातग्राणित<br>असंख्यातग्राणित<br>*                         | भ<br>असंस्थातग्रणित (मञ्ज्यसमान्य)<br>संस्थातग्रणित (मञ्ज्यपर्योष्ठ)                                                   | ।।<br>संस्पातगृथित<br>।।                                                               | सबसे कम<br>जीवनत्                       | सबसे कम<br>संस्थातग्रणित<br>असस्थातग्राणित<br>);                   | त्रसाण       | स्रवप्रसुत्व            |

मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवीके अन्तर, भाव और अन्तवहुत्वका प्रमाण.

|                                                                                        |                                                              | ३ कायम                             | ार्गणा                                   |                         |                                        |                       |                                             |                                 |               | मार्गेणा                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| मनोयोगी<br>और                                                                          | त्रसकायिक<br>{                                               |                                    | ~~                                       |                         | स्थावर                                 | _                     |                                             | पंचे दिया<br>संविद्या           |               |                                  |
| मियादृष्टि<br>असंयतसम्बद्धि<br>स्यतास्यत<br>स्यत्तास्यत<br>प्रमत्तस्यत<br>अप्रमत्तस्यत | चाराँ उपधामक<br>चाराँ श्रापक<br>सर्वाभिकेवली<br>अर्वाभिकेवली | असंयतादि चार<br>ग्रुणस्थान         | सासावनसम्यन्दृष्टि<br>सन्यामान्यादृष्टि  | भिष्यादृष्टि            | आदि चार<br>बनस्पतिकायिक                | पृथिबीकाथिक           | साभादमसम्यन्दष्टि<br>सम्यभिष्यादष्टि        | मिप्याटष्टि                     |               | मार्गणाके मबान्तर भेव            |
| निरन्तर                                                                                | ओषवर्                                                        | —— नि                              |                                          | ओघबन                    |                                        | Pitra                 | :                                           | ओषवत्                           | ৰ্ঘন্         | . 4                              |
| 4                                                                                      | अधिवत्                                                       | बि<br>र                            | ž                                        | ओषवत्                   | 3                                      | <b>A</b>              | ;<br>                                       | ओघबत्                           | बल्ह्य        | वस्तर<br>नाना जीवाँकी<br>नपेक्षा |
|                                                                                        | 2 2                                                          | अन्तर्यहुते                        | 3                                        | <b>ज</b> ोघ <b>व</b> न् | 22                                     |                       | 3                                           | ओषत्रत्                         | 8 <b>9</b> 14 | ्<br>यक्त जीवकी<br>अपेक्षा       |
| नितार                                                                                  | पूर्वकोटीपृषक्तसे<br>अधिक दो हजार<br>सागरीपम<br>ओधवत्        | े, तथा<br>देशेन दो हजार<br>सागरोपम | पूनकाटापूचकवस<br>अधिक दा हजार<br>सागरोपस | अधिवत्                  | स्यात पुद्रलपरिवर्तनः<br>सर्वस्यात छोक | व्यवन्त्रकालासक वर्ष- | पूर्वकोटीपृथक्तसे<br>आधक एक हजार<br>सागरोपम | ओववत्                           | बत्कृष्ट      | विकी                             |
| ओषवर्                                                                                  | औपशमिक<br>शायिक                                              | ¥                                  | ĭ                                        | ओधबन्                   | 3                                      | ओह विक                | t                                           | ओधवर्                           |               | भाव                              |
| ¥                                                                                      |                                                              | सर्वेग्रुणस्थान                    |                                          |                         |                                        | गुणस्थानमेदामाव       | सम्बन्धाः हि तक<br>सम्बन्धाः हि             | डपशामक अपूर्व-<br>करणम् अपग्रन- | ग्रुषस्थान    | <u> </u>                         |
| •                                                                                      |                                                              | वं <b>चे</b> दियवन्                |                                          |                         |                                        | अल्पबहुन्बासाब        | असंस्यातग्राभित                             | ओषवन्                           | प्रसाव        | <b>अन्त्रब</b> ्धुत्व            |

मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, भाव और अल्पबहुत्वका प्रमाण.

|                                              |                                  |                                   |                                       | ४ योगमार्गणा                                                                |                                           |             |               |                                    |                | मार्गणा                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| <u> </u>                                     |                                  |                                   | वाययानी }                             |                                                                             |                                           |             | बचनयोगी       | ~~                                 | · <del>_</del> |                                 |
| आहारककाययोगी<br>,, मिक्षकाययोगी<br>प्रभवस्थत | सामह्बनमन्यक्ष<br>अस्यतसम्यक्ष्य | वैकियिक्तिश्वराय.<br>भिष्यादृष्टि | बेकिगिककायगोगी<br>चारो ग्रणस्थानवर्तो | ओंदारिनामे अनाय.<br>मिथ्यादाष्टे<br>,, सासादन.<br>,, असयनसम्ब,              | औदारि <i>क</i> न्नथयार्गा                 | नारीं क्षपक | चारा उपशासक   | सामादनगम्यव्हरि<br>सम्यग्मित्यादरि |                | मार्गण के अवान्तर भेव           |
| एक समय                                       | ओदारिक-<br>भिश्रवत्              | ुक समय                            | मनो-<br>योगिवत                        | अधिव<br>एक सम                                                               | मनो-<br>यांशिवत्                          |             | ओषवर्         | एक समय                             | अध-य           | ᆁ                               |
| <b>ब</b> र्यपृथ <b>क्त</b>                   | औदारिकासि थवन्                   | बारह महते<br>ं                    | भनोयोगिव <i>न्</i><br>                | निरनर<br>श्रीधवन्<br>य वर्षपृथक्व                                           | <b>मनीयोगिब</b> न्                        | 3           | ऑधवन्<br>     | पच्यापमका अस-<br>स्थातनी भाग       | - ব্ৰন্থ্য     | सन्तर<br>नाना जीवोकी<br>संपक्षा |
| 귦                                            | र्वोदारिकामे भवत्                | A)                                | मनोयं।गिबन्                           |                                                                             | <b>मनोयोगिब</b> न्                        | आंधवत्      |               | <b>3</b> î)                        | जबन्य          | ् एक जीवकी अपेक्षा              |
| निरत्तर -<br>-                               | र्जीदारिक मिश्रवत्               | — निर-<br>— तर                    | मने।योगिवन्                           | भ निस्त्र — ·                                                               | मनोयोगिवत्                                | ओघवत्       | -3            | निरन्तर                            | बन्ह्य         | अयेक्षा                         |
| क्षायोपश्चिक                                 | 2                                | •                                 | अधिवत्                                | "<br>शायिक, क्षायोपश्चिक<br>क्षायिक                                         | अंपवन्                                    | श्रायिक     | ऑपगमिक        | अधिवत्                             |                | भाव                             |
| गुणस्थानमेदासाव                              | मिध्यादृष्टि                     | सासादनमम्यग्दि।<br>असयतसम्यग्दि   | चारा गुणस्थान                         | सर्गाभिकेवर्ला<br>असग्रतकः घर्नाष्टे<br>सामादनसः म्यादिष्टि<br>भिष्यादिष्टि | भयादिष्ट                                  |             | सर्वेगुणस्थान |                                    | गुणस्थान       | अल्य                            |
| अल्पबहुन्यभाव                                | असंस्थातग्रणित                   | सबसे कम<br>संस्थातगृणित           | दंवगनिवन्                             | सबसे कम<br>स*यातग्राणत<br>असस्यातग्राणत<br>अनन्तग्राणित                     | पचे न्यियं<br>असंस्थातगणित<br>अनन्तर्शणित |             | ओधबन्         |                                    | प्रमाण         | अल्प <b>बद्ध</b> त्व            |

मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवेंकि अन्तर, भाव और अटपबद्धत्वका प्रमाण.

|                                    |                                     |                             |                                      |              | ५ वेदमार्गणा                       | ì                                      |                                           |                                           |                  |                                                                          |           | भागेवा                  |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                                    |                                     | पुरुषवेदी (                 |                                      |              |                                    |                                        | क्षिकरी                                   |                                           | <del></del> ·    |                                                                          |           |                         |
| क्षपक अपूर्व म्रण<br>,, अनिशृतिकरण | उपशासक अपूर्वकरण<br>,, अनिदृष्टिकरण | असंयतसम्य≈िं<br>अदमचस्यत तक | सामादनसम्यक्षि<br>। सम्यामध्यादाष्टि | भिष्यादृष्टि | क्षपक अपूर्वकरण<br>,, अनिवृत्तिकरण | ्र उपश्चासक अपूर्वकरण<br>,, अनिवृधिकरण | असंयतसम्यन्दाष्टिसे<br>स्थायनसम्बद्धाः तक | ् सासादनस•यग्दष्टि<br>। स•यग्निष्यादृष्टि | भिष्यादष्टि      | कार्मणकाययांगी सिप्तानति , सासादनसम्परति , अस्यतसम्परति , सर्यानिकेन्नली |           | सार्गणाके अवान्तर भेव   |
| एक समय                             | ओधवर्                               | -<br>निस्तर<br>-            | ž                                    | भौधवन्       | एक समय                             | ÷                                      | निस्तर                                    | ओ <b>ष</b> बन्                            | निरन्तर          | औदारिक-<br>भिश्रवत्                                                      | अवस्य     | 4                       |
| साथिक वर्ष                         | कोधवन्                              | <i>A</i>                    | \$                                   | आँघवत्       | वर्षपृथक्त                         | 8                                      | <b>17</b>                                 | अधिवन्                                    | 17.              | <b>ओदारिक्षिथवत्</b>                                                     | ब्रकृष्ट  | माना जीवोकी<br>संपेक्षा |
| निर्ना                             | 3                                   | अन्तर्भद्दते                | पल्योपमका असं. भाग<br>अन्तर्धद्वर्त  | ओषन्         | निरन्तर                            | ;                                      | भन्तर्गृहुत                               | पत्योपमका अस. भाग<br>अन्तर्महर्त          | अन्तर्ग्रहते     | जीदारिकामि अवत्                                                          | स्रवन्य   | र<br>एक जीवकी<br>अवेक्स |
| ā,                                 | ÿ                                   | ÷                           | सागरोपम शत-<br>पृथक्त                | ओधबन्        | 4                                  | ï                                      | :                                         | पल्योपमञ्चतपृथक्त                         | देशोन ५५ वन्योपम | जोदारिकमिश्रवत्                                                          | उत्कृष्ट  | की                      |
| श्चिक                              | भौपश्चमिक                           | ¥                           | आंधनत्                               | अंदियिक      | शियिक                              | ओपद्यभिक                               | 3                                         | ओधबर्                                     | औदियिक           | अधिवत्                                                                   |           | भाव                     |
|                                    | -                                   | ¥                           |                                      |              |                                    |                                        | सर्वेग्रणस्थान                            |                                           |                  | सर्यागिकेवली<br>सासादनसम्पद्धि<br>असंयतसम्पद्धि<br>भिप्पाद्धि            | ग्रणस्थान | <b>4</b>                |
|                                    |                                     | ¥                           |                                      |              |                                    |                                        | पंचेध्सपवत्                               |                                           |                  | सबसे कम<br>असंख्यातगुणित<br>संख्यातगुणित                                 | प्रमाण    | अध्य <b>ब</b> द्धांच    |

( पु. ५ प्रस्ता पृ. ४३ ज )

मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, भाव और अल्पबहुस्वका प्रमाण.

|            |                                                    | ६ करणा                                               | यमार्गणा                                                       |                                                            |                                                                    |                                                       |          | सार्वाणा                        |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|            | अज्ञानी म                                          | अज्ञायी र स                                          | कवायी <u>२</u> छ। संस्                                         | अपातवेदी व                                                 | 43 87 48<br>                                                       | # #<br># #                                            |          | मार्गणाके अवान्तर भेव           |
| ,, संसादन. | मन्यज्ञानां मिथ्यादारि<br>भृताज्ञानी<br>विमगज्जानी | उपशासक<br>श्रीणस्त्राय<br>सर्वापिन्चकी<br>अयोगिन्चकी | केश्वादिचनुःकशार्।<br>मित्या. से अनि.<br>छाप्तक. सुक्षसतं. उप. | खपश्चान्तकथाय<br>क्षपक अनिजुष्टिकरणस<br>अर्गार्थिकवर्का तक | श्चपक अपूर्वकरण<br>,, अनिदृष्यिकरण<br>अनिदृषि, उप.<br>अनिदृषि, उप. | मिथ्यारप्टी<br>सामादनरे अनिदृष्टि-<br>करण उपश्चासक तक |          | बान्तर भेव                      |
| :          | निस्तर<br>—                                        | ्क समय<br>ओषवत्                                      | सनो-<br>योगिवत<br>ऑषवत्<br>ऑषवत्                               | आंघबत्                                                     | एक समय<br>''                                                       | निरत्तर<br>ऑषवन्                                      | जघन्य    | नान                             |
| :          | a                                                  | क्षपृथ क्व.<br>ओवन्त्                                | मनेंग्येगिखत्<br>अंघवन्त्<br>'''                               | ओषक्त्                                                     | वर्षपृथक्तव                                                        | र<br>ओंधवन्                                           | उत्कृष्ट | अन्तर<br>माना जीवोंकी<br>अपक्षा |
|            | 70                                                 | ž                                                    | सतोयोगिबन्<br>विकास<br>अपियन्                                  | ओषवन्                                                      | अन्तर्यहुतं                                                        | अन्तर्ग्रहते<br>ओधवन्                                 | 1 2      | एक जीवकी अपेक्स                 |
| 2          | निरन्तर                                            |                                                      | मनेत्राधिवत्<br>निस्तर<br>ओषवन्                                | संस्तर<br>ऑषवर्<br>-                                       | निरन्तर<br>अन्तर्यद्वेती                                           | देशीन ३३ सागरीपम<br>धाषवत्                            | ଓଟ୍ଲେଷ୍ଟ | अपेक्षा                         |
| पारिकामिक  | भैदियिक                                            | श्चायिक                                              | <b>भो</b> चबत्<br>**                                           | 2 2                                                        | श्वायिक<br>ओघवन्                                                   | औदयिक<br>ओषवत्                                        |          | भाष                             |
|            | सासादनगन्पग्टरि<br>भिष्यादि                        | चारे। ग्रणस्थान                                      | असंगतनश्यदि<br>तक<br>सिप्यान्धि<br>सूक्ष्म. उप.<br>,, क्षपक.   | ;                                                          | 3                                                                  | सर्वेगुणस्थान                                         | गुणस्थान | अहपबहुत्व                       |
|            | सर्वतं कम<br>बसःज्यातगृणित<br>भनन्तगृणितं          | अंध्वन्                                              | पुरुषवेदिवत्<br>अनन्त्रगुणित<br>विश्ववाधिक<br>संस्थातन्त्राधित | 22                                                         | Ľ                                                                  | ओषक्त्                                                | त्रमाण   | पुत्व                           |

मार्गणास्थानोंकी अपेस्रा जीवोंके अन्तर, माव और अव्यवहुत्यका प्रमाण.

| मार्गेणा                 |          |                  |                  | ,                    |              | π              | मार्गण     | इति                       | V                     |                 |             |                    |                    |                 |                 |                             | मार्गण                             |                       |                        |                        |
|--------------------------|----------|------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| मार्थेषा                 |          |                  |                  | मति-श्रुत-           | A Trainfer   |                |            | ,<br>~=                   | सनं पर्यय- ₹          | साना            |             | <b>ब</b> ्         | शनी ~              | <b>~</b>        | सामायिक.<br>•   | ब्दोपस्था.                  | ,                                  | परिहार-               | श्चिसंयमी 🕽            | रायसम्बन्धः            |
| सार्गणांके मबान्तर सेद   |          | असंगतसम्पग्दष्टि | संयतासयत         | प्र <b>मचसं</b> यत   | 440          | चारों उपश्वामक | चारो क्षपक | त्रमचसंयत                 | अप्रमुखस्यत           | चारा उपशामक     | • स्वय      | सर्योगिकेवली       | <b>अ</b> योगिकेवली | प्रभवसंयत       | अभ्रमचस्रयत     | उपष्ठामक अर्थकरण<br>अनिक्रम | क्षपक अपूर्वकरण<br>,, अनिद्योगेकरण | प्रसत्तंत             | अप्रमत्तसंयत           | सपन<br>भापक            |
| _ 4                      | अधन्य    | <br>⊋            | ÷                | -:                   |              | एक समय         | ओधवत       | निस्तर                    |                       | एक समय          | ;           | ओधबन               | ,                  | निरन्तर         |                 | एक समय                      | वोधवर्                             | निरत्तर               |                        | एक समय<br>ओधना         |
| सन्तर<br>सर्वेक्षा       | বন্ধেচ   | नितंत            |                  | •                    | •            | वर्षपृथक्त     | अवाध ;;    | 쉮                         |                       | वर्षपृषक्त      | 8           | ओघबन               |                    | त्र             |                 | वर्षपृथकत्व                 | ओषवत्                              | <b>ત્ર</b>            |                        | वर्षपृथक्त्व<br>ओषवत्  |
| र<br>एक जीवकी<br>भवेक्षा | এৰ্ম     | अन्तर्भृद्वते    | ٤ )              | •                    |              | 3              | भोधवत्     | <del>थ</del> न्तर्भ्रहृते |                       | ;               | -           | ओवन                |                    | अन्तर्भृहर्त    |                 | :                           | <b>कोश्व</b> त्                    | भन्तर्भृद्वते         | ı                      | ओषवत                   |
| संबंध                    | बत्कृष्ट | देशोन पूर्वकोटी  | साधिक ६६ सागरापम | 13<br>14<br>14<br>15 |              | » ξξ »         | भोधनत्     | अन्तर्भृहते               | ;                     | ्रेशन पूर्वकाटी | <del></del> | ओष <b>ब</b> त      | :                  | अन्तर्भेहृते    |                 | देशीन पूर्व होटी            | अधिवत्                             | <b>अन्तर्ग्रह</b> र्त | į                      | निर्त्तर<br>चोषवत      |
| भाव                      |          | ओषब र            | ٤,               | ,                    |              | ž              | झायिक      | धायोपश्वभिक               | ,                     | ऑपशॉमक          | श्वाधिक     | <b>}</b>           | 3                  | श्चायोपश्चमिक   |                 | औपश्चमिक                    | शायिक                              | श्वायोपद्यभिक         |                        | ओषनत्<br>श्राधिक       |
| बन्ध                     | गुणस्थान | चारों उपशासक     | ,, श्रुपक        | प्रमचसंयत            | असयतसम्यन्दि |                |            | चाराँ उपशासक              | ,, क्षपक              | अप्रमतस्यत      | प्रभवसंयत   | अयोगिके <b>वली</b> | सयोगिकेवली         | ६ डप. अपूर्वकरण | । ,, अनिदृष्टि. | । सपक अपूर्वकरण             | अप्रमचसयत<br>प्रमचसयत              | अभवसंपत               | प्र <b>स</b> चसंयत     | द्दस्मसा. डपश्चा.      |
| <b>मन्यपद्धत्य</b>       | प्रसाव   | सबसे कम          | संस्थातग्रनित    | arien an Or          | अंतर्भावधानव |                |            | सबसे कम                   | <b>संस्था</b> तग्रणित | 2               | 3           | सबये कम            | संस्थातद्यणित      | सबसे कम         |                 | <b>सं</b> स्थातग्रणित       | : :                                | सबसे कम               | <b>छं</b> रूयातग्राषित | सबसे कम<br>संस्थातगणित |

मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, भाव और अल्पवहुत्वका प्रमाण.

|                                              |                                        |                                            |                      |               |                                  | ९ दर्शन          | सार्ग         | गा                                  |                                                    |                                      |                                     |                   | मार्गेणा                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| ~~                                           | लेश्याबाले {                           | हुज्ज,नील, रे<br>क्रोपान                   |                      |               | अव <b>स</b> -                    |                  |               | चश्चदर्धनी {                        | <u>سم</u>                                          |                                      |                                     |                   | मार्थवारे               |
| मिप्पादष्टि<br>अस गतसम्बन्दष्टि              | सामादनसम्यग्हिष्टे<br>सम्यर्गमध्यादि   | मिप्यादष्टि<br>असयतसम्यस्टि                | केवलदर्शनी           | भविषदर्शनी    | मिष्यादृष्टिसे<br>र्श्वाणकवाय तक | <b>,, क्षप</b> क | चारा उपश्वासक | असेयतसम्यश्टक्षिसे<br>अप्रसद्सयत तक | मियाहष्टि<br>साक्षादनसम्प्यस्टि<br>सम्यभिष्याहष्टि | श्वसयत भिष्यादृष्टि<br>,, १-३ ग्रुण. | यथाञ्यातस्यत<br>संयतासयत            |                   | मार्गणाके बवान्तर भेद   |
| निस्तर                                       | क्षोषवन्                               | -<br>निस्ता                                | केनल्यानि.           | अवधि-         | ÷                                | •                | ·             | <br>निस्तर                          | : :                                                | ओंघवर्                               | अक्षायबत्<br>निरत्तर                | जघ-य              | 4                       |
| <b>1</b>                                     | अधिवन्                                 | तर                                         | केवळ <b>शा</b> निवत् | अवधिक्षानिवत् | <b>5</b>                         | <b>.</b>         | :             | त्र                                 | <b>5 5</b>                                         | क्षीषवर्                             | अक्षायवत्<br>तर                     | রন্ <b>স্</b> ষ্ট | माना जीवांकी<br>संपक्षा |
| 3                                            | पल्योपमका असं, भाग<br>अन्तर्भद्दते     | अन्तर्ग्रह्तं                              | केवळशानिवत्          | अवधिज्ञानिवन् | ¥                                | भोषवत्           | ;             | 8                                   | गः<br>पत्योपमका असं, माग<br>अन्तर्धेहुर्ते         | अत्सद्धत<br>ओषवत्                    |                                     | লম্ব              | भन्तर एक जीवकी भपेक्स   |
| तेजः पदः<br>साधिक २, १८<br>सारोपम            | :                                      | कु. ती. का.<br>देशीन ३३; १७; ७<br>सागारोपम | केवलझानिवत्          | अवधिक्षानिवत् | *                                | भोषवर्           | ÷             | :                                   | ''<br>देखीन दो हजार<br>सागरीपम                     | दशांच ३३ सागरापम<br>ओघनत्            | अक्षायवत्<br>निरन्तर                | অন্ত্রপ্ত         | <b>अ</b> पेक्षा         |
| ä                                            | ä                                      | ओषवत्                                      | साथिक                | ş             | ओधबन्                            | भायिक            | औपश्चिक       | 5                                   | ओदयिक<br>औषवत्                                     | 2 2                                  | क्षायिक<br>सोघवत्                   |                   | भाव                     |
| अप्रमुख्यत<br>प्रमुख्यत<br>संयतासंयत         | असंयतसम्यन्दष्टि<br>मिध्यादृष्टि       | सारादनसम्यन्दष्टि<br>सम्याभ्यन्यादृष्टि    | दोनो ग्रणस्थान       | ;             | ŭ                                |                  |               | सर्वेग्रणस्थान                      |                                                    | चारों गुणस्थान                       | चाराँ ग्रणस्थान<br>ग्रणस्थानमेदाभाव | ग्रणस्थान         | Redall's                |
| सबसे कम<br>संस्थातग्रुणित<br>असंस्थातग्रुणित | असं स्थातगृणि <b>त</b><br>अनन्तग्राणित | सबसे कम<br>संस्थातग्रणित                   | केवलसानिवत्          | अवधिज्ञानिबन् | काययोगिवत्                       |                  |               | मनोयोगिवत्                          |                                                    | अधिवत्                               | ओधनत्<br>अल्पबद्धत्वासाव            | प्रमाण            | गुत्व                   |

मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, माव और अस्पबद्धत्वका प्रमाण.

|                                                                                                   | ११ भृज्य-<br>मार्गणा     |                                                                                                      | १० लेक्यामार्गणा                                                |                                                                                  | मार्गणा                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| श्वापिक- {                                                                                        |                          | श्रक<br>ठेन्याबाले<br>}                                                                              | <b>ی</b> م مد                                                   | तेज, पृष<br>लेक्साबाले                                                           | मार्गेणा                             |
| असयतसम्यदृष्टि<br>संयतासयत<br>प्रमत्तर्भयत<br>प्रमत्तर्भयत<br>अप्रमत्तर्थयत                       | मन्य<br>अभव्य            | संयतासंयत<br>प्रमावसंयत<br>अप्रमावसंयत<br>तीन उपशामक<br>उपशानकशाय<br>चारा क्षपक और<br>सर्वाभिकेत्रकी | सिप्पाटि<br>असंग्रतसम्पर्टि<br>सामादनसम्पर्टि<br>सम्पर्भिष्याहि | सासादनशम्यदृष्टि<br>सम्यभिष्यादृष्टि<br>संयतासंयत<br>प्रमत्तसंयत<br>अप्रमत्तस्यत | मार्गणांके अवान्तर मेर्              |
| एक समय                                                                                            | " निस्तर                 | निस्तर<br>एक समय<br>ओधबर्                                                                            | ,,<br>ओषबन्                                                     | ओषवत्<br>नि(न्तर                                                                 | अवस्य<br>स्वास<br>स्वास              |
| वर्षपृथनःच .                                                                                      | 3                        | र<br>वर्षपृथक्त                                                                                      | <b>वो</b> षवत्                                                  | स्रोधन <b>्</b>                                                                  | माना जीवोंकी<br>सर्वेक्षा            |
| बन्तधं <u>द्व</u> ते<br>**                                                                        | ओघबत् निर                | अन्तर्पुहुर्ते निर<br>" निर<br>ओषवत्                                                                 | अन्तर्हेहुर्ते<br>पल्योपमका असंस्थाः माग                        | पच्योपमका असल्या. माग<br>अन्तर्यद्वेहते<br>नि                                    | सन्तर प्रक अविकी<br>सपेक्षा<br>जवन्य |
| देशोत पूर्वकोटी<br>साधिक ३३ सागरोपम                                                               | े सोधवत्<br>निस्तर       | निरन्तर<br>अन्तर्ग्रहरों<br>भारतर<br>भोचनत्                                                          | देशेन ३१ सागतेपम                                                | हाम<br>सिधिक २,१८ सागरो.<br>निरत्तर                                              | କରି ।<br>ଜନ୍ମ                        |
| श्चारिक<br>श्वायोपश्चामिक<br>श्रीपश्चमिक                                                          | ऑघबत्<br>पारिणामिक       | क्षायेपक्षमिक<br>""<br>अपिश्वयिक<br>क्षायिक                                                          | ओषक्त्                                                          | ओषवत्<br>श्रायं पश्चमिक                                                          | भाव                                  |
| नाराँ उपक्षामक<br>,, क्षणक, अर्थाणि.<br>समीक्षेत्रवळी<br>अप्रमन्दस्यत<br>अमन्दस्यत<br>प्रमन्दस्यत | सर्वेग्रणस्थ<br>रिथानसदा | संयतासंयत<br>सासादनसम्यग्दष्टि<br>सम्यग्निष्यादष्टि<br>मिष्यादष्टि<br>असंयतसम्यग्दप्टि               | श्रीमक<br>प्रक<br>अंडी<br>संयत                                  | सासादनसम्यस्थि<br>सम्याभिष्यादृष्टि<br>असंयतसम्यस्थि<br>मिष्यादृष्टि             | <b>अस्य</b><br>गुणस्थान              |
| सबसे कम<br>संख्यातग्राणित<br>भ                                                                    | ओषवत्<br>अस्पबद्धुःवाभाव | भवेंन्यातग्रणित<br>,,<br>संस्थातग्रणित<br>असःन्यातग्रणित<br>संस्थातग्रणित                            | सबसे कम<br>संस्थातग्रणित<br>""                                  | अतं क्यातगृथित<br>संख्यातग्रथित<br>असंख्यातग्रथित                                | <b>अस्यब</b> ङ्ख<br>प्रमाण           |

(पु. ५ प्रस्ता. पृ. १३ ओ )

मार्गणास्यानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, भाव और अश्यबहुत्वका प्रमाण.

| ₹'                | ३ संहिम    | ार्यका                                       |                     |                                   |                 |                                | ţ                       | २ सः          | यक्त्सम                      | ार्गणा       |                                            |                                          |              | भार्गेणा                   |
|-------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------|
|                   |            | iii<br>~~                                    | ,                   |                                   |                 |                                | सम्यन्दिष               | डपश्चय-       |                              |              | बेदक.                                      | ~~                                       |              |                            |
| असंकी             | चारा श्रपक | मिध्यादष्टि<br>सांसादनसे उपशान्तः<br>कवाय तक | मिथाह <i>वि</i>     | सामादनसम्यन्टि<br>सम्मातमसम्यन्टि | edmi-dadid      | तीन उपशासक                     | प्रभत्तसंयत<br>भग्नस्यत | संयतासयत      | <b>અ</b> તંપતસ-યન્દ <b>િ</b> | अभित्तस्यत   | असयतसम्बन्धः<br>संयतासंयत<br>प्राचनांत्रा  | चारी क्षपक<br>सर्वाणिकेवडी<br>अयोगिकेवडी |              | मार्गणांक भवान्तर भेव      |
| निल्तर            | बोबबर्     | ओषवर्<br>पुरुष-<br>वेदिवत्                   | - बिरत्तर<br>- स्वर | :                                 | 3               | į                              | :                       | :             | एक समय                       |              | नित्तर                                     | भोषवत्                                   | बब्य         | 4                          |
| <b>तर</b>         | ओववत्      | ओवबर<br>पुरुषबंदिवर्                         | त्रीर               | पल्योपमदा<br>सर्वेक्शातको भाग     | 3               | वर्षपृथकत्व                    | पन्दह ,,                | चेवह ,,       | सात अहोरात्र                 |              |                                            | अधिवत्                                   | उत्कृष्ट     | भागा जीवोंकी<br>भवेशा      |
| an.               | भोषवत्     | ओधवत<br>पु <b>रू</b> षवेदिवत्                |                     | 78                                | 7               | z<br>h                         | z                       | z             | :                            | 7            | अन्तर्यहूर्त                               | भोषवत्                                   | जवन्य        | र<br>यक्त जीवकी<br>अपेक्षा |
| निल्तर            | बोधवत्     | ओघवत्<br>पुरुषवेदिवत्                        | P)                  | नित्तर                            | नस्तर           | :                              | :                       | *             | अन्तर्धहुत                   | साधिक १३ ,,  | देश्वीन पूर्वकांटी<br>,, ६६ सागरीपम        | ओवनत्                                    | <b>ଅନ୍ୟୁ</b> | विकी                       |
| जौद <b>िक</b>     | क्षाथिक    | औदयिक<br>ओधवत्                               | औदिथिक              | ओधवत्                             | *               | औपशिक                          | 3                       | श्चायोषश्चिक  | भौपशिक                       | 14           | श्चायेपश्च <b>तिक</b><br>''                | क्षायिक                                  |              | भाव                        |
| ग्रुणस्थानमेदासाव |            | सर्वेग्रजस्थान                               | 3 3                 | गुणस्थानमेदासाव                   | અલયતલ-યુન્દાષ્ટ | संयतासंयत                      | भ्रमचसंयत               | अप्रभत्तस्यव  | चारों उपशासक                 | असयतसम्यन्दि | अश्रमचर्मचत<br>श्रमचर्सचत<br>संयत्रसंचत    | असं यतसम्यन्दृष्टि                       | शुलस्थान     | <b>8</b>                   |
| अस्त्र महुत्वासाव |            | मनोपोशिबत्                                   | t 3                 | अस्पनद्वत्वाभाव                   |                 | <b>अ</b> संख्यातग्र <b>ि</b> त | 3                       | संख्यातश्रीगत | सबसे कम                      | 3            | सबसे कम<br>संस्थातग्रणित<br>अमंस्थातग्रणित | असंस्यातद्यांषेत                         | त्रशान       | अन्य <b>ब</b> हुत्व        |

# (पु. ५ प्रस्ता. पृ. ४३ को )

मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, भाव और अल्पबहुत्वका प्रमाण.

| १४ आहारमार्गणा                                                                                     |                                                     |                                         |                                     |                           |                  | मार्गणा                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|
| मिथादृष्टि<br>सामादनसम्यद्धि<br>असयनसम्यद्धि<br>अनाहारकं सर्यागिकेवली<br>(समुद्धातमा)<br>अयागिकवली | चारों उपशामक<br>चारों क्षपक<br>संगोगिनेवजी          | आहारक । असंयतसम्बद्धिसे<br>अप्रमचसयत तक | सामादनसम्पर्हाष्टे<br>सम्यामभ्यादि  | भिथानष्टि                 |                  | मार्थणांके अवान्तर भेव          |
| निस्तर<br>एक समय पर्च्य<br>ग                                                                       | : :                                                 | <br>निस्त्र                             | :                                   | ओषवर                      | अधन्य            | 크                               |
| प्कसमय पत्योपमका असं, मान<br>भासपुण्यक्त<br>भासपुण्यक्त<br>भारपुण्यक्त<br>भारपुण्यक्त              | 2 2                                                 | 7.                                      | \$                                  | ओघबर्                     | उत्कृष्ट         | अन्तर<br>नाना जीवोंकी<br>अपक्षा |
| निस्तर<br>''<br>''                                                                                 | "<br>ओषवत्                                          | ×                                       | पच्योपमका असं. भाग<br>अन्तर्ग्रहर्त | ओधबत्                     | जघन्य            | तर एक जीवकी अपेक्षा             |
|                                                                                                    | भोषवर्                                              | ÷                                       | असंख्यात डत्सर्पिणी<br>अबसर्पिणी    | भोधवन्                    | <u> বক্লেষ্ট</u> | अपेक्षा                         |
| औदियक<br>पारिणानिक<br>अंघवत्<br>श्रापिक                                                            | ओपशमिक<br>क्षायिक                                   | 5                                       | ओघवत्                               | <b>थो</b> दियेक           |                  | भाव                             |
| स्योगिकेवली<br>अयागिकेवली<br>सासादनसम्पर्हाष्टे<br>असयतसम्पर्हाष्टे<br>असयतसम्पर्हाष्टे            | ત્નસમ્યવ્દ<br>મિમ્પ્યાદિ<br>તિસમ્પવ્દ<br>ત્વારમિ    | ममलसंयत<br>संयतासंयत                    | सयोगिकेवळी<br>अप्रमचसयत             | चाराँ उपशासक<br>,, क्षफक  | गुणस्थान         | <b>अल्पबहुत्य</b>               |
| सबसे कम<br>संख्यातग्रणित<br>असंख्यातग्रणित<br>असंख्यातग्रणित<br>अन्ततग्राणित                       | ः<br>संख्यातग्रणित<br>असंख्यातग्रणित<br>अनन्तग्रणित | ".<br>अतंख्यातग्रणित                    | <b>2</b>                            | सबसे अम<br>संख्यातग्राणित | श्रमाण           | द्वत्व                          |

( पु. ५ प्रस्ता. वृ. ४३ क)

ही है । इसी प्रकारका सम्यवस्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणश्यानोंमें जानना चाहिए । यहां घ्यान रखनेकी बात यह है कि इन गुणस्थानोंमें उपशामसम्यक्त्व और क्षायिकसम्यक्त्व, ये दो ही सम्यक्त्व होते हैं । यहां वेदकसम्यक्त्व नहीं पाया जाता, क्योंकि, वेदकसम्यक्त्वके साथ उपशामश्रेणीके आशेहणका अभाव है । अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामसम्यक्त्वी जीव सबसे कम हैं, उनसे उन्हीं गुणस्थानवर्ती क्षायिकसम्यक्त्वी जीव संख्यातगुणित हैं । आगेके गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, वहां सभी जीवोंके एकमात्र क्षायिकसम्यक्त्व ही पाया जाता है । इसी प्रकार प्रारंभके तीन गुणस्थानोंमें भी यह अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, उनमें सम्यक्त्व होता ही नहीं है ।

जिस प्रकार यह ओघकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा भी मार्गणास्थानों में अल्पबहुत्व जानना चाहिए | भिन्न भिन्न मार्गणाओं में जो खास विशेषता है, वह प्रन्थके स्वाध्यायसे ही हृदयंगम की जा सकेगी | किन्तु स्थूलरीतिका अल्पबहुत्व द्वयप्रमाणमनुगम (भाग ३) पृष्ठ ३८ से ४२ तक अंकसंदृष्टिके साथ बताया गया है, जो कि वहांसे जाना जा सकता है | भेद केवल इतना ही है कि वहां वह क्रम बहुत्वसे अल्पकी ओर स्वखा गया है |

इन प्ररूपणाओंका मिवतार्थ साथमें लगाये गये नकशोंसे सुस्पष्ट हो जाता है।

इस प्रकार अल्पबहुत्वप्ररूपणाकी समाप्तिके साथ जीवस्थाननामक प्रथम खंडकी आठों प्ररूपणाएं समाप्त हो जाती हैं।

# ५ विषय-सूची

# ( अन्तरानुगम )

| क्रम नं.                     | विषय                                                                     | पृष्ठ नं.    | क्रम नं.           | विषय                                                              | ષ્ટ્રષ્ટ નં.            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                              | १<br>विषयकी उत्थानिका                                                    | <b>१</b> -४  | नाना ज             | मध्याद्दष्टि जीवॉक<br>गिवोंकी अपेक्षा सोदा<br>घन्य अन्तर-प्रतिपाद | -                       |
| १ धवला<br>और प्र<br>२ अन्तरा |                                                                          | १            | निरूपण             |                                                                   | 6                       |
| भेद-कः<br>३ नाम,             |                                                                          | 37           | सम्यग्नि<br>एक जी  | मथ्याद्दष्टि जीवोंक<br>विकास अपेक्षा सोदा                         | T<br>                   |
| रूप अर<br>४ कौनसे            | त्तरका स्वरूप निरूपण<br>अन्तरसे प्रयोजन है,<br>ताकर अन्तरके एकार्थ-      | १-३          | तथा त              | ाघन्य अन्तर-निरूपण<br>दन्तर्गत अनेक शंका<br>समाधान                |                         |
| वाचक<br>५ अन्तर              | : नाम<br>ानुगमका स्वरूप तथा                                              | <b>3</b> 2   | उत्कृष्ट           | त जीवोंका सोदाहरण<br>अन्तर<br>तसम्यग्दप्रिसे छेकर                 | <b>११-१३</b>            |
|                              | द्विविध-निर्देशका संयु-<br>निरूपण<br>२                                   | "            | अप्रमत्त्<br>नाना  | तसंयत गुणस्थान तब<br>और एक जीवर्क                                 | त<br>ी                  |
| ६ मिध्य                      | घिसे अन्तरानुगमनिर्देश<br>।दृष्टि जीवोंका नाना<br>की अपेक्षा अन्तर-निरू- | <b>४-२</b> २ | अन्तरों<br>पण      | ्जघन्य और उत्हा<br>का सोदाहरण निरू                                | <sup>र-</sup><br>१३–१७  |
| पण, र<br>अंतरं,              | तथा सुत्र पठित 'णित्य<br>, णिरंतरं' इन दोनों<br>ो साथकता-प्रतिपादन       | <b>ઝ</b> -ષ્ | नाना<br>अपेक्षा    | पद्यामक गुणस्थानीव<br>और एक जीवर्क<br>जघन्य और उत्क्रा            | ी<br>ए                  |
| ७ मिथ्य<br>जीवव              | nद्दष्टि <sub>्</sub> जीवोंका एक                                         | ધ            | १६ चारों           | कासोदाहरणनिरूप<br>क्षपक और अयोगि<br>का नाना और एक                 | <b>r</b> -              |
| ८ सम्य <sup>ः</sup><br>होनेव | क्तव छूटनेके पश्चात्<br>गाला अन्तिम मिथ्यात्व<br>का मिथ्यात्व नहीं हो    |              | जीवर्क<br>उत्कृष्ट | ो अपेक्षा जघन्य औ<br>अन्तर<br>गेकवलीके नाना औ                     | र<br>२० <sup>.</sup> २१ |
| सकत<br>९ मिथ्य               | ता, इस शंकाका समाधान<br>ताहष्टि जीवोंका एक<br>की अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर- | Γ "          | एक ज               | ीवकी अपेक्षा अन्तरक<br>का प्रतिपादन                               |                         |
| का र                         | ता जनसा उष्टान्ड व्यास्ति<br>तेदाहरण निरूपण<br>त्दनसम्यन्द्रष्टि और      | Ę            | आदेशसे             | ३<br>अन्तरानुगमनिर्देश                                            | २२-१७९                  |

| क्रम   | नं. विषय                                                                                                                 | पृष्ठ नं.     | क्रम नं.                     | विषय                                                                                                      | पृष्ठ नं.       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|        |                                                                                                                          | २२-३१         | तिर्यं<br>निरू               | चोंका सोपपत्तिक अन्तर<br>पण                                                                               | ३३-३७           |
|        | ( नरकगित )<br>नार्राकयोंमें मिथ्यादृष्टि और<br>असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंके<br>नाना और एक जीवकी<br>अपक्षा जघन्य और उत्कृष्ट |               | २५ पंचें<br>तिर्यं<br>तिर्यं | न्द्रयतिर्यंच, पंचेन्द्रिय-<br>वपर्यात्त और पंचेन्द्रिय-<br>वयोनिमती मिथ्यादृष्टि-<br>। दोनों अपेक्षाओंसे |                 |
| १९     | अन्तरोंका सोदाहरण निरूपण<br>नारकियोंमें सागादनसम्य−<br>ग्दप्टि और सम्यग्मिथ्याद्दष्टि<br>जीवोंका दोनों अपेक्षाओंसे       | <b>२२-२३</b>  | २६ तीन<br>सास<br>सम्य        | य और उत्कृष्ट अन्तर<br>र्ग प्रकारके तिर्यचौमें<br>गदनसम्यग्दिष्ट और<br>गिमथ्यादिष्ट् जीवोंका              | •               |
| २०     | जघन्य और उत्क्रप्ट अन्तरोंका<br>सदप्पन्त निरूपण<br>प्रथम पृथिवीसे लेकर                                                   | <b>૨</b> ૪-૨૬ | और<br>२७ तीन                 | ं अपेक्षाओंसे जघन्य<br>उत्कृष्ट अन्तर<br>प्रकृष्टिक असंयतसम्य                                             | ३८-४१           |
|        | सातवीं पृथिवी तकके मिथ्या-<br>दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि<br>नागकियोंके दोनों अपेक्षा-                                   |               | क्षाओं<br>अन्त               |                                                                                                           | <b>४१-</b> ४३   |
| ;      | ओंस जघन्य और उन्छुए<br>अन्तरोंका दृष्टान्तपूर्वक प्रति-<br>पादन                                                          | २७ २८         | तिर्यं                       | प्रकारके संयतासंयत<br>वोका दोनों अपेक्षाओंसे<br>य और उत्कृष्ट अन्तर                                       |                 |
| ;      | सातों पृथिवियोंके सासादन-<br>सम्यग्दिष्टि और सम्यग्मिथ्या-<br>दृष्टि नार्राक्योंका नाना और                               |               | पर्याः                       | न्द्रय तिर्यंच लब्ध्य-<br>कोंका दोनों अपेक्षा-<br>जधन्य और उत्कृष्ट                                       |                 |
|        | एक जीवकी अपेक्षा जघन्य<br>और उन्क्रप्ट अन्तर                                                                             | २९-३१         | अन्तः                        |                                                                                                           | <b>ક</b> ષ-ક્રદ |
|        | आर उत्झृष्ट जातर<br>( तिर्यंचगति )<br>तिर्यंच मिथ्यादृष्टियोंका नाना                                                     | . •           |                              | ( मनुष्यगति )<br>य, मनुष्यपर्याप्तक् और                                                                   | -               |
| ;      | तियेच मिथ्यादाष्ट्रपाका गांगा<br>श्रीर एक जीवकी अपक्षा<br>ज्ञघन्य श्रीर उत्क्रप्ट अन्तर<br>तिर्यंच श्रीर मनुष्य जन्मके   | <b>३१-३२</b>  | अन्तः<br>३१ भोगः             | भूमिज मनुष्योंमें जन्म                                                                                    | <i>४६-४७</i>    |
| i<br>; | कितने समय पश्चात् सम्यक्त्व<br>और संयमासंयम आदिको<br>प्राप्त कर सकते हैं, इस                                             |               | द्वारा                       | त्पश्चात् सात सप्ताहके<br>प्राप्तः होनेवाली योग्य-<br>त्वर्णन                                             | 80              |
| j      | विषयमें दक्षिण और उत्तर<br>प्रतिपत्तिके अनुसार दो<br>प्रकारके उपदर्शोका निरूपण                                           | <b>३</b> २    | दनस                          | तीनों प्रकारके सासा-<br>म्यग्दिए और सम्य-<br>यादिष्ट मनुष्योंका अन्तर                                     |                 |
| २४ र   | प्रकारक उपर्याका निर्णय<br>सासादनसम्यग्दिष्योंसे लेकर<br>संयतासंयत गुणस्थान तकके                                         |               | ३३ तीनों                     | प्रकारके असंयतसम्य-<br>मनुष्योंका अन्तर                                                                   |                 |
| ,      | स्वतास्वत गुणस्याम तकक                                                                                                   | l             | .616                         | 43.41.11 4.41                                                                                             | 1- 11           |

| ऋ            | म नं. विषय                                                                                               | ५४ नं.              | क्रम नं.                       | विषय                                                                                   | પૃષ્ઠ નં.     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              | संयतासंयतसे छेकर अप्रमस्<br>संयत गुणस्थान तक तीन<br>प्रकारके मनुष्योंका अन्तर<br>चारों उपशामक मनुष्यत्रि | i                   | पुद्रस्य<br>परिश्रा<br>उत्पन्न | ले जाकर, असंख्यात<br>रिवर्तन तक उनमें<br>गण कराके पीछे देवोंमें<br>कराकर देवोंका अन्तर |               |
| ३६           | कोंका अन्तर<br>चारों क्षपक, अयोगिकेवर्ल<br>और सयोगिकेवली मनुष्य                                          |                     | समाध                           | हीं कहा ? इस दांकाका<br> न<br> य जीवके  त्रसकायिक                                      | ६५            |
| રૂહ          | त्रिकोंका अन्तर<br>लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंक                                                             | <i>કરા-</i> ગર<br>1 | जीवोंमें<br>अन्तर              |                                                                                        |               |
|              | अन्तर<br>(देवगति)                                                                                        | ५६.५७<br>५७ ६४      | इस शं                          | काका समाधान                                                                            | ६६            |
| ३८           | मिथ्यादृष्टि और असंयत<br>सम्यग्दृष्टि देवोंका अन्तर                                                      | '4'0-'4'C           | अन्तर                          | एकेन्द्रिय जीवोंका                                                                     | ६६ ६७         |
|              | सासादनसम्यग्दप्रि और<br>सम्यग्मिथ्यादप्रिदेवोंका अन्त                                                    | र ५९-६२             | वाद्र प                        | एकेन्द्रियपर्याप्त और<br>किन्द्रियअपर्याप्तकोंका                                       | •.•           |
| So           | भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिपी तथा सीधर्म-ईशानकस्पसे                                                         |                     | अन्तर<br>'१० सूक्ष्म प         | केन्द्रिय, सुक्ष्म एके-<br>र्याप्त और सुक्ष्म एके-                                     | દહ            |
|              | लेकर शतार-सहस्रारकस्य<br>तकके मिथ्यादृष्टि और असं-<br>यतसम्यग्दृष्टि देवोंका अन्तर                       |                     | न्द्रिय ३                      | पर्याप्तकोंका अन्तर                                                                    | ६७-६८         |
| કર           | उक्त देवोंमें सासादनसम्य-<br>ग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिः                                             |                     | रिन्द्रिय<br>प्तक्             | ा, त्रीन्द्रिय, रुतु-<br>और उन्होंके पर्या-<br>ाथा लब्ध्यपर्याप्तक                     |               |
| <b>પ્ર</b> ર | र्योका अन्तर<br>आनतकल्पसे लेकर नवप्रैवे-<br>यक—विमानवासी देवोंमें                                        | ६२                  |                                | ा अन्तर<br>य और पंचेन्द्रिय-<br>मिथ्यादृष्टि,सासादन-                                   | ६८-६९         |
|              | भिथ्यादृष्टि और असंयतसम्य-<br>ग्दृष्टियोंका अन्तर                                                        |                     | सम्यग्ह                        | ानण्यादाष्ट, सासादन<br>ष्टे तथा सम्यग्मिथ्या <sup>-</sup><br>वोंका अन्तर               | ६९-७१         |
|              | उक्त कर्ल्पोंके सासादनसम्य-<br>ग्द्रष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि<br>देवोंका अन्तर                          | દ્દ્                |                                | तंयत गुणस्थान तक                                                                       |               |
| 88           | नव अनुदिश और पांच अनु-<br>सरिवमानवासी देवोंमें                                                           | 40                  | जीवाँका                        |                                                                                        | <b>૭</b> १-૭५ |
|              | अन्तराभावका प्रतिपादन                                                                                    | ,,<br>६५-७७         | रोपमशर                         | ापर्याप्तकोके साग-<br>ापृथक्त्वप्रमाण अन्तर<br>ामय 'देशोन' पद                          |               |
|              | पकेन्द्रिय जीवोंका अन्तर<br>देव मिथ्यादृष्टिको पकेन्द्रि-                                                | ६५-६६               | क्यों नह                       | तिय प्राप्त प्र<br>तिकहा ? विवक्षित<br>संक्री, सम्मूर्किछम                             |               |

| ऋम न                  | . विषय                                                                                         | પૃષ્ઠ નં.    | क्रम नं.               | विषय                                                                                | પૃષ્ઠ નં.      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| अं                    | चेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराकर<br>ौर सम्यक्त्वको प्रहण<br>राकर मिथ्यात्वके द्वारा                | •            | दृष्टि उ               | दृष्टि और सम्यग्मिथ्य<br>गिर्वोका अन्तर<br>योगवाले चारों उप                         | 66             |
| <b>क</b><br>स         | न्तरको प्राप्त क्यों नहीं<br>राया ? इत्यादि दांकाओंका<br>माधान                                 | ७३           | अन्तर                  | त और चारों क्षपकोंक<br>रोगके परिणमन-काळरे                                           | ८८-८९          |
| पर<br>क               | चेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय-<br>र्याप्तकोंमें चारों उपशाम-<br>का अन्तर<br>क जीवोंमें चारों क्षपक, | ७५-७६        | गुणा है<br>इस दो       | गनका काल संख्यात<br>हे, यह कैसे जाना<br>काका समाधान<br>रेकमिश्रकाययोगी मि           | <u>?</u><br>८९ |
| स<br>के<br>५७ एं      | योगिकेवली और अयोगि-<br>वलीका अन्तर<br>वेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंका                            | ७७           | ध्यार्हा<br>असंयत      | रकामश्रकाययागा ।म<br>ष्टे, सासादनसम्यर्ग्हा<br>तसम्यर्ग्हिए औ<br>।केवलीका पृथक् पृथ | છે,<br>₹       |
| आ                     | न्तर<br>३ कायमार्गणा                                                                           | "<br>62.26   | अन्तर-                 | प्रतिपादन<br>किकाययोगी चार                                                          | ८९-९,१         |
| ₹                     | थेवीकायिक आदि चार<br>थावर कायिकोंका अन्तर                                                      | ७८           | ६८ वैक्रिय             | ानवर्ती जीवोंका अन्त<br>कमिश्रकाययोगी मि                                            | -              |
| स्                    | ग्स्पतिकायिक वादर,<br>हम और पर्याप्तक तथा<br>ग्रयीपक जीवोंका अन्तर                             | <b>७९-८०</b> | ग्हि छ<br>जीवोंक       | ष्टे, सासादनसम्य<br>गौर असंयतसम्यग्दर्शि<br>। अन्तर                                 | प्<br>११-९३    |
| पय                    | तकायिक और त्रसकायिक-<br>प्रित्तकोंमें मिथ्यादृष्टिसे<br>कर अयोगिकेवली गुण-                     |              | आहार                   | ककाययोगी और<br>कमिश्रकाययोगी प्रम <sup>र</sup><br>का अन्तर                          |                |
| <del>र</del> थ<br>पृथ | ान तकके जीवोंका पृथक्<br>क् अन्तर-निरूपण                                                       | ८०-८६        | सासाद                  | काययोगी मिथ्यादिष्टे<br>जसम्यग्दिष्टि, असंयत<br>ष्टि और सयोगिके                     | <u>-</u>       |
| ६१ त्रस्<br>अन        | तकायिक लब्ध्यपर्याप्तकोंका<br>तर<br>४ योगमार्गणा                                               | ८६-८७        | वलीका                  |                                                                                     | ,,             |
|                       | ठ पापनापणा<br>चों मनोयोगी, पांचों<br>ानयोगी, काययोगी और                                        | CG-78        | ७१ स्त्रीवंदी<br>अन्तर | । मिथ्यादृष्टि जीवोंक                                                               |                |
| औ<br>र्हा             | दारिककाययोगी मिथ्या-<br>ष्टे, असंयतसम्यग्दिष्ट,<br>रतासंयत, प्रमत्तसंयत,                       | į            | _                      | िसासादनसम्यग्दि।<br>म्यग्मिथ्यादिष्ट जीवी<br>गर                                     |                |
| अ <u>प्र</u><br>केव   | मित्तसंयत और सयोगि-<br>ली जिनका अन्तर                                                          | <b>८७</b>    | ७३ असंयत<br>अप्रमत्त   | ।सम्यग्द्दष्टिसे हेकर<br>संयत गुणस्थान                                              |                |
| ६३ उत्त               | n योगवाले सासादन-                                                                              | İ            | तकके ह                 | शिवेदी जीवों <b>का अन्तर</b>                                                        | ९७-९८          |

| कम          | नं. विषय                     | पृष्ठ नं. | क्रम नं.      | विषय                                | वृष्ठ नं.  |
|-------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|------------|
| <i>0</i> 8  | स्रीवेदी अपूर्वकरण और        |           | ८६ आभिनि      | वोधिकज्ञानी, श्रुर                  | <b>त</b> - |
|             | अनिवृत्तिकरण उपशामकका        | •         | श्वानी औ      | र अवधिश्वानी असंय                   | रत-        |
|             | अन्तर                        | ९९-१००    |               | ष्टि जीवोंका अन्तर                  |            |
| <b>9</b> '3 | स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और      | •         | i             | नों श्वानवाले संयत                  |            |
|             | अनिवृत्तिकरण क्षपकका         | •         |               | गा सामगाल सपस<br>ता तदन्तर्गत शंक   |            |
|             | अन्तर                        | १००       |               | ग तप्रतात काम<br>नपूर्वक अंतर-निरूप |            |
| ५६          | पुरुषवेदी मिथ्याद्दियोंका    | ľ         |               |                                     |            |
|             | अन्तर                        | ,,        |               | तम्मूर्चिछम पर्याप्त                |            |
| છછ          | पुरुषवेदी सासादनसम्य         | -         |               | अवधिश्वान और उ                      |            |
|             | ग्हिष्ट और सम्योगमध्यादिष्ट  | -         |               | पक्त्वका अभाव है                    |            |
|             | योका अन्तर                   | १०१       | ,             | जाना ? इस शंकाव                     |            |
| ७८          | असंयतसम्यग्द्दष्टिसे लेकर    |           | į.            | तीसे सम्बन्धित अन                   |            |
|             | अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकके   | ,         | अनेकों        | रांकाओंका सप्रमा                    | ण          |
|             | पुरुषवेदी जीवोंका अन्तर      | १०२-१०४   | समाधा         | न                                   | ११८-११९    |
| ७९          | पुरुपवेदी अपूर्वकरण और       |           |               | ानवाले प्रमत्त औ                    | र          |
|             | अनिवृत्तिकरण उपशामक          | •         |               | संयतोंका अन्तर <b>तथ</b>            |            |
|             | तथा क्षपकोंका पृथक् पृथक्    |           | तदन्तर्गर     | त विशेषताओंव                        | <b>FT</b>  |
|             | अन्तर-प्रतिपादन              |           |               | न                                   | ११९-१२२    |
| <b>C</b> 0  | नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टि      |           | ९० तीनों इ    | तानवाले चारों उप                    | <b>r</b> - |
|             | जीवोंका अन्तर                | १०६       |               | और चारों क्षपकोंक                   |            |
| ८१          | सासादनसम्यग्दृष्टिसे लेकर    |           | 1             | थक् अन्तर-निरूपण                    |            |
|             | अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक     |           | ९१ प्रमत्तसंस | यतसे लेकर श्रीण                     | <b>T</b> - |
|             | पृथक् पृथक् नपुंसकवेदी       |           | I .           | गुणस्थान तक मन                      |            |
|             | जीवोंका अन्तर                | १०७-१०९   |               | ु<br>री जीवोंका पृथ                 |            |
| ८२          | अपगतवेदी जीवोंका अन्तर       | १०९-१११   |               | न्तर-निरूपण                         |            |
|             | ६ कषायमार्गणा १              | ११-११३    | _             | नी जीवोंका अन्तर                    |            |
| ८३          | मिथ्यादाष्ट्रेसे छेकर स्क्म- |           | 1             | संयममार्गणा १                       |            |
|             | साम्पराय गुणस्थान तक         |           | 1             |                                     |            |
|             | चारी कपायवाले जीवींका        |           |               | यतसे लेकर अयोगि                     |            |
|             | तदन्तर्गत शंका-समाधान-       |           |               | गुणस्थान तक समस                     |            |
|             | पूर्वक अन्तर-निरूपण          | १११-११२   |               | ा पृथक् पृथक् अन्तर                 |            |
| ८४          | अकषायी जीवोंका अन्तर         | ११३       | ९४ सामायि     | क और छेदोप                          | <b>[-</b>  |
|             | ७ ज्ञानमार्गणा १             | १४-१२७    |               | संयमी प्रमत्तसंयता                  |            |
| ૮૫          | मत्यज्ञानी, श्रुतज्ञानी और   |           | चारों गुण     | गस्थानवर्ती जीवोंक                  | π          |
|             | विभंगन्नानी मिथ्यादृष्टि तथा |           |               | ाक् अन्तर                           | १२८-१३१    |
|             | सासादनसम्यग्द्य जीवाका       |           | ९५ परिहारइ    | युद्धिसंयमी <mark>प्रमस</mark> ्    | ſ          |
|             | पृथक् पृथक् अन्तर            | ११४       |               | मत्तसंयतोका अन्तर                   |            |

| कम   | नं. विषय                                              | पृष्ठ नं.             | क्रम नं.    | विषय                              | पृष्ठ मं.           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
|      | स्क्ष्मसाम्परायसंयमी उ<br>शामक और क्षपक स्क           | म-                    | जीवों क     | और पद्मलेख्या<br>ता पृथक् पृथक् अ | iतर <b>१</b> ४६-१४९ |
|      | साम्परायिक संयतोंका अन                                |                       |             | दृष्टिसे लेकर सबो                 |                     |
|      | यथा ख्यातविहारसंयमी च                                 | ारों                  | 1 -         | गुणस्थान                          |                     |
|      | गुणस्थानोका अन्तर                                     | "                     |             | स्यावाले जीव<br>                  |                     |
|      | संयतासंयतोका अन्तर                                    | १३३                   | i           | पृथक् अन्तर                       |                     |
|      | असंयमी चारों गुणस्थानों                               |                       | 8 8         | र भन्यमार्गणा                     | <b>१५</b> ४         |
|      | पृथक् पृथक् अन्तर                                     |                       | ११० समस्त   | गुणस्थानवर्ती भ                   | ब्य-                |
|      | ९ दर्शनमार्गणा                                        | १३५-१४३               | जीवोंक      | ग अन्तर                           | "                   |
| १००  | चक्षुद्र्शनी मिथ्याद                                  | ष्टि                  | l           | जीवोंका अन्तर                     |                     |
|      | जीवोंका अन्तर                                         | १३५                   | १२ व        | सम्यक्त्वमार्गणा                  |                     |
| १०१  | चश्चदर्शनी सासादनसम                                   | य-<br>                | i           | ।सम्यग्दृष्टिसे हे                | _                   |
|      | ग्दष्टि और सम्यग्मिध्य                                |                       |             | सिन्यग्टाष्ट्रत छ<br>केवली गुणस्थ |                     |
| 9.5  | दष्टि जीवोंका अन्तर                                   |                       |             | तम्यग्दृष्टि जीव                  |                     |
| रण्र | , असंयतसम्यग्दाष्टिसे  लेव<br>अप्रमत्तसंयत    गुणस्था |                       |             | थिक् अन्तर                        |                     |
|      | तकके चक्षुदर्शनी जीवों                                |                       | _           | -<br>सम्य <del>प</del> त्वी असंस् |                     |
|      | अन्तर                                                 | " १३८-१४१             |             | ष्टि जीवोंका अन्त                 |                     |
| १०३  | चभुदर्शनी चारों उपशा                                  | 1                     | ११४ झायिक   | सम्यक्त्वी संय                    | ता-                 |
| • •  | कोंका अन्तर                                           | १४१                   | संयत,       | प्रमुत्तसंयत स                    | <b>ग्रीर</b>        |
| १०४  | चश्रुदर्शनी चारों क्षपकों                             |                       | अप्रमत्त    | संयतोंका अन्तर                    | १५७-१६०             |
| _    | अन्तर                                                 | १४२                   |             | सम्य <del>क्त्वी</del> च          |                     |
| १०५  | अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्श                                |                       |             | कोंका अन्तर                       |                     |
|      | और केवलदर्शनी जीवों                                   |                       |             | सम्यक्त्वी च                      | _                   |
|      | पृथक् पृथक् अन्तर                                     | १४३                   |             | सयोगिकेवली ३                      |                     |
|      | १० लेक्यामार्गणा                                      |                       |             | केवलीका अन्तर                     |                     |
| १०६  | कृष्ण, नील और कापोर                                   |                       |             | सम्यग्द्दष्टि अ                   |                     |
|      | लेश्यावाले मिथ्यादृष्टि औ                             |                       | चार गु      | ुणस्थानवर्ती वेद                  | ( <b>ক</b> -        |
|      | असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोव                               |                       |             | ष्टि जीवोंका पृष्<br>व्यक्त       |                     |
| _    | अन्तर                                                 | ્રેક્ષર-१ક્ષ્         | -           | प्रन्तर<br>—————                  | <b>१६२-१६</b> ५<br> |
| १०७  | उक्त तीनों अशुभ लेक्यावा                              | ल<br><del>\</del> -   |             | सम्यग्दिष्टसे ले                  |                     |
|      | सासादनसम्यग्दष्टि औ<br>सम्यग्मिध्यादष्टि जीवीं        | ार<br>का              | उपशान<br>तक | तकषाय गुणस्थ<br>उपशमसम्यन्        | _                   |
|      | अन्तर                                                 | "।<br><b>१४</b> ५-१४६ | l           | ा पृथक् पृथक् अन                  |                     |
| १०८  | मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमन्                           |                       |             | नसम्यग्द्रष्टि, स                 |                     |
| •    | संयत गुणस्थान तक तेज                                  |                       |             | दृष्टि और मिथ                     |                     |

| क्रम नं.                          | विपय                                                            | पृष्ठ नं.                  | क्रम नं.                    | विषय                                                                                | વૃષ્ટ નં.                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| अन्तर<br>!                        | वोंका पृथक पृथ<br>१३ संज्ञिमार्गणा                              | १७०-१७१<br><b>१</b> ७१-१७२ | निक्षेप व<br>दांकाका        | ान होनेसे तीन<br>इना चाहिए ? !<br>सयुक्तिक और स्<br>ग्राधान                         | इस                               |
| लेकर र्झ<br>जीवोंका               |                                                                 |                            | प्रकृतमें (                 | हादि पांच भावीं<br>केस भावसे प्रयो<br>वोंके अनेक भेद                                | जन                               |
| १४ आ                              | जीवोंका अन्तर<br>हारमार्गणा                                     | · · ·                      | फिर यह                      | ांपांच ही भेद व<br>इन दांकाओं                                                       | <del>เ</del> यों                 |
| दनसम्य                            | ह मिथ्याद्दष्टि, स्ताः<br>रग्दष्टि और सम्<br>दृष्टि जीवोंका अंत | य-                         | ७ निर्देश,<br>अनुयोग        | स्वामित्व आदि ।<br>द्वारोंस भाव                                                     | छह<br>का                         |
| चार गु                            | सम्यग्द्यांष्ट्र आ<br>णस्थानवाले आह                             | ्<br>हा-                   | ८ औदयिव                     | नरूपण<br>नभावके स्थान                                                               |                                  |
| १२४ आहार                          | योंका अन्तर<br>क चारों उपशा<br>यन्तर                            |                            | स्थानका                     | ति अपक्षा भेद त<br>स्वरूप-निरूपण<br>व किसे कहते ं                                   | <b>१८</b> ९                      |
| १२५ आहारव<br>सर्यागि              | क चारों क्षपक अं<br>कवलीका अन्तर<br>रक जीवोंका अन्त             | ोर<br>१७८                  | जाति, सं<br>आदयिक<br>भावमें | न्यानात्य नाह्या<br>स्थान,संहनन अ<br>स्थानोंका वि<br>अन्तर्भाव होता<br>।ओंका समाधान | ादि<br>हस<br>हे ?                |
|                                   | भावानुगम<br>१                                                   |                            | १० औपशमि                    | क्रमावंक स्थान व<br>ति अपेक्षा भेद नि                                               | भौर<br><del>ा</del> रू-          |
| १ ध्वलाका                         | ी उत्थानिका<br>रका मंगलाचग                                      |                            | पण<br>११ औपदामि<br>भेदोंका  | ाकचारित्रके स<br>विवरण                                                              | १९०<br>गात<br>,,                 |
| और प्रति<br>२ भावानुग<br>भेद निरू | मकी अंपक्षा निर्दे                                              | १८ <b>३</b><br>श-<br>      | विकल्पव                     | भावक स्थान व<br>ती अपेक्षा भेद                                                      | भार<br>१९. <b>०</b> -१९ <b>१</b> |
| ३ नामभाव,<br>भाव औ                | ,स्थापनाभाव,द्रव<br>र भावभाव, इ                                 | न                          | और विव                      | ामिकभावके स्थ<br>क्रिक्स अपेक्षा भे<br>मेकभावके भेद                                 | गन<br>द १९१-१९२                  |
| स्वरूप-नि                         | रके भावोंका सभे<br>हरूपण<br>गोआगमभावभाव                         | १८३ १८५                    | १५ सान्निपा                 | मकमायक मद<br>तिकभावका स्व<br>∹निरूपण                                                | ,,<br>रूप<br>१९३                 |
| प्रयोजनक                          | _                                                               | १८५                        | १६ भंगोंके<br>करणसूत्र      | निकाळनेके वि                                                                        | ले <b>ए</b><br>"                 |

ऋम नं. विषय पृष्ठ नं. श्रम नं. विषय पृष्ठ नं. जाता ? इस शंकाका तथा २ इसी प्रकारकी अन्य शंका-ओघसे भावानुगमनिर्देश १९४-२०६ ओंका समाधान 86.0 १७ मिध्यादृष्टि जीवके भावका २४ सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके निरूपण १९४ भावका अनक शंकाओंके १८ मिथ्यादृष्टि जीवके अन्य भी समाधानपूर्वक विदाद निरू-शान-दर्शनादिक भाव पाय १९८-१९९ जाते हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं २५ असंयतसम्यग्हीपृ जीवके कहा ? इस शंकाको उठाते भावोंका अनेक शंका-समा-हुए गुणस्थानोंमें संभव धानोंके साथ विशद विवेचन १९९-२०० भावांके संयोगी २६ असंयतसम्यग्द्यप्रिका असंय-निरूपण तथा उक्त दांकाका तत्व औदयिकभावकी अपेक्षा १०,५ १०६ समाधान है, इस वातका स्त्रकारद्वारा १९ सासादनसम्यग्दप्टि जीवंक स्पष्टीकरण २०१ भावका निरूपण १०६ २७ संयतासंयत, प्रमत्तसंयत २० दूसरे निमित्तसे उत्पन्न हुए अंद अप्रमत्तसंयत जीवोंके भावका पारिणामिक माना भावोंका तदन्तर्गत शंका-जा सकता है, या नहीं, इस समाधानपूर्वक निरूपण शंकाका संयुक्तिक समाधान २८ दर्शनमोहनीयकर्मके उपशम, २१ सत्त्व, प्रमेयत्व आदिक भाव क्षय और क्षयोपरामकी अपक्षा कारणंक विना उत्पन्न होने-संयतासंयतोंक औपशमि-वाले पाय जाते हैं, फिर यह कादि भाव क्यों नहीं वत-कैसे कहा कि कारणके विना लाये ? इस दांकाका समाधान उत्पन्न होनेवाळ परिणामका २९ चारों उपशामकोंक भावांका अभाव है ? इस दांकाका निरूपण २०४-२०५ 500 समाधान ३० माहनीयकर्मक २२ सासादनसम्यग्दप्रिपना भी उपशमसे सम्यक्त्व और चारित्र, इन रहित अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमं औपशमिकभाव दोनोंके विरोधी अनन्तानु-बन्धी कपायंक उदयके विना कैसे संभव है ? इस दांकाका अनेक प्रकारोंसे संयुक्तिक नहीं होता है, इसलिए उसे औदयिक क्यों नहीं मानत समाधान ,, हैं ? इस शंकाका समाधान ३१ चारों अपक, सर्यागिकेवली ••

और अयोगिकवलीक भावोंका

तदन्तर्गत अनेको शंकाओंका

समाधान करते हुए विशद

२०५-२०६

विवचन

२३ सासादनसम्यक्तवको छोड्-

कर अन्य गुणस्थानसम्बन्धी

व्यवहार क्यों नहीं किया

पारिणामिकपनका

क्रम सै. विषय पृष्ठ नं. आदेशसे भावानुगमनिर्देश २०६-२३८ १ गतिमार्गणा २०६-२१६ (नरकगति) २०६-२१२ ३२ नारकी मिथ्यादृष्टि जीवोंके २०६ भाव ३३ सम्यग्मिण्यात्वप्रकृतिके सर्व-घाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, **उन्हींके सदावस्थारू**प उप-शमसे. तथा सम्यक्त्व-प्रकृतिके देशघाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे,उन्हींके सदवस्था-रूप उपरामसे अथवा अनु-दयोपशमसे और मिथ्यात्व-प्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकीके उदयसे मिथ्यादृष्टिभाव उत्पन्न होता है,इसलिए उसे क्षायोप-शमिक क्यों न माना जाय? शंकाका संयुक्तिक २०६-२०७ ३४ नारकी सासादनसम्यग्हि जीवोंके भाव २०७ ३५ जब कि अनन्तानुबन्धी कषा-यके उदयसे ही जीव सासा-दनसम्यग्दृष्टि होता है, तब उसे औदयिकभाव क्यों न कहा जाय ? इस शंकाका समाधान " सम्यग्मिथ्याद्दष्टि ३६ नारकी जीवोंके भावका तदन्तर्गत शंका-समाधानपूर्वक निरूपण २०८ ३७ नारकी असंयतसम्यग्दृष्टि २०८-२०९ जीवोंके भाव

३८ असंयतसम्यग्दिष्ट

योंका असंयतत्व औदयिक

नाराके-

विपय क्रम नं. 9ृष्ठ नं. है. इस बातका स्पष्ट निरूपण २०९ ३९ प्रथम पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक नारकी जीवोंके भावोंका निरूपण २०९-२१२ (तिर्यंचगति) २१२-२१३ ४० सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंचपर्याप्त और पंचेन्द्रियातिर्यंच योनि-मती जीवोंके सर्व गुणस्थान-सम्बन्धी भावोंका निरूपण तथा योनिमती तिर्येचोंमें क्षायिकभाव न पाय जानेका स्पर्शकरण (मनुष्यगति) २१३ ४१ सामान्यमनुष्य, पर्याप्तमनुष्य और मनुप्यनियोंक सर्वगुण-भावोंका स्थानसम्बन्धी निरूपण " ४२ लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य और तिर्यं-चोंके भावोंका सूत्रकारद्वारा सुत्रित न होनेका कारण (देवगति) २१४-२१६ ४३ चारों गुणस्थानवर्ती देवांके २१४ ४४ भवनवासी, व्यन्तर ज्यातिषी देव और देवियोंके तथा सौधर्म-ईशानकस्पवासी देवि-योंके भावोंका निरूपण ४५ सौधर्म-ईशानकल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक देवोंके भावोंका विवरण २१५-२१६ २ इन्द्रियमार्गणा २१६-२१७ ४६ मिध्यादृष्टिसे लेकर अयोगि-

केवली गुणस्थान तक पंचे-

न्द्रियपर्याप्तकोके

| क्रम नं.                    | विषय                                     | पृष्ठ नं.              | क्रम न.            | विषय                                    | पृष्ठ नः       |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|
| निरूपण<br>जिल्ला            | ग, तथा पकेन्द्रिय<br>न्द्रिय और लब्ध्य   | ,<br>F-                | सम्यग्र<br>जीवोंके | ष्टि और सयोगिकेट<br>भाव                 | वली<br>२२१     |
| । वक्तल।<br>चर्याम <b>क</b> | ान्द्रय जार ७००५<br>ह पंचेन्द्रिय जीवों  | <b>i</b>               | • •                | वेदमार्गणा                              | -              |
| भाव न                       | । कहनेका कारण                            | २१६-२१७                |                    | . पर्यापना<br>ो, पुरुषवेदी और स         |                |
|                             | ३ कायमार्गणा                             | २१७-२१८                | सकवेद              | री जीवोंके माव                          | २२१            |
| ४७ त्रसका                   | ायिक और त्रसकायिक                        | <b>ሹ</b> -             | l .                | विदी जीवोंके भाव                        |                |
| पर्याप्त                    | क जीवोंके सर्व गुण्                      | <b>τ-</b>              | ५७ अपगर            | विदी किसे कहा जा                        |                |
| स्थानस                      | सम्बन्धी भावोंका प्रति                   | f-<br>-                | <b>१</b> स         | •                                       | केक            |
|                             | , तथा तत्सम्बन्ध                         | स                      | समाध               |                                         | "              |
| शका-र                       | समाधान ू                                 | "                      | ļ                  | ६ कषायमार्गणा                           |                |
|                             | ४ योगमार्गणा                             | २१८-२३१                |                    | वायी जीवोंके भार                        | a "            |
| ४८ पांचों                   | मनोयोगी, पांच                            | ग्रें                  |                    | यी जीवोंके भाव                          | ,,             |
| वचनर                        | योगी. काययोगी औ                          | ोर                     |                    | ्क्या वस्तु है, अध्                     |                |
| औदार्ग                      | रिककाययोगी जीवों                         | के                     |                    | केस प्रकार घटित।                        |                |
| भाव                         |                                          | २१८                    |                    | स शंकाका सर्यु                          | क्तक           |
| •                           | रिकमिश्रकाययोगी वि                       |                        | समाध               | • •                                     | "              |
|                             | ष्टि, सासादनसर्                          |                        | 1                  | ज्ञानमार्गणा                            |                |
| ग्द्दष्टि,                  | , असंयतसम्यग्दप्टि अ                     | ार<br>ध्र              |                    | ानी,  श्रुताक्वानी<br>क्वानी जीवोंके भा |                |
| सर्या                       | गिकेवली जीवें<br>का पृथक् पृथक् निरूप    | (4)<br>mm > 3 ∕. 2 i Q |                    |                                         |                |
|                             |                                          |                        | ६२ मध्य            | ादृष्टि जीवोंके का<br>एना कैसे हैं ? का | .नका<br>≔कर    |
| ५० ओंदा                     | रिकमिश्रकाययोगी अ                        | ास-<br>                |                    | प्या है ? इत्यादि अ                     |                |
| यतस                         | ाम्यग्दप्टि जीवोंमें औ<br>कभाव न बतलाने  | .Ч-<br><del>ж</del> т  |                    | योंका समाधान                            | "              |
|                             |                                          | या।<br><b>६</b> १९     |                    | श्रुत, अवधि, मन                         | _              |
| कारण                        | ग<br>गुणस्थानवर्ती वैक्रि                |                        | और                 | केवलकानी र्ज                            | ोवों <b>के</b> |
| ५१ चारा<br>इटाग             | । गुणस्थानवता पाका<br>योगी जीवांके भाव   | यम<br>२१९-२ <b>२</b> ० |                    | का पृथक् पृथक् नि                       |                |
|                             | याना आयान गाप<br>विकमिश्रकायये।गी        | •                      |                    | गि' यह कौनसा                            |                |
|                             | ायकामश्रकाययागा<br>दृष्टि, सासादनसम्यग्द |                        | ₹?                 | योगको कार्मणका                          | रीरसे          |
| स्याह<br>और                 | धाष्ट्र, सासादमसम्बन्धः<br>असंयतसम्बन्धः | त्तर<br>दृष्टि         | उत्पन्             | न्न होनेवाला क्य                        | रों न          |
|                             | ोंके भाव                                 |                        |                    | । जाय ? <b>इन</b> शंका                  | ओंका           |
|                             |                                          | और                     |                    | केक समाधान                              | "              |
| ७५ आहे<br>आहे               | गरकमिश्रकाययोगी ज                        |                        | (                  | ८ संयममार्गणा                           | २२७-२२८        |
| के भ                        |                                          | "                      |                    | तसंयतसे लेकर थ                          | योगि-          |
|                             | <br>र्गणकाययोगी मिथ्यार                  |                        | केवर               | त्री <mark>गुणस्थान तक</mark> व         | संयमी          |
| भूता स्थापन<br>भूता स्थापन  | गढ नसम्यग्द्दष्टि, असं                   | यत-                    | जीव                | ोंके भाव                                | <b>२</b> २७    |

| ऋम | नं. विषय                                                                                                                                | પૃષ્ઠ નં.                  | क्रम नं.                         | विषय                                                                                   | पृष्ठ नं.                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | सामायिक, छंदोपस्थापना,<br>परिहारविशुद्धि और सुक्ष्म-<br>साम्परायिक संयमी जीवोंके<br>भावोंका पृथक् पृथक् निरूपण<br>यथाख्यातसंयमी, संयमा- | રર૭                        | सम्यग्द<br>और<br>तद्न्तर्ग       | णस्थानवर्ती क्षार्<br>प्रि जीवोंके भाव<br>उनके सम्यक्त<br>त शंका-समाध<br>रुरूपण        | ोंका<br>रका<br>शन-                                       |
| •  | संयमी और असंयमी जीवोंके<br>भावोंका पृथक पृथक निरूपण<br>९ दर्शनमार्गणा २२                                                                | <b>२</b> २८<br>१८-२२९      | ७८ असंयत<br>गुणस्था<br>ग्हप्रि ज | सम्यग्दष्टि आदिः<br>नवर्ता वेदकस<br>ोवोंके भावोंकाः<br>वका निरूपण                      | चार<br>म्य-<br>और                                        |
|    | चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी<br>जीवोंके भाव<br>अवधिदर्शनी और केवल<br>दर्शनी जीवोंके भाव                                                  | <b>૨</b> ૨૮<br>૨૨ <b>૧</b> | ७९. असंयत<br>उपशांन<br>उपशमर     | नगा गर्यस्य<br>सम्यग्दिष्टिसे हे<br>कपाय गुणस्थान<br>सम्यग्दिष्टि जीः<br>। और सम्यक्त् | कर<br>तक<br>बॉके                                         |
|    | १० लेक्यामार्गणा २२<br>कृष्ण, नील और कापात-                                                                                             | १९-२३०                     | निरूपण<br>८० सासाद               | नमम्यग्दष्टि, स                                                                        | २३५-२३६<br>म्य-                                          |
|    | लेक्यावाले आदिके चार<br>गुणस्थानवर्ता जीवांके भाव<br>तेजोलक्या और पद्मलेक्या-                                                           | <b>૨</b> ૨૬                | र्जावों क                        | दृष्टि और मिथ्या<br>भाव<br>३ संज्ञिमार्गणा                                             | <sup>हाष्ट</sup><br>२३६ <sup>,</sup> २३७<br>२ <b>३</b> ७ |
| -  | वाले आदिके सात गुणस्थान-<br>वर्ती जीवोंके भाव<br>शक्कुलेस्यावाले आदिके तरह                                                              | ,,                         |                                  | प्रिसे लेकर र्क्ष<br>गुणस्थान तक र                                                     |                                                          |
|    | गुक्रलस्यायाल आर्युक नरह<br>गुणस्थानवर्ती जीवोंक भाव<br>११ भव्यमार्गणा २३                                                               | २३०  <br>0.239             | ८२ असंक्षी                       | नाय<br>जीवोंके भाव<br>आहारमार्गणा                                                      | "<br>२३८                                                 |
|    | ्र मध्यमागणा २२<br>सर्वगुणस्थानवर्ती भव्य<br>जीवोंक भाव                                                                                 | <b>430</b>                 | ८३ मिथ्याद<br>केवळी र            | प्रिस लेकर सयो<br>गुणस्थान तक आ                                                        | गि-                                                      |
| ७५ | अभव्य जीवोंके भाव<br>अभव्यमार्गणामें गुणस्थानके<br>भावको न कह कर मार्गणा-                                                               | "                          |                                  | ोंके भाव<br>क जीवोंके भाव                                                              | "                                                        |
| ,  | स्थान-संबंधी भावके कहनेका<br>क्या आंभप्राय है ? इस                                                                                      | <b>૩</b> ૦-૨ <b>૩</b> १    | _                                | ाल्पबहुत्वानुग<br>१                                                                    |                                                          |
|    |                                                                                                                                         | १-२३७                      | विष<br>१ धवलाक<br>और प्रति       |                                                                                        |                                                          |
| •  | अस्पतसम्यन्दाष्ट्रसः लक्षरः<br>अयोगिकेवली गुणस्यान तक<br>सम्यन्द्रप्रि जीवोंके भाव                                                      | २३१                        | अल्पबहु                          | त्वानुगमकी अपे<br>वि-निरूपण                                                            | _                                                        |

| क्रम | नं. विषय                                                                                                                                   | पृष्ठ नं.                    | क्रम नं.                 | विषय                                                                                        | पृष्ठ नं.                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3    | नाम-अल्पबहुत्व, स्थापना-<br>अल्पबहुत्व, द्रव्य-अल्पबहुत्व<br>और भाव-अल्पबहुत्व, इन<br>चार प्रकारके अल्पवहुत्वोंका<br>सभेद-स्वरूप-निरूपण २१ | <b>ક</b> શ્-૨ <del>૫</del> ૨ | णकार<br>कारवे<br>१६ सम्य | दिनसम्यग्दिष्टियों<br>वतलाते हुए<br>तान प्रकारोंका<br>ग्मिथ्यादिष्ट, अग्<br>दिष्टि और मिथ्य | गुण-<br>वर्णन २४९<br>संयत-             |
|      | प्रकृतमें सचित्त द्रव्याल्प-<br>यहुन्वस प्रयोजनका उल्लेख                                                                                   | २४२                          | जीवों<br>माण             | का सयुक्तिक एवं<br>अल्पवहुत्व <sub>-</sub> निरूप                                            | सप्र-<br>ण २५०-२५३                     |
|      | निर्देश, स्वामित्व, आदि<br>छह अनुयोगद्वारोंसे अल्पवहु-<br>त्वका स्वरूप निरूपण २५<br>ओघ और आदेशका स्वरूप                                    |                              | स्थान<br>अल्पब<br>ओके    | तसम्यग्दिष्ट<br>में सम्यक्त्वसम्<br>इत्वका अनेक<br>समाधानपूर्वक                             | शंका <sup>.</sup><br>निरू <sup>.</sup> |
|      | 3                                                                                                                                          |                              | पण<br>१८ संयत            | संयत गुणस्                                                                                  | २५३-२५६<br>थानमें                      |
|      | यसे अल्पबहुत्वानुगमनिर्देश२४<br>अपूर्वकरणादि तीन गुण्स्थान-                                                                                | <b>३-३६</b> १                | सम्यः<br>त्वका           | स्त्वसम्बन्धी अब<br>तदन्तर्गत अनेक                                                          | यबहु-<br>रांका-                        |
|      | वर्ती उपशामक जीवोंका<br>प्रवेशकी अपेक्षा अल्पवहुत्व २४                                                                                     | ३-२४४                        | क्तिक                    | समाधानपूर्वक<br>निरूपण                                                                      | २५६-३५७                                |
| G    | अपूर्वकरण आदिके कालोंमें<br>परस्पर हीनाधिकता होनेसे                                                                                        |                              | ,                        | और अप्रमत्त<br>यानमें सम्य                                                                  |                                        |
|      | संचय विसदश क्यों नहीं<br>होता ? इस शंकाका                                                                                                  |                              | सम्बन्<br>२० उपश         | धी अल्पवहुत्व<br>मिक और क्षा                                                                | २५८<br><b>ग्कों</b> में                |
|      | सयुक्तिक समाधान<br>उपशान्तकपायवीतरागछन्न−                                                                                                  | રકક                          |                          | त्त्वसम्बन्धी अल्प<br>तदन्तर्गत अनेकः                                                       | -                                      |
|      | स्थोंका अल्पबहुत्व<br>क्षपक जीवोंका अल्पबहुत्व  २५                                                                                         | <b>२४५</b><br>७-२५६          |                          | संमाधान                                                                                     |                                        |
| ęo.  | सयोगिकेवली और अयोगि-<br>केवलीका प्रवेशकी अपेक्षा                                                                                           | , 70 q                       | _ =                      | ५<br>शसे अल्पबहुत्वाः<br>-                                                                  |                                        |
|      | अल्पवहुत्व                                                                                                                                 | २४६                          | निर्देश                  | _                                                                                           | २६१-३५०<br>२६१-३५०                     |
|      | सयोगिकेवर्लाका संचय-<br>कालकी अपक्षा अल्पवहुत्व                                                                                            | २४७                          |                          | १ गतिमार्गणा<br>(नरकगति)                                                                    |                                        |
| १२   | प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत                                                                                                                |                              | २१ सास                   | दनसम्यग्दृष्टि,                                                                             | सम्य-                                  |
|      | जीवोंका अस्पवहुत्व २५<br>संयनासंयतोंका अस्पवहुत्व                                                                                          | ७-२४८                        | ग्द्रिष्ट                | राद्दष्टि, असंयत<br>आर मिध्य                                                                | गर्राष्ट्र                             |
|      | और तत्संबंधी शंकाका                                                                                                                        | 50.4                         | नारक                     | ी जीवोंके अल्पबहु<br>ः संयुक्तिक निर                                                        | त्वका<br>हाल ३६१-३६३                   |
| १४   | समाधान<br>सासादनसम्यग्दप्रिजीवॉका<br>अल्पबहुत्व और तदन्तर्गत                                                                               | २४८                          | २२ असंय                  | ः संयुक्तिकः । नः<br>तसम्यग्द्दष्टि गुणस्<br>क्षेयोंका सम्यक्त्वर                           | श्यानमे                                |
|      | अल्पबहुत्व आर तदन्तगत<br>अनेक शंकाओंका समाधान २५                                                                                           | K-286                        | न । राष्ट्र<br>अस्पद     | · · ·                                                                                       | त्रवया<br><b>२६३-२६४</b>               |

कम नं. विषय पृष्ठ नं. विषय पृष्ठ नं. क्रम नं. २३ पृथक्त्व शब्दका अर्थ वैपुल्य-अल्पबहुत्वका पृथक् पृथक् वाची कैसे लिया ? इस २७३ निरूपण रांकाका समाधान २६४ (देवगति) २८०-२८७ २४ सातों पृथिवियोंके नारकी ३१ चारों गुणस्थानवर्ती देवोंका जीवोंका पृथक् पृथक् अल्प-२८० अल्पबद्धत्व २६४-२६७ बहुत्व ३२ असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें २५ अन्तर्मुहर्तका अर्थ असंख्यात देवोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी आवर्लियां लेनेसे उसका अन्त-अल्पबहुत्व २८०-२८१ र्मुद्धर्तपना विरोधको क्यों ३३ भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, नहीं प्राप्त होगा ? इस देव और देवियोंका, तथा शंकाका समाधान २६६ सौधर्म-ईशानकल्पवासिनी (तिर्यंचगति) २६८-२७३ देवियोंका अल्पबहुत्व २८१-२८२ २६ सामान्यतिर्यंच, पंचेन्द्रिय-३४ सौधर्म-ईशानकल्पसे लेकर तिर्यंच, पंचेन्द्रियपर्याप्त और सर्वार्थसिद्धि तक विमान-पंचेन्द्रिययोनिमती तिर्येचेंकि वासी देवोंके चारों गुण-तदन्तर्गत अनेक दांकाओंके स्थानसम्बन्धी तथा सम्यक्त्व-समाधानपूर्वक अल्पबहुत्वका सम्बन्धी अस्पबद्धत्वका निरूपण 286-200 तदन्तर्गत शंका-समाधान-२७ असंयतसम्यग्द्दष्टि और संय-पूर्वक पृथक् पृथक् निरूपण २८२-२८६ तासंयत गुणस्थानमें उक्त ३५ सर्वार्थसिद्धिमें असंख्यात चारों प्रकारके तिर्यचौंका देव क्यों नहीं होते? वर्ष-सम्यक्त्वसंबंधी अल्पबहुत्व २७० २७३ पृथक्त्वके अन्तरवाले आन-२८ असंयत तिर्यंचोंमें क्षायिक-कल्पवासी देवोंमे सम्यग्द्धियोंसे वेदकसम्य संख्यात आवलियोंसे भाजित ग्दृष्टि जीव क्यों असंख्यात-पल्योपमप्रमाण जीव क्यों गुणित हैं, इस बातका नहीं होते ? इत्यादि अनेक सयुक्तिक निरूपण २७१ शंकाओंका सयुक्तिक और २९ संयतासंयत तिर्येचोंमें क्षायिक-सप्रमाण समाधान २८६-२८७ सम्यग्द्रष्टियोंका अल्पबद्धत्व २ इन्द्रियमार्गणा २८८-२८९ क्यों नहीं कहा ? इस शंकाका समाधान २७२ ३६ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय-(मनुष्यगति) पर्याप्त जीवोंका अल्पबहुत्व २७३-२८० " ३७ इन्द्रियमार्गणामें स्वस्थान-३० सामान्य मनुष्य, पर्याप्त-अल्पबद्धत्व और सर्वपरस्थान-मनुष्य और मनुष्यनियोंके अल्पबद्धत्व क्यो नहीं कहे? तदन्तर्गत शंका-समाधान-इस शंकाका समाधान पूर्वक सर्वे गुणस्थानसंबंधी २८९

ऋम नं. विषय पृष्ठ नं. ३ कायमार्गणा २८९-३९० ३८ त्रसकायिक और त्रसकायिक-पर्याप्त जीवोंका अल्पबहुत्व ४ योगमार्गणा २९०-३०० ३९ पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगी जीवोंके गुणस्थानसम्बन्धी और सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्प-बहुत्वका पृथक् पृथक् निरूपण२९०-२९४ ४० औदारिकमिश्रकाययोगी स-योगिकेवली, असंयतसम्य-ग्दप्टि, सासादनसम्यग्दप्टि और मिथ्यादृष्टि जीवोंका अल्पबहुत्व २९४-२९५ ४१ वैक्रियिककाययोगी जीवोंका २९५-२९६ अल्पबहुत्व ४२ वैक्रियिकमिश्रकाययोगी सा-सादनसम्यग्दष्टि, असंयत-सम्यग्दिष और मिध्यादिष्ट जीवोंका अल्पबहुत्व २९६ ४३ वैकियिकमिश्रकाययोगी असं-यतसम्यग्दप्रि जीवोंका सम्य-क्तवसम्बन्धी अल्पवहुत्व २९७ ४४ आहारककाययोगी आहारकमिश्रकाययोगी जी-वोका अस्पबहुत्व २९७-२९८ ४५ उपरामसम्यक्त्वके आहारकऋदि क्यों नहीं होती ? इस शंकाका समाधान २९८ ४६ कार्मणकाययोगी सयो।गेके-बली, सासादनसम्यग्दिष्ट, असंयतसम्यग्दिष्ट और मि-

ध्यादृष्टि जीवोंका अल्पबहुत्व २९८-२९९

४७ असंयतसम्यग्द्दष्टि गुणस्था-

नमें कार्मणकाययोगी जीवों-

विषय क्रम नं. पृष्ठ नं. का सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्प-२९९-३०० बहुत्व ४८ पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग-क्षायिकसम्यग्डिः यों मेंसे असंख्यात जीव विप्रह क्यों नहीं करते ? इस शंकाका समाधान ५ वेदमार्गणा 300-388 ४९ प्रारम्भके नव गुणस्थानवर्ती स्रविदी जीवोंका पृथक् पृथक् अल्पबद्धुत्व है००-हे०२ ५० असंयतसम्यग्दृष्टि, संयता-संयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्त-संयत, अपूर्वकरण और अनि-गुणस्थानवर्ती वृत्तिकरण स्रीवेदियोंका पृथक् पृथक् सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ३०२-३०४ ५१ प्रारम्भके नव गुणस्थानवर्ती पुरुषवेदी जीवोंका पृथक् 308-30g पृथक् अल्पबहुत्व ५२ असंयतसम्यग्दप्टि आदि छह गुणस्थानवर्ती पुरुषवेदी जीवोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी पृथक् पृथक् अल्पबहुत्व २०६-३०७ ५३ आदिके नव गुणस्थानवर्ती नपुंसकवेदी जीवोंका पृथक् 306-50C पृथक् अल्पबहुत्व ५४ असंयतसम्यग्दष्टि आदि छह गुणस्थानवर्ती नपुंसकवेदी जीवोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी ३०९-३१० अल्पबहुत्व ५५ अपगतवेदी जीवोंका अल्प-बहुत्व ३११ ६ कषायमार्गणा ३१२-३१€ ५६ चारों कषायवाले जीवींका अल्पबहुत्व 312-318

| ऋम नं.                                                            | विषय                                                                                                                                                                                                 | पृष्ठ नं.                                              | क्रम नं.                                                                                                             | विषय                                                                                                                                        | पृष्ठ नं.                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | र्षिकरण और अनिया<br>ण, इन दो उपशास                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                      | ानी सयोगिके<br>योगिकेवली जिन                                                                                                                |                                                                              |
|                                                                   | स्थानोंमें प्रवेश कर                                                                                                                                                                                 |                                                        | अल्पवहु                                                                                                              |                                                                                                                                             | ₹<br>३२ <b>१-३</b> २२                                                        |
|                                                                   | हे जीवासे संख्यातगुर्व                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                      | . संयममार्गणा                                                                                                                               | 377-33.                                                                      |
| प्रम<br>स्था<br>श्रा<br>प्रा<br>सि<br>स्य<br>प्र<br>थ<br>शु<br>का | ाणवाले इन्हीं दो गु<br>। नोंमें प्रवेश करनेव<br>। कोंकी अपेक्षा स्क्ष्मसाव<br>येक उपशामक जै<br>शेष अधिक कैसे<br>कते हैं ? इस शंका<br>। प्रधान<br>संयतसम्यग्दिष्ट आदि स्<br>। सम्यक्त्वसम्बन्धी पृष्ट | ण-<br>ग्रिंग<br>हो<br>हो<br>का<br>३१२<br>ग्रिंग<br>थक् | ६६ सामान्य<br>संयतसे<br>गुणस्था<br>६७ उक्त र्ज<br>स्थान त<br>अल्पवह्<br>६८ प्रमत्तसं<br>स्थानव<br>छेदोपस्<br>अल्पवह् | र संयतोंका पर<br>लेकर अयोगिके<br>न तक अल्पबद्धुत<br>विंका दसवें<br>क सम्यक्त्वसम्ब<br>त्व<br>यतादि चार<br>वीं सामायिक<br>थापनाग्रुद्धिसंयत् | मत्त-<br>बली<br>व ३२२-३२४<br>गुज-<br>मधी<br>३२४-३२५<br>गुज-<br>और<br>३२५-३२६ |
|                                                                   | क् अल्पबहुत्व                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                      | जीवोंका सम्य                                                                                                                                | क्त्व-                                                                       |
| ५९ अ                                                              | क्षायी जीवोंका अल्पबर्<br>७ ह्यानमार्गणा                                                                                                                                                             | •                                                      | ७० प्रिहा                                                                                                            | ी अल्पबहुत्व<br>शुद्धिसंयमी प्र                                                                                                             |                                                                              |
| वि                                                                | यज्ञानी, श्रुताज्ञानी ः<br>भंगज्ञानी जीवोंका अ<br>त्व                                                                                                                                                | भौर<br>ल्प-<br>३१६-३१७                                 | वर्ती ज<br>७१ उक्त                                                                                                   | प्रमत्तसंयत गुणरू<br>विोका अल्पबहुत्व<br>जीवोंका सम्य                                                                                       | र ३२७                                                                        |
| ६१ आ<br>शा                                                        | भिनियोधिकझानी, १<br>नी और अवधिझानी जी                                                                                                                                                                | गुत-<br>चों-                                           | ७२ परिहार<br>शमसम                                                                                                    | ी अल्पवहुत्व<br>ह्युद्धिसंयतोंके<br>यक्त्व नहीं होत                                                                                         | ा है,                                                                        |
|                                                                   | ' असं <mark>यतसम्यग्द</mark> ष्टिसे ले<br> णकषायवीतरागछग्नस्                                                                                                                                         |                                                        | 1                                                                                                                    | द्धान्तका स्पष्टीक<br>                                                                                                                      |                                                                              |
| गुप                                                               | गस्थान तक पृथक् पृ                                                                                                                                                                                   | थक्                                                    | शामक                                                                                                                 | ांपरायिकसंयमी<br>और <mark>क्षपक</mark> जीव                                                                                                  | र्शेका                                                                       |
|                                                                   | . <b>पबहुत्ध</b><br>                                                                                                                                                                                 | <b>३१७-३१</b> ९<br>                                    | अस्पवर्                                                                                                              |                                                                                                                                             | <b>३</b> २८                                                                  |
|                                                                   | क जीवोंका दसवें र                                                                                                                                                                                    | ~ <u>_</u>                                             |                                                                                                                      | गतविहारशुद्धिसं<br>प्रयासम्बद्ध                                                                                                             |                                                                              |
|                                                                   | ान तक सम्यक्त्वसम्ब                                                                                                                                                                                  | न्घा<br><b>३१</b> ९                                    | ्राका १                                                                                                              | प्रस्पबहुत्व<br>संयतोंका अस्पब                                                                                                              | र<br>इत्स                                                                    |
|                                                                   | त्पबहुत्व                                                                                                                                                                                            | · ·                                                    |                                                                                                                      | इस बातका स्पष्टी                                                                                                                            |                                                                              |
| <b>4</b> 57                                                       | ग्त्तसंयतसे लेकर क्षी<br>गय गुणस्थान तक म<br>ग्यिकानी जीवोंका अ                                                                                                                                      | नः-                                                    | ७६ संयता<br>सम्यग्ह                                                                                                  | संयत और अस्<br>धिजीवोंका सम्य                                                                                                               | यत-                                                                          |
|                                                                   | <b>ृ</b> त्व                                                                                                                                                                                         | <b>३</b> २०                                            | 4                                                                                                                    | ो अस्पबहुत्व                                                                                                                                | <b>३</b> २८- <b>३</b> ३०                                                     |
| ६४ उर                                                             | क जीवोंका दसवें ग्                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                      | दर्शनमार्गणा<br><del>जि</del>                                                                                                               | <b>3 3 3 3</b>                                                               |
| -                                                                 | तन तक सम्यक्त्यसम्ब                                                                                                                                                                                  |                                                        | ७७ चक्षुदः                                                                                                           | र्तनी, अचश्चुदः<br>(र्दानी और के                                                                                                            | ।।प्।,<br>सन्-                                                               |
| अ                                                                 | स् <b>पब्</b> हुत्व                                                                                                                                                                                  | ३२१                                                    | । अवाध                                                                                                               | (श्वाचा आर क                                                                                                                                | 40°                                                                          |

| क्रम नं.                                                                    | विषय                                                                                                              | पृष्ठ नं.                                             | क्रम नं.                                                                   | विषय                                                                                                              | પૃષ્ઠ નં.                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| दर्शनी<br>अस्पबर्<br>१<br>७८ आदिवे<br>सृष्ण,<br>लेश्या<br>बहुत्व<br>७९ असंय | जीवोंका पृथक् पृथक् द्वतः ति हेइयामार्गणाः ति चार गुणस्थानवतः नील और कापोत<br>वाले जीवोंका अल्प<br>तसम्यग्दपि गुण | 3 3 2 8<br>3 3 2 - 3 3 9<br>1-<br>1-<br>1-<br>3 3 3 2 | गुणस्था<br>होनेके<br>सम्बन्धे<br>इस वार<br>८९ असंयत<br>गुणस्थ<br>ग्हिष्ट उ | नोंमें एक ही कारण सम्य ते अस्पबहुत्व नह तका स्पष्टीकरण सम्यग्दिष्ट आदि ानवर्ती वेदकः तीवोंका अस्पबहु जीवोंके सम्य | क्त्व-<br>fi है,<br>३४२<br>चार<br>तम्य-<br>त्व ३४२-३४३<br>त <del>्त्व-</del> |
| स्थान<br>क्त्बस्<br>८० आदि                                                  | में उक्त जीवोंका सम्<br>स्बन्धी अस्पवहुत्व<br>के सात गुणस्थानव<br>और पद्मलक्ष्यावा                                | य-<br>= ३३२- <b>३३३</b><br>ती                         | वका रि<br>९१ असंयः<br>उपदाां                                               | नेरूपण<br>तसम्यग्दष्टिसे<br>तक्षाय गुणस्था                                                                        | ३ <b>५३</b><br>लेकर<br>न तक                                                  |
| जीवाँ<br>बहत्व                                                              | का पृथक् पृथक् अ <b>र</b>                                                                                         | प-<br>३३४-३३५                                         | अस्पव<br>९२ उक्त उ                                                         | गिवोंके सम्य <b>क्</b> त्व                                                                                        | ३५४<br>संबंधी                                                                |
| गुणस्<br>सम्य<br>८२ मिथ्य                                                   | तसम्यग्दिष्ट आदि च<br>थानोंमें उक्त जीवों<br>क्त्वसम्बन्धी अल्पवह<br>तदिष्टि आदि तरह गु<br>वितीं गुक्केल्स्याव    | का<br>दुत्व ३३५<br>ण-                                 | करण<br>९३ सास<br>निमध्य                                                    | हुत्वके अभावका<br>ादनसम्यग्दिए,<br>गादिए और मिध<br>के अस्पवहुत्वका                                                | ३४५<br>सम्य-<br>याद्दष्टि                                                    |
| जीवों<br>८३ असं                                                             | का अल्पवहुत्व<br>यतसभ्यग्दप्टि गुणस्                                                                              | भ३६-३३८<br>था-                                        | प्रदर्श                                                                    | न<br>१३ संज्ञिमार्गण                                                                                              | ,<br>384-38 <b>6</b>                                                         |
| 75                                                                          | लेकर दसवें गुणस्य<br>शुक्ललस्यावाल जीवे<br>क्त्वसम्बन्धी अस्पय                                                    | का                                                    | संज्ञी                                                                     | के बारह गुणस्थ<br>जीवोंका अस्पवा<br>ब्रीजीवोंके अस्पव                                                             | हुत्व ३४५                                                                    |
| 8                                                                           | १ भट्यमार्गणा                                                                                                     | ॅ३३ <b>९-३</b> ४०                                     | अभा                                                                        | व-निरूपण                                                                                                          | રુપ્રદ                                                                       |
| ८४ सर्वर्<br>जीव<br>८५ अभ<br>१                                              | तुणस्थानवर्ती २<br>तिका अब्पवहुत्व<br>व्य जीवोंका अब्पवहु<br>२ सम्यक्त्वमार्गणा                                   | ाव्य<br>३३९<br>हुत्व ३४०<br>३४०-३४५                   | ৎ६ আহি<br>আহ<br>২৩ খ্রীফ                                                   | देके तेरह गुस्थ<br>हारक जीवोंका अ<br>यसे दसवें गुणस्थ                                                             | ल्पबहुत्व३४६-३४७<br>यान तक                                                   |
| अस<br>८७ चौं<br>इवें                                                        | मान्य सम्यग्दिष्ट जीव<br>पबहुत्व<br>थे गुणस्थानसे लेकर<br>गुणस्थान तक क्षार्य<br>यग्दिष्ट जीवोंका                 | ३४º<br>बौद-                                           | स्क<br>९८ अन<br>बहुत<br>९९ अस्                                             | व्यतसम्यग्हरि                                                                                                     | ३४८<br>१ अस्प-<br>३४८-३४९<br>गुण-                                            |
| बह                                                                          |                                                                                                                   | ३४०-३४                                                | स्था सम                                                                    | निमे अनाहारक<br>य <del>क्त्</del> यसम्बन्धी अ                                                                     | जीवोका<br>स्पबद्धत्व ३४९-३५०                                                 |

# शुह्रिपत्र

#### +>>>0&

# ( पुस्तक ४ )

| पृष्ठ           | पंक्ति     | अशुद्ध                                                    | गुद                                                                                         |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| २८              | 4          | णामप <del>श्चिड</del> ्कीणं                               | णाम पत्तिङ्कीणं                                                                             |
| "               | २०         | जिनको ऋदि प्राप्त नहीं हुई है,                            | जिनको ऋदि प्राप्त हुई है,                                                                   |
| 8\$             | २९         | विष्कंभ और आयामसे<br>तिर्यग्छोक है,                       | तीनों छोकोंके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें                                                    |
|                 |            |                                                           | विष्कंभ और आयामसे एक राजुप्रमाण ही<br>तिर्यग्लोक है,                                        |
| <b>9</b> 0      | २८         | तिर्येच पर्यात मिथ्यादृष्टि                               | तियेंच मिथ्यादृष्टि                                                                         |
| ७२              | १२         | तियँच पर्याप्त जीव                                        | तियैच जीव                                                                                   |
| <b>31</b>       | १३         | "                                                         | "                                                                                           |
| ७४              | <b>१</b> ३ | मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और<br>योनिमती मिथ्यादृष्टि मनुष्य | मिथ्यादृष्टि मनुष्य                                                                         |
| <b>37</b>       | २२         | ;;                                                        | "                                                                                           |
| ८५              | <b>ર</b> ર | खं <b>ि</b> त करके उसकाउतनी<br>राशि                       | खंडित करके जो छन्ध आवे उसके असं-<br>ह्यातर्वे अथवा संख्यातर्वे भाग राशि                     |
| <b>१</b> २१     | <b>१</b> ३ | देखा जाता है, (न कि यथा-<br>थतः) किन्तु क्षीणमोही         | देखा जाता है। इस प्रकारका स्वस्थानपद<br>अयोगिकेवळीमें नहीं पाया जाता, क्योंकि,<br>क्षीणमोही |
| <b>१</b> ४२     | ર          | उसहो अजीवो                                                | उसहो अजिभो                                                                                  |
| <b>&gt;&gt;</b> | _          | यह अजीत है,                                               | यह अजित है,                                                                                 |
| \$80            | -          | प्रमाणमेंसे                                               | प्रमाणसे                                                                                    |
| <b>१</b> ६३     |            | किन्तु वे उस गुणस्थानमें                                  | •                                                                                           |
| "               | 10         | न कि वेस।सादनसम्य-<br>ग्द्रष्टियोंमें उत्पन               | न कि वे अर्थात् सासादनसम्यग्दिष्ट जीव<br>एकोन्द्रियोंमें उत्पन्न                            |

| वृष्ठ            | पंकि | अशुद्ध .                                         | যুৱ 🔑 🕬                                                                                                             |
|------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १८२              | २३   | चाहिए ।                                          | चाहिए। (किन्तु सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें<br>मरण नहीं होता है।)                                                 |
| १९१              | १०   | और अधस्तन चार पृषिवियों-<br>सम्बन्धी चार         | और सातवीं पृथिवीसम्बन्धी अधस्तन चार                                                                                 |
| २६२              | v    | मारणंतिय ( -उववाद- )<br>परिणदेहि                 | मारणंतियपरिणदेहि                                                                                                    |
| "                | २२   | मारणान्तिकसमुद्धात और उप-<br>पादपदपरिणत          | मारणान्तिकसमुद्धात-पदपरिणत                                                                                          |
| २६९              | १३   | वैिक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका                   | असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका                                                                                           |
| २७३              | २१   | नारिकयोंसेस।सादन-<br>सम्यग्दृष्टि                | नारिकयोंमेंसे तिर्यंची और मनुष्योंमें मार-<br>णान्तिकसमुद्धात करनेत्राछे स्त्री और पुरुप-<br>वेदी सासादनसम्यग्दिष्ट |
| ३६९              | १५   | ल्ब्यपर्याप्त <b>ोंमें</b>                       | अपर्याप्तकोंमें                                                                                                     |
| 17               | १६   | <b>ल</b> ञ्चपर्याप्त                             | अपर्याप्त                                                                                                           |
| 860              | १७   | अर्थात् उनमें पुनः वापिस<br>आनेसे,               | अर्थात् अपने विवक्षित गुणस्थानको छोड़कर<br>नवीन गुणस्थानमें जानेसे,                                                 |
| ध१७              | 3    | -र्पारयट्टेसुप्पणेसु                             | -परियंद्वसु पुण्णेसु                                                                                                |
| "                | १५   | शेप रहने पर                                      | पूर्ण होने पर                                                                                                       |
| <b>४</b> २२      | २२   | उदयमें आये हैं                                   | उपार्जित किये हैं                                                                                                   |
| ४४५              |      | -णिरयगर्दाएण                                     | -णिरयगदीए ण                                                                                                         |
| "                |      | मणुसगदीएण                                        | मणुसगदीए ण                                                                                                          |
| "                |      | तिरिक्खगईएण                                      | तिरिक्खगईए ण                                                                                                        |
| "                |      | देवगदीषण<br>, <b>२</b> ०, २ <b>२,</b> २४ उत्पन्न | देवगदी <b>ए ण</b><br>नहीं उत्पन्न                                                                                   |
| ))<br>0 E U      |      | ·                                                | अन्तर्मुहूर्तसे अधिक अढ़ाई सागरोपम <b>काछ</b>                                                                       |
| ४६४              |      | अट्टाई सागरोपमकालके आदि                          |                                                                                                                     |
| "<br>ሄ६८         |      | वर्धमान                                          | शंका—वर्धमान                                                                                                        |
|                  | -    | <b>शंका</b> –तेज                                 | रोजा<br>तेज                                                                                                         |
| 8 <i>00</i><br>" | _    | सादि-सान्त                                       | सादि                                                                                                                |

| ( ६२ ) | षट्खंडागमकौ | प्रस्तावना |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|

#### पृष्ठ पंक्ति अग्रुद

गुर

### ( पुस्तक ५ )

|            |            | 1 3/44                                       | 17                                    |
|------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| २          | 88         | अन्तररूपआगमको                                | अन्तरके प्रतिपादक द्रव्यरूप आगमको     |
| "          | २८         | वर्तमानमें इस समय                            | वर्तमानमें अन्य पदार्थके              |
| ø          | ९          | सासाण-                                       | सासण-                                 |
| १०         | <b>१</b> ४ | कालमेंरहने पर                                | कालके स्थानमें अन्तर्मुहूर्तके द्वारा |
| <b>१</b> २ | 4          | गमिद्सम्मत्त                                 | गहिदसम्मत्त                           |
| ₹8         | १७         | असंयतादि                                     | प्रमत्तादि                            |
| १८         | 8          | बासपुधते                                     | वासपुधत्ते                            |
| १९         | १०         | वेदगसम्मत्तमुवणमिय                           | वेदगसम्मत्तमुवसामिय                   |
| "          | ३७         | प्राप्त कर                                   | उपशामित कर अर्थात् द्वितीयोपशमसम्य-   |
|            |            |                                              | क्लको प्राप्त कर                      |
| 4          | २२         | यह तो राशियोंका                              | यह तो इस राशिका                       |
| ५९         | २१,२२      | उक्कष्ट अन्तर                                | जघन्य अन्तर                           |
| ७१         | १९         | आयुके                                        | <b>उ</b> सके                          |
| 99         | ₹ ६        | गतिकी                                        | इन्द्रियकी                            |
| ९७         | ø          | देवेसु                                       | देवीसु                                |
| "          | २२         | देवोंमें                                     | देवियोंमें                            |
| १०६        | २ <b>१</b> | अन्तरसे अधिक अन्तरका                         | अन्तरका                               |
| १९८        | ९          | उक्स्कसेण                                    | उक्कस्सेण                             |
| ११७        | १९         | तीनों ज्ञानवाछे                              | मति-श्रुतज्ञानवाले                    |
| १२१        | *          | अंतरव्यंतरादो                                | अंतरब्भंतरा दो                        |
| <b>77</b>  | १५         | अप्रमत्तसंयतका काङ                           | अप्रमत्तसंयतके दो काल                 |
| 37         | २४         | तीनों ज्ञानवाले                              | मति-श्रुतज्ञानवाळे                    |
| १५७        | •          | -पमत्तसंजदाण-                                | -पमत्तसंजद-अप्पमत्तसंजदाण-            |
| "          |            | और प्रमत्तसंयत                               | प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत           |
| १५८        | १ ६        | (श्रेण्यारोहण करता हुआ) सिद्ध                | सिद्                                  |
| "          | <b>ર</b> ર | ( गुणस्थान और आयुके )<br>का <b>रुक्ष</b> यसे | आयुके काळक्षयसे                       |

| पृष्ठ      | पंकि          | अशुद्ध                                  | <b>ગુન્હ</b>                                                               |  |  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| १७०        | २१            | जाना जाता है कि                         | जाना जाता है कि उपशमश्रेणीके समारोहण                                       |  |  |
|            |               | अन्तर रहित है।                          | योग्य कालसे रोष उपशमसम्यक्त्वका काल<br>अस्प है।                            |  |  |
| १८६        | ર             | धम्मभावो ।                              | धम्मभावो य ।                                                               |  |  |
| १९८ २      | (८-२ <b>९</b> | <b>अवथ</b> वीरूप अंश                    | अवयवीरूप सम्यक्त्वगुणका तो निराकरण<br>रहता है, किन्तु सम्यक्त्वगुणका अवयव- |  |  |
|            |               |                                         | रूप अंश                                                                    |  |  |
| २०४        | १०            | संखेज्जाणंत-                            | असंखेजाणंत-                                                                |  |  |
| २२४        | १९            | दयाधर्मसे हुए                           | दयाधर्मको जाननेवाले ज्ञानियोंमें वर्तमान                                   |  |  |
| "          | <b>२१</b>     | क्योंकि, आप्त यथार्थ                    | क्योंकि, दयाधर्मके ज्ञाताओंमें भी आप्त,<br>आगम और पदार्थके श्रद्धानसे रहित |  |  |
|            |               | 202                                     | जीवके यथार्थ                                                               |  |  |
| २२५        | _             | सजोगिकेवली                              | सजोगिकेवली (अजोगिकेवली)                                                    |  |  |
| <b>२२६</b> | -             | पारिणामिकभावकी                          | भव्यत्वभावकी                                                               |  |  |
| २३८        | • .           | कार्मणकाययोगियोंमें                     | कार्मणकाययोगियोंसे                                                         |  |  |
| "          | -             | कार्मणकाययोगी                           | अनाहारक                                                                    |  |  |
| २४६        |               | पुधसत्तारंभो                            | पुधसुत्तारंभो                                                              |  |  |
| ३६४        |               | -मेतो-                                  | मेत्तो-                                                                    |  |  |
| २५५        | १६            | प्रमाणराशिसे भाजित                      | फल्राशिसे इच्छाराशिको गुणित करके<br>प्रमाणराशिसे माजित                     |  |  |
| २७५        | २८            | सासादनसम्यग्दष्टि जीव<br>संद्ध्यातगुणित | सासादनसम्यग्दष्टि जीव संयतासंयत मनुष्य-<br>नियोंसे संख्यातगुणित            |  |  |
| २८६        | <b>२९</b>     | असंख्यातवें                             | संख्यातवें                                                                 |  |  |

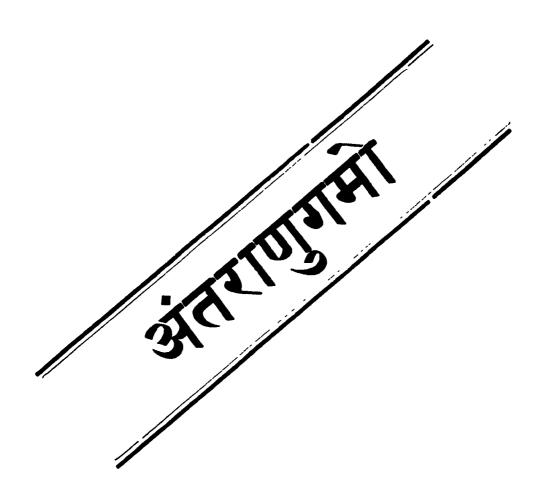



## सिरि-भगवंत-पुष्पदंत-भूदबि-पणीदो छक्खंडागमो

सिरि-त्रीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो तस्स

### पढमखंडे जीवहाणे अंतराणुगमो

अंताइमज्झहीणं दसद्धसयचावदीहिरं पढमजिणं । वोच्छं णमिऊणंतरमणंतरुत्तंगसण्हमइदुग्गेज्झं ।।

अंतराणुगमेण दुविहो णिद्देसो, ओघेण आदेसेण य' ॥ १ ॥ णाम-इवणा-दव्य-खेत्त-काल-भावभेदेण छन्विहमंतरं । तत्थ णामंतरसद्दी बज्जत्थे

आदि, मध्य और अन्तसे रिहत अतएव अनन्तर, अर्थात् अनन्तक्षानस्वरूप, सौर द्शशतके आधे अर्थात् पांच सौ धनुप उंचाईवाले अतएव उत्तुंग,तथापि क्षान की अपेक्षा सूक्ष्म, अतएव अतिदुर्शाह्य, ऐसे प्रथम जिन श्री वृषमनाथको नमस्कार करके अन्त-रानुयोगद्वारको कहता हुं, जिसमें अनन्तर अर्थात् अन्तर रिहत गुणस्थानों व मार्गणा-स्थानोंका भी वर्णन है,तथा जिसमें उत्तुंग अर्थात् दीर्घकालात्मक व सूक्ष्म अर्थात् अत्यस्य-कालात्मक अन्तरोंका भी कथन है, अतएव जो मतिक्षान द्वारा दुर्शाह्य है।

अन्तरानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश्वनिर्देश ॥ १॥ नाम,स्थापना,द्रव्य,क्षेत्र,काल और भावके भेदसे अन्तर छह प्रकारका होता है। उनमें बाह्य अर्थोंको छोड़कर अपने आपमें अर्थात् स्ववाचकतामें प्रवृत्त होनेवाला 'अन्तर'

१ विविक्षितस्य ग्रणस्य ग्रणान्तरसंकमे सति पुनस्तत्प्राप्तेः प्राच्यमन्तरम् । तत् द्विविधम् , सामान्येत विशेषेण च । स. सि. १, ८.

मोच्ण अप्पाणिम्ह पयद्वो । द्वर्गातरं दुविहं सब्भावासब्भावभेएण । भरह-बाहुवलीणमंतरसुन्नेल्लंतो णदो सब्भावहुवणंतरं । अंतरिमिदि बुद्धीए संकिप्पय दंड-कंड-कोदंडादओ
असब्भावहुवणंतरं । द्वर्वतरं दुविहं आगम-णोआगमभेएण । अंतरपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो
अंतरद्वागमो वा आगमद्व्यंतरं । णोआगमद्व्यंतरं जाणुगसरीर-भविय-तव्यदिरित्तभेएण
तिविहं । आधारे आध्येयोवयारेण लद्धंतरसण्णं जाणुगसरीरं भविय-बद्धमाण-सम्रुज्झादमेप्ण तिविहं । कधं भवियस्स अणाहारदाए द्विदस्स अंतरववएसो १ ण एस दोसो,
कूरपज्याणाहारेसु वि तंदुलेसु एत्थ कूरववएसुवलंभा । कधं भृदे एसो ववहारो १ ण,
रज्जपज्ञायअणाहारे वि पुरिसे राओ आगच्छिद त्ति ववहारुवलंभा । भवियणोआगमदृष्यंतरं भविस्सकाले अंतरपाहुडजाणओ संपित्व संते वि उवजोए अंतरपाहुडअवगम-

बह शब्द नाम-अन्तरिन क्षेप है। स्थापना अन्तर सद्भाव और असद्भावके भेदसे दो प्रकारका है। भरत और बाहुबिल बीच उमद्भाता हुआ नद सद्भावस्थापना अन्तर है। अन्तर इस प्रकारकी बुद्धिसे संकल्प करके दंड, बाण, धनुप आदिक असद्भावस्थापना अन्तर हैं, अर्थात् दंड, बाणादिके न होते हुए भी तत्प्रमाण क्षेत्रवर्ती अन्तरकी, यह अंतर इतने धनुप हैं ऐसी जो कल्पना कर लेते हैं, उसे असद्भावस्थापना अन्तर कहते हैं।

द्रव्यान्तर आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। अन्तर विषयक प्राभृतके ज्ञायक तथा वर्तमानमें अनुपयुक्त पुरुषको आगमद्रव्यान्तर कहते हैं। अथवा, अन्तररूप-द्रव्यके प्रतिपादक आगमको आगमद्रव्यान्तर कहते हैं। नोआगमद्रव्यान्तर ज्ञायकशरीर, भव्य और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकारका है। आधारमें आध्यके उपचारसे प्राप्त हुई अन्तरसंज्ञा जिसको ऐसा ज्ञायकशरीर भव्य, वर्तमान और समुत्त्यकके भेदसे तीन प्रकारका है।

श्रीका अनाधारतासे स्थित, अर्थात् वर्तमानमें जो अन्तरागमका आधार नहीं हैं देसे, भावी दारीरके 'अन्तर' इस संज्ञाका व्यवहार कैसे हो सकता है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, कूर (भात) रूप पर्यायके आधार न होने पर भी तंदुलोंमें यहां, अर्थात् व्यवहारमें, कूर संज्ञा पाई जाती है।

र्शका-भूत ज्ञायकशारीरके यह अन्तरका व्यवहार कैसे बनेगा ?

समाधान नहीं, क्योंकि, राज्यपर्यायके नहीं धारण करनेवाले पुरुषमें भी 'राजा आता है ' इस प्रकारका व्यवहार पाया जाता है ।

भविष्यकालमें जो अन्तरशास्त्रका ज्ञायक होगा, परंतु वर्तमानमें इस समय उपयोगके होते हुए भी अन्तरशास्त्रके ज्ञानसे रहित हैं, ऐसे पुरुषको अव्य नोआगमद्रव्यान्तर कहते हैं।

रहिओ । तन्त्रदिरित्तद्वंतरं तिविहं सनित्ताचित्त-मिस्सभेएण । तत्थ सनितंतरं उसह-संभवाणं मज्झे हिओ अजिओं । अचित्तत्व्वदिरित्तद्व्वंतरं णाम घणोअहिं-तणु-वादाणं मज्झे हिओ घणाणिलो । मिस्संतरं जहा उजंत-सत्तुंजयाणं विचालहिदगाम-णगराइं । खेत्त-कालंतराणि द्व्वंतरे पविद्वाणि, छद्व्यवदिरित्तखेत्त-कालाणमभावा । भावंतरं दुविहं आगम-णोआगमभेएण । अंतरपाहुडजाणओ उवजुत्तो भावागमो वा आगम-भावंतरं । णोआगमभावंतरं णाम ओदहयादी पंच भावा दोण्हं भावाणमंतरे हिदा ।

एत्थ केण अंतरेण पयदं ? णोआगमदो मावंतरेण । तत्थ वि अजीवमावंतरं मोत्तृण जीवभावंतरे पयदं, अजीवभावंतरेण इह पओजणाभावा । अंतरमुच्छेदो विरहो परिणामंतरगमणं णित्थत्तगमणं अण्णभावच्ववहाणिमिदि एयद्वो । एदस्स अंतरस्स अणु-गमो अंतराणुगमो । तेण अंतराणुगमेण दुविहो णिद्देसो द्व्विद्विय-पज्जविद्वियणयावलंबणेण । तिविहो णिद्देसो किण्णं होज्ज ? ण, तइज्जस्स णयस्स अभावा । तं पि कथं णव्वदे ?

तद्व्यतिरिक्त द्रव्यान्तर सचित्त, अचित्त और मिश्रेक भेदसे तीन प्रकारका है। उनमेंसे वृपभ जिन और संभव जिनके मध्यमें स्थित अजित जिन सचित्त तद्व्यतिरिक्त द्रव्यान्तरके उदाहरण हैं। घनोदधि और तनुवातके मध्यमें स्थित घनवात अचित्त तद्व्यतिरिक्त द्रव्यान्तर है। ऊर्जयन्त और शश्चअयके मध्यमें स्थित प्राम नगरादिक मिश्र तद्व्यतिरिक्त द्रव्यान्तर हैं। क्षेत्रान्तर और कालान्तर, ये दोनों ही द्रव्यान्तरमें प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि, छह द्रव्योंसे व्यतिरिक्त क्षेत्र और कालका अभाव है।

भावान्तर आगम और नोआगमके भेदसे दे। प्रकारका है। अन्तरशास्त्रके झायक और उपयुक्त पुरुषको आगमभावान्तर कहते हैं। अधा भावरूप अन्तर आगमको आगमभावान्तर कहते हैं। औदियक आदि पांच भावोंमेंसे किन्हीं दे। भावोंके मध्यमें स्थित विवक्षित भावको नोआगम भावान्तर कहते हैं।

शंका-यहां पर किस प्रकारके अन्तरसे प्रयोजन है ?

समाधान—नोआगमभावान्तरसे प्रयोजन है। उसमें भी अजीवभावान्तरको छोड़कर जीवभावान्तरप्रकृत है, क्योंकि, यहां पर अजीवभावान्तरसे कोई प्रयोजन नहीं है।

अन्तर, उच्छेद, विरह, परिणामान्तरगमन, नास्तित्वगमन और अन्यभावस्यव-धान, ये सब एकार्थवाची नाम हैं। इस प्रकारके अन्तरके अनुगमको अन्तरानुगम कहते हैं। उस अन्तरानुगमसे दे। प्रकारका निर्देश है, क्योंकि, वह निर्देश द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयका अवलंबन करनेवाला है।

शंका—तीन प्रकारका निर्देश क्यों नहीं होता है ? समाधान—नहीं, क्योंकि, तीसरे प्रकारका कोई नय ही नहीं है। शंका—यह भी कैसे जाना?

१ प्रतिषु ' आजीओ ' मप्रती ' अर्जाओ ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'पुणोअहि ' इति पाटः ।

३ प्रतिषु ' किण्ह ' इति पाढः ।

संगद्दासंगहवदिरित्ततन्त्रिसयाणुवलंभा । एवं मणिम्म काऊण ओघेणादेसेण येति' उत्तं । एकेण जिद्देसेण पज्जत्तमिदि चे ण, एकेण दुणयावलंबिजीवाणग्रुवयारकरणे उवायाभावा।

ओघेण मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २ ॥

' जहा उद्सो तहा णिद्देसो ' ति णायसंभालहं ओघेणेति उत्तं । सेसगुणद्वाण-उदासहो मिच्छादिहिणिद्देसो । केवचिरं कालादो इदि पुच्छा एदस्स पमाणत्तपदुप्पायण-फला । णाणाजीविमिदि बहुस्सु एयवयणिद्देसो कधं घडदे ? णाणाजीविहियसामण्ण-विवक्खाए बहुणं पि एगत्तविरोहाभावा । णित्थ अंतरं मिच्छत्तपञ्जयपरिणदजीवाणं तिसु वि कालेसु वोच्छेदो विरहो अभावो णित्य त्ति उत्तं होदि । अंतरस्स पिडसेहे कदे सो पिडसेहो तुच्छो ण होदि ति जाणावणहं णिरंतरग्गहणं, विहिरूवेण पिडसेहादो विदिरित्तेण

समाधान—क्योंकि, संग्रह (सामान्य) और असंग्रह (विशेष) को छोड़करके किसी अन्य नयका विषयभूत कोई पदार्थ नहीं पायां जाता है।

इस उक्त प्रकारके रांका-समाधानको मनमें धारण करके सुत्रकारने 'ओघसे और आदेशसे 'ऐसा पद कहा है।

शंका-- एक ही निर्देश करना पर्याप्त था ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एक निर्देशसे दोनों नयोंके अव*उम्बन* करनेवाले जीवोंके उपकार करनेमें उपायका अभाव है।

ओघसे मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरंतर है ॥ २ ॥

'जैसा उद्देश होता है, वैसा निर्देश होता है' इस न्यायके रक्षणार्थ 'ओघसे' यह पद कहा। मिथ्यादि पदका निर्देश रोष गुणस्थानोंके प्रतिषेघके लिए है। 'कितने काल होता है' इस पृच्छाका फल इस सूत्रकी प्रमाणताका प्रतिपादन करना है।

भंका—'णाणाजीवं' इस प्रकारका यह एक वचनका निर्देश बहुतसे जीवोंमें कैसे घटित होता है?

समाधान—नाना जीवोंमें स्थित सामान्यकी विवक्षासे बहुतोंके लिए भी एक-

'अन्तर नहीं है' अर्थात् मिध्यात्वपर्यायसे परिणत जीवोंका तीनों ही कालोंमें स्युच्छेद, विरह् या अभाव नहीं होता है, यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए। अन्तरके प्रतिषेध करने पर वह प्रतिषेध तुच्छ अभावरूप नहीं होता है, किन्तु भावान्तरभावरूप होता है, इस बातके जतलानेके लिए 'निरन्तर' पदका प्रहण किया है। प्रतिषेधसे

१ प्रतिषु ' एत्ति ' इति पाठः ।

२ सामान्थेन तावत् मिप्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नारूयन्तरम् । स. सि. १, ८.

३ प्रतिषु ' अभावा ' इति पाठः ।

मिच्छादिष्टिणो सन्त्रकालमच्छंति त्ति उत्तं होदि । अधना पज्जनिष्टुयणयानलंबियजीनाणु-ग्गहणट्टं णित्थ अंतरमिदि पिडसेहनयणं, दन्त्रद्वियणयानलंबिजीनाणुग्गहट्टं णिरंतरमिदि निहिनयणं । एसो अत्थो उनिर सन्त्रत्थ नत्तन्त्रो ।

## एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३ ॥

तं जधा- एको मिच्छादिद्वी सम्मामिच्छत्त-सम्मत्त-संजमासंजम-संजमेसु बहुसी परियद्विदो, परिणामपञ्चएण सम्मत्तं गदो, सन्वलहुमंतोम्रहुत्तंतं सम्मत्तेण अच्छिय मिच्छत्तं गदो, लद्धमंतोम्रहुत्तं सन्वजहण्णं मिच्छत्तंतरं। एत्थ चोदगो भणदि— जं पट-मिछमिणं मिच्छत्तं तं पुणो सम्मत्त्तरकाले ण होदि, पुन्वकाले वहुतस्स उत्तरकाले पउत्तिविरोहा। ण च तं च उत्तरकाले उप्पज्जइ, उप्पण्णस्स उप्पत्तिविरोहा। तदो अंतिष्ठं मिच्छत्तं पटमिछं ण होदि ति अंतरस्स अभावे। चेथेति १ एत्थ परिहारो उच्चदे—सच्चमेवमेदं जि सुद्रो पज्जयणओ अवलंबिज्जिदि। किंतु णहगमणयमवलंबिय अंतर-व्यतिरिक्त होनेके कारण विधिक्षपसे मिथ्यादिष्ट जीव सर्व काल रहते हैं, यह अर्थ कहा गया है। अथवा, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेवाले जीवोंके अनुप्रहके लिए 'अन्तर नहीं है' इस प्रकारका प्रतिपेधवचन और द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेवाले जीवोंके अनुप्रहके लिए 'विरन्तर 'इस प्रकारका विधिपरक वचन कहा गया है। यह अर्थ आगेके सभी सूत्रोंमें भी कहना चाहिए।

एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भ्रहर्त है ॥ ३ ॥

जैसे—एक मिथ्यादृष्टि जीव, सम्यग्मिथ्यात्व, अविरतसम्यक्त्व, संयमासंयम और संयममें बहुतवार परिवर्तित हाता हुआ परिणामोंके निमित्तसे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, और वहां पर सर्वलघु अन्तर्मुद्दर्तकाल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे सर्वजघन्य अन्तर्मुद्दर्त प्रमाण मिथ्यात्व गुणस्थानका अन्तर प्राप्त हो गया।

ग्रंका—यहां पर शंकाकार कहता है कि अन्तर करनेके पूर्व जो पहलेका मिण्यात्व था, वही पुनः सम्यक्त्वके उत्तरकालमें नहीं होता है; क्योंकि, सम्यक्त्व प्राप्तिके पूर्वकालमें वर्तमान मिण्यात्वकी उत्तरकालमें, अर्थात् सम्यक्त्व छोड़नेके पश्चात्, प्रवृत्ति होनेका विरोध है। तथा, वही मिण्यात्व उत्तरकालमें भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, उत्पन्न हुई वस्तुके पुनः उत्पन्न होनेका विरोध है। इसलिए सम्यक्त्व छूटनेके पश्चात् होनेवाला अन्तिम मिण्यात्व पहलेका मिण्यात्व नहीं हो सकता है, इससे अन्तरका अभाव ही सिद्ध होता है?

समाधान—यहां उक्त शंकाका परिहार करते हैं—उक्त कथन सत्य ही है, यदि शुद्ध पर्यायार्थिक नयका अवलंबन किया जाय। किंतु नैगमनयका अवलंबन लेकर अन्तर-

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्धहूर्तः । स. सि, १, ८०

२ प्रतिपु म-प्रतिषु च ' पढममिइमिणं ' इति पाठः ।

परूवणा कीरदे, तस्त सामण्णविसेसुहयविसयत्तादो। तदो ण एस दोसो। तं जहा- पढमंतिम-मिच्छत्तं पज्जाया अभिण्णा, भिच्छत्तकम्मोदयजादत्तेण अत्तागमं-पदत्थाणमसद्दर्णेण एगजीवाहारत्तेण भेदाभावा। ण पुन्वत्तरकालभेएण ताणं भेओ, तथा विवक्खाभावा। तम्हा पुन्वत्तरद्वासु अच्छिण्णसरूवेण द्विदामिच्छत्तस्य सामण्णावलंबणेण एकत्तं पत्तस्स सम्मत्तपञ्जओ अंतरं होदि। एस अत्थो सन्वत्थ पउञ्जिदन्वो।

### उक्कस्सेण वे छावट्टिसागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ४ ॥

एदस्स गिदिरसणं— एको तिरिक्खो मणुस्सो वा रुंतय-काविद्वरूप्यासियदेवेसु चोद्दससागरोवमाउद्विदिएसु उप्पण्णो । एकं सागरोवमं गमिय विदियसागरोवमादिसमए सम्मत्तं पिडवण्णो । तेरससागरोवमाणि तत्थ अन्छिय सम्मत्तेण सह चुदो मणुसो जादो । तत्थ संजमं संजमासंजमं वा अणुपालिय मणुमाउएणूणवावीमसागरोवमाउद्विदिएसु आरणच्चुददेवेसु उत्रवण्णो। तत्तो चुदो मणुमो जादो। तत्थ संजममणुपालिय उत्ररिमगेवञ्जे

प्रक्षपणा की जा रही है, क्योंकि, वह नैगमनय सामान्य तथा विशेष, इन दोनोंको विषय करता है, इसलिय यह कोई दोष नहीं है। उसका स्पर्टीकरण इस प्रकार है-अंतरकालके पहलेका मिथ्यात्व और पीछेका मिथ्यात्व, य दोनों पर्याय हैं, जो कि अभिन्न हैं, क्योंकि, मिथ्यात्वकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेके कारणः आप्त, आगम और पदार्थों के अश्रद्धानकी अपेक्षाः तथा एक ही जीव द्रव्यंक आधार होनेसे उनमें कोई भेद नहीं है। और न पूर्वकाल तथा उत्तरकालके भेदकी अपेक्षा भी उन दोनों पर्यायोंमें भेद है, क्योंकि, इस कालभेदकी यहां विवक्षा नहीं की गई है। इसलिए अन्तरके पहले और पीछेके कालमें अविच्छिन्न स्वक्ष्येस स्थित और सामान्य (द्रव्यार्थिकनय) के अवलम्बनसे एकत्वकी प्राप्त मिथ्यात्वका सम्यक्त्व पर्याय अन्तर होता है, यह सिद्ध हुआ। यहां अर्थ आगे सर्वत्र योजित कर होना चाहिए।

मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरोपम काल है ॥ ४॥

इसका दृष्टान्त—कोई एक तियंच अथवा मनुष्य चौदह सागरोपम आयुस्थिति-वाले लांतव-कापिष्ट कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहां एक सागरोपम काल बिताकर दूसरे सागरोपमके आदि समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। तेरह सागरोपम काल वहां पर रहकर सम्यक्त्वके साथ ही च्युत हुआ और मनुष्य होगया। उस मनुष्यभवमें संयमको, अथवा संयमासंयमको अनुपालन कर इस मनुष्यभवसम्बन्धी आयुसे कम बाईस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले आरण-अच्युतकल्पके देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ। इस मनुष्यभवमें संयमको अनुपालन कर उपरिम

१ प्रतिषु ' अत्थागम ' इति पाठः ।

२ उत्कर्षेण द्वे षट्षष्ठी देशोने सागरोपमाणाम् । सः सि. १,८०

देवेसु मणुसाउगेणूणएकत्तीससागरोवमाउद्विदिएसु उनवण्णो । अंत्रोग्नुहुत्तृणछावद्वि-सागरोवमचरिमसमए परिणामपचएण सम्मामिच्छत्तं गदो । तत्थ अंतोग्नुहुत्तमिच्छय पुणो सम्मत्तं पडिविज्जिय विस्समिय चुदो मणुसो जादो । तत्थ संजमं संजमासंजमं वा अणुपालिय मणुस्साउएणूणवीससागरोवमाउद्विदिएसुविज्जिय पुणो जहाकमेण मणुसाउ-वेणूणवावीस-चउवीससागरोवमद्विदिएसु देवेसुवविज्जय अंतोग्नुहुत्त्णवेछावद्विसागरो-वमचरिमसमए मिच्छत्तं गदो । लद्धमंतरं अंतोग्नुहुत्तृणवेछावद्विसागरोवमाणि । एसो उप्पत्तिकमो अउप्पण्णउप्पायणद्वं उत्तो । परमत्थदो पुण जेण केण वि पयारेण छावद्वी पूरेद्वा ।

### सासाणसम्मादिद्धि-सम्मामिन्छादिद्वीणमंतरं केवाचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ५ ॥

तं जहा, सासणसम्मादिद्विस्स ताव उच्चदे— दो जीवमादि काऊण एगुत्तरकमेण पिलदोवमस्स असंखेजजिदिभागमेत्तिविष्णेण उवसमसम्मादिद्विणो उवसमसम्मत्तद्वाए एगसमयमादि काऊण जाव छावलियावमसाए आसाणं गदा। तेत्तियं पि कालं सासण-प्रवेचकमें मनुष्य आयुमे कम इकतीस सागरीपम आयुकी स्थितिवाल अहमिन्द्र देवोमें उत्पन्न हुआ। वहां पर अन्तर्मुहृतं कम छ्यासठ सागरीपम कालके चरम समयमें परिणामोंके निमित्तसे सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। उस सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। उस सम्यग्मिथ्यात्वमें अन्तर्मुहृतं काल रहकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त होकर, विश्राम ल, च्युत हो, मनुष्य हो गया। उस मनुष्यभवमं संयमको अथवा संयमासंयमको परिपालन कर, इस मनुष्यभवसम्बन्धो आयुसे कम वीस सागरोपम आयुकी स्थितिवाल आनत-प्राप्त कल्पोंक देवोंमें उत्पन्न होकर पुनः यथाक्रमसे मनुष्यायुसे कम वाईस और चोवीस सागरोपमकी स्थितिवाल देवोंमें उत्पन्न होकर, अन्तर्मुहृतं कम दो छ्यासठ सागरोपम कालक अन्तिम समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तर्मुहृतं कम दे। छ्यासठ सागरोपम कालप्रमाण अन्तर प्राप्त हुआ। यह उपर वताया गया उत्पत्तिका कम अव्युत्पन्न जनोंक समझानंके लिए कहा है। परमार्थसे तो जिस किसी भी प्रकारसे छ्यासठ सागरोपम काल पूरा किया जा सकता है।

सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है ॥ ५ ॥

जैसे, पहले सासादनसम्यग्दिएका अन्तर कहते हैं— दें। जीवोंको आदि करके एक एक अधिकके क्रमसे पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र विकल्पसे उपशमसम्यग्दिए जीव, उपशमसम्यक्तवके कालमें एक समयको आदि करके अधिकसे अधिक छह आवली कालके अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। जितना काल अवशेष

१ सासादनसम्यग्दछेरन्तरं नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः। ××× सम्यग्मिध्यादछेरन्तरं नाना-जीवापेक्षया सासादनवत् । सः सिः १, ८.

गुणेण अन्छिय सन्त्रे मिच्छत्तं गदा । तिसु वि लोगेसु सासणाणमेगसमए अभावो जादो । पुणो विदियसमए सत्तद्व जणा आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ता पलिदोवमस्स असंखे-ज्जदिभागमेत्ता वा उवसमसम्मादिष्टिणो आसाणं गदा । लद्धमंतरमेगसमओ ।

सम्मामिच्छादिहिस्स उचदे— सत्तद्व जणा बहुआ वा सम्मामिच्छादिहिणो णाणा-जीवगदसम्मामिच्छत्तद्वाखएण सम्मत्तं मिच्छत्तं वा सन्त्रे पडिवण्णा । तिसु वि लोगेसु सम्मामिच्छादिहिणो एगसमयमभावीभूदा। अणंतरसमए मिच्छाइहिणो सम्मादिहिणो वा सत्तद्व जणा बहुआ वा सम्मामिच्छत्तं पडिवण्णा। लद्धमंतरमेगसमओ।

### उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो' ॥ ६ ॥

णिदिरसणं सासणसम्मादिद्विस्स ताव उच्चदे- सत्तद्व जणा बहुआ वा उवसम-सम्मादिद्विणो आसाणं गदा। तेहि आसाणेहि आय-व्वयवसेण पितदोवमस्स असंखेज्जिदि-भागमेत्तकालं सासणगुणप्पवाहो अविच्छिण्णो कदो। पुणो अणंतरसमए सब्वे मिच्छत्तं

रहने पर उपरामसम्यक्त्वको छोड़ा था, उतने ही कालप्रमाण सासादन गुणस्थानमें रह कर वे सब जीव मिथ्यात्वको प्राप्त हुए, और तीनों ही लोकोंमें सासादनसम्यग्दियोंका एक समयके लिए अभाव हो गया। पुनः द्वितीय समयमें अन्य सात आठ जीव, अथवा आवलींके असंख्यातवें भागमात्र जीव, अथवा पल्योपमेंक असंख्यातवें भागप्रमाण उपराम-सम्यग्दिष्ट जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार सासादन गुणस्थानका एक समयहूप जवन्य अन्तर प्राप्त हो गया।

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका जघन्य अन्तर कहते हैं- सात आठ जन, अथवा बहुतसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव, नाना जीवगत सम्यग्मिथ्यात्वसम्बन्धी कालके क्षयसे सम्यक्त्वको, अथवा मिथ्यात्वको सभीके सभी प्राप्त हुए और तीनों ही लोकोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव एक समयके लिए अभावक्षप हो गये। पुनः अनन्तर समयमें ही मिथ्यादृष्टि, अथवा सम्यग्दृष्टि सात आठ जीव, अथवा बहुतसे जीव, सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे सम्यग्मिथ्यात्वका एक समयक्षप जघन्य अन्तर प्राप्त हो गया।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग है ॥ ६ ॥

उनमेंसे पहले सासादनसम्यग्दिष्टका उदाहरण कहते हैं— सात आठ जन, अथवा बहुतसे उपशमसम्यग्दिष्ट जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। उन सासादन-सम्यग्दिष्ट जीवोंके द्वारा आय और व्ययके कमवश पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र काल तक सासादन गुणस्थानका प्रवाह अविच्छिन्न चला। पुनः उसका काल समाप्त होनेपर दूसरे समयमें ही व सभी जीव मिथ्यात्वको प्राप्त हुए, और पत्योपमके असंख्यातवें भागः

१ उत्कर्षेण पत्योपमासंख्येयमागः। स. सि. १, ८.

गदा। पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्तकालं सासणगुणद्वाणमंतरिदं। तदो उक्कस्संतरस्स अणंतरसमए सत्तद्व जणा बहुआ वा उवसमसम्मादिद्विणो आसाणं गदा। लद्धमंतरं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागा।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे—णाणाजीवगदसम्मामिच्छत्तद्वाए उक्कस्संतरजोग्गाए अदिक्कंताए सन्त्रे सम्मामिच्छादिद्विणो सम्मत्तं मिच्छत्तं वा पिडवण्णा । अंतिरदं सम्मामिच्छत्तगुणद्वाणं । पुणो पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्तउक्कस्संतरकालस्स अणंतरसमए अद्वावीससंतकिम्मयमिच्छादिद्विणो वेदगसम्मादिद्विणो उवसमसम्मादिद्विणो वा सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णा । लद्धमंतरं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ७॥

जहा उद्देसो तहा णिद्सो 'ति णायादो सासणसम्मादिद्विस्स पढमं उच्चदे— एक्को सासणसम्मादिद्वी उवसमसम्मत्तपच्छायदो केत्तियं पि कालमासाणगुणेणिच्छय मिच्छत्तं गदो अंतरिदो । पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालेण भूओ उवसमसम्मत्तं मात्र कालतकके लिए सासादन गुणस्थान अन्तरको प्राप्त हो गया । पुनः इस पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण उत्कृप्ट अन्तरकालके अनन्तर समयमें ही सात आठ जन, अथवा बहुतसे उपरामसम्यग्दिष्ट जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए । इस प्रकारसं पल्यो-पमके असंख्यातवें भाग प्रमाण सासादनका उत्कृप्ट अन्तरकाल प्राप्त हो गया ।

अब सम्यग्मिश्यादिष्टका उत्हृष्ट अन्तरकाल कहते हैं— उत्हृष्ट अन्तरके योग्य, नाना जीवगत सम्यग्मिश्यात्वकालके व्यतिकान्त होने पर, सभी सम्यग्मिश्यादिष्ट जीव सम्यक्त्वको, अथवा मिश्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे सम्यग्मिश्यात्व गुणस्थान अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः पल्यापमके असंख्यातवे भागमात्र उत्हृष्ट अन्तरकालके अनन्तर समयमें ही मोह कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिश्यादिष्ट, अथवा वेदकसम्यग्दिष्ट, अथवा उपशमसम्यग्दिष्ट जीव सम्यग्मिश्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे सम्यग्मिश्यात्व गुणस्थानका पल्यापमके असंख्यातवें भाग प्रमाण उत्हृष्ट अन्तर प्राप्त हो गया।

सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके असंख्यातवें भाग और अन्तर्भ्रहृते है ॥ ७॥

जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है, इसी न्यायसे सासादनसम्यग्दिए गुणस्थानका अन्तर पहले कहते हैं - उपशम सम्यक्त्वसे पीछे लौटा हुआ कोई एक सासादनसम्यग्दिए जीव कितने ही काल तक सासादन गुणस्थानमें रहा और फिर मिथ्यात्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः पल्योपमेक असंख्यातवें

१ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागः। xxx सम्यग्मिथ्यादृष्टेः xx एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्ग्रहर्तः। स. सि. १, ८. २ प्रतिषु 'आसाणं ग्रणेण ' हति पाठः।

पिडविज्जय छाविलयावसेसाए उवसमसम्मत्तद्वाए आसाणं गदो । लद्भमंतरं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदमागो । अंतोम्रहुत्तकालेण आसाणं किण्ण णीदो १ ण, उवसमसम्मत्तेण विणा आसाणगुणग्गहणाभावा । उवसमसम्मत्तं पि अंतोम्रहुत्तेण किण्ण पिडविज्जिदे १ ण, उवस्मसम्मादिष्टी मिच्छत्तं गंत्ण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उव्वेल्लमाणो तेसिमंतोकोडा-कोडीमेत्तिद्विदि घादिय सागरोवमादो सागरोवमपुधत्तादो वा जाव हेट्ठा ण करेदि ताव उवसमसम्मत्तगहणसंभवाभावा । ताणं द्विदीओ अंतोम्रहुत्तेण घादिय सागरोवमादो सागरोवमपुधत्तादो वा हेट्ठा किण्ण करेदि १ ण, पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिमागमेत्तायामेण अंतोम्रहुत्तुक्कीरणकालेहि उव्वेल्लणखंडएहि घादिज्जमाणाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तद्विदीए पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिमागमेत्तकालेण विणा सागरोवमस्म वा सागरोवमपुधत्तस्स वा हेट्ठा पदणाणुववत्तीदो । सासणपच्छायदिमच्छाइट्ठि संजमं गेण्हाविय दंसणितयमुवसामिय

भागमात्र कालसे उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर, उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवली काल अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हो गया। इस प्रकारसे पस्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध हो गया।

शंका—पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालमें अन्तर्मुहर्त काल दोप रहने पर सासावन गुणस्थानको क्यों नहीं प्राप्त कराया ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, उपरामसम्यक्त्वके विना सासादन गुणस्थानके ब्रहण करनेका अभाव है।

र्शका वही जीव उपशमसम्यक्त्वको भी अन्तर्मुहर्तकालके पश्चात् ही क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, उपशामसम्यग्दिष्ट जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होकर, सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्याप्रकृतिकी उद्वेलना करता हुआ, उनकी अन्तःकोड़ा-कोड़ीप्रमाण स्थितिको घात करके सागरापमसे, अथवा सागरोपम पृथक्त्वसे जबतक नीचे नहीं करता है, तब तक उपशामसम्यक्त्वका ग्रहण करना ही संभव नहीं है।

र्जुका सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वप्रकृतिकी स्थितिओंको अन्तर्मुहुर्त-कालमें घात करके सागरोपमसं, अथवा सागरोपमपृथक्त्व कालसे नीचे क्यों नहीं करता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र आयामके द्वारा अन्तर्मुद्वर्त उत्कीरणकालवाले उद्वेलनाकांडकोंसे घात कीजानेवाली सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी स्थितिका, पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र कालके विना सागरोपमके, अथवा सागरोपमपृथकत्वके नीचे पतन नहीं हो सकता है।

शंका—सासादन गुणस्थानसे पीछे लौटे हुए मिथ्यादृष्टि जीवको संयम प्रहण कराकर और दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपशमन कराकर, पुनः चारित्रमोहका

र प्रतिषु 'पदेणा-' इति पाठः।

पुणो चिरत्तमोहमुनसामेद्ण हेट्ठा ओयरिय आसाणं गदस्स अंतोमुहुत्तंतरं किण्ण परूविदं? ण, उनसमसेढीदो ओदिण्णाणं सासणगमणाभावादो । तं पि कुदो णव्वदे? एदम्हादो चेव भृदबलीवयणादो ।

सम्मामिन्छादिद्विस्स उच्चदे एक्को सम्मामिन्छादिद्वी परिणामपचएण मिन्छत्तं सम्मत्तं वा पडिवण्णो अंतरिदो । अंतोमुहुत्तेण भूओ सम्मामिन्छत्तं गदो । रुद्धमंतर-मंतोमुहुत्तं ।

### उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्टं देसूणं ॥ ८ ॥

ताव सासणस्सुदाहरणं वृचदे— एक्केण अणादियमिच्छादिष्टिणा तिण्णि करणाणि कार्ण उवसमसम्मत्तं पिडवण्णपढमसमए अणंतो संसारो छिण्णो अद्धपोग्गलपरियद्धमेत्तो कदो । पुणो अंतोम्रहृतं सम्मत्तेणच्छिय आसाणं गदो (१)। मिच्छत्तं पिडविज्जिय अंतिरदो अद्धपोग्गलपरियद्धं मिच्छत्तेण पिरभिमय अंतोम्रहृत्तावसेसे संसारे उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो एगसमयावसेसाए उवसमसम्मत्तद्धाए आसाणं गदो । लद्धमंतरं । भूओ मिच्छाउपशम करा और नीचे उतारकर, सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके अन्तर्मुद्धर्तप्रमाण अन्तर क्यों नहीं वताया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले जीवोंके सासादन गुण-स्थानमें गमन करनेका अभाव है।

शंका-यह कैसे जाना ?

समाधान-भूतवली आचार्यके इसी वचनसे जाना।

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर कहते हैं-एक सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव परिणामोंके निमित्तंस मिथ्यात्वको, अथवा सम्यक्त्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ और अन्तर्मुहुर्न कालके पश्चात् ही पुनः सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तर्मुहुर्नप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त हो गया।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्थपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है।।८।।
उनमेंसे पहले सासादन गुणस्थानका उदाहरण कहते हैं— एक अनादि मिथ्याहिष्ट जीवने अधःप्रवृत्तादि तीनों करण करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम
समयमें अनन्त संसारको छिन्न कर अर्धपुद्गलपरिवर्तनमात्र किया। पुनः अन्तर्मुद्धर्तकाल
सम्यक्त्वके साथ रहकर वह सासादनसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त
होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल मिथ्यात्वके साथ परिभ्रमणकर
संसारके अन्तर्मुद्धर्त अवशेष रह जाने पर उमशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः उपशमसम्यक्त्वके कालमें एक समय शेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस
प्रकारसे सुत्रोक अन्तरकाल प्राप्त हो गया। पुनः मिथ्यादिष्ट हुआ (२)। पुनः वेदक-

१ उत्कर्षेणार्द्धपुद्गलपरिवर्तो देशोनः । स. सि. १, ८.

दिष्टी जादो (२)। वेदगसम्मत्तं पिडविज्जय (३) अणंताणुवंधिं विसंजोजिय (४) दंसणमोहणीयं खिवय (५) अप्पमत्तो जादो (६)। तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (७) खवगसेढीपाओग्गविसोहीए विसुन्झिऊण (८) अपुव्वखवगो (९) अणियद्विखवगो (१०) सुहुमखवगो (११) खीणकसाओ (१२) सजोगिकेवली (१३) अजोगिकेवली (१४) होद्ण सिद्धो जादो। एवं समयाहियचो इसअंतो सुहुत्तिहि ऊण-मद्भूषोग्गलपरियट्टं सासणसम्मादिष्टिस्स उक्करसंतरं होदि।

सम्मामिन्छादिद्विस्स उच्चदे- एक्केण अणादियमिन्छादिद्विणा तिण्णि वि करणाणि काद्ण उवसमसम्मत्तं गेण्हंतेण गमिदसम्मत्तपढमसमए अणंतो संसारे। छिदिद्ण अद्ध-पोग्गलपरियट्टमेत्तो कदो । उवसमसम्मत्तेण अंतोम्रहुत्तमन्छिय (१) सम्मामिन्छत्तं पिडवण्णो (२)। मिन्छत्तं गंतूणंतरिदो । अद्धपोग्गलपरियट्टं परिभमिय अंतोम्रहुत्तावसेसे संसारे उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो । तत्थेव अणंताणुवंधिं विसंजोइय सम्मामिन्छत्तं पिडवण्णो । लद्धमंतरं (३)। तदो वेदगसम्मत्तं पिडविजय (४) दंसणमोहणीयं खवेद्ण (५) अप्यमत्तो जादो (६)। पुणो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं करिय (७) खवगसेढीपाओग्ग-

सम्यक्त्वको प्राप्त होकर (३) अनन्तानुबन्धीकषायका विसंयोजन कर (४) दर्शनमोहनीयका क्षयकर (५) अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानोंमें सहस्रों
परावर्तनोंको करके (७) क्षपकश्चेणींके प्रायोग्य विद्युद्धिस विद्युद्ध होकर (८) अपूर्वकरण
क्षपक (९), अनिवृत्तिकरण क्षपक (१०), स्क्ष्मसाम्परायिक क्षपक (११), क्षीणकपायवीतराग छश्चस्थ (१२), सयोगिकेवली (१३) और अयोगिकेवली (१४) होकरके सिद्ध
होगया। इस प्रकारसे एक समय अधिक चौदह अन्तर्मुहृतौंसे कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन
सासादनसम्यग्दिएका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है।

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं—
एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने तीनों ही करण करके उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करते हुए
सम्यक्त्व ग्रहण करनेके प्रथम समयमें अनन्त संसार छेदकर अर्धपुद्रलपरिवर्तन मात्र किया।
उपशमसम्यक्त्वके साथ अन्तर्मृहृते रहकर वह (१) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (२)।
पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हो गया। पश्चात् अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल प्रमाण
परिभ्रमण कर संसारके अन्तर्मृहृतेप्रमाण अवशेष रहने पर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ,
और वहांपर ही अनन्तानुबंधीकषायकी विसंयोजना कर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ।
इस प्रकारसे अन्तर उपलब्ध हो गया (३)। तत्पश्चात् वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर (४)
हर्शनमोहनीयका क्षपण करके (५) अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त
गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करके (७) क्षपक्षेणिके प्रायोग्य विश्वद्विसे विश्वद्व

विसोहीए विसुन्झिय (८) अपुन्तस्वनो (९) अणियट्टिखनगो (१०) सुहुमस्तवनो (११) सीणकसाओ (१२) सजोगिकेवली (१३) अजोगिकेवली (१४) होद्ण सिद्धिं गदो। एदेहि चोइसअंतोम्रहुत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियट्टं सम्मामिच्छत्तुक्कस्संतरं होदि।

असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा ति अंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥९॥ इदो १ सन्वकालमेदाणप्रवलंमा।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १०॥

एदस्स सुत्तस्स गुणद्वाणपिरवाडीए अत्थो उच्चदे । तं जहा- एक्को असंजद-सम्मादिद्वी संजमासंजमं पिडवण्णो । अतोम्रहुत्तमंतिरय भूओ असंजदसम्मादिद्वी जादो । लद्धमंतरमतोम्रहुत्तं । संजदासंजदस्स उच्चदे- एक्को संजदासंजदो असंजदसम्मादिद्विं मिच्छादिद्विं संजमं वा पिडवण्णो । अंतोम्रहुत्तमंतिरय भूओ संजमासंजमं पिडवण्णो । लद्धमंतोम्रहुत्तं जहण्णंतरं संजदासंजदस्स । पमत्तसंजदस्स उच्चदे- एगो पमत्तो अप्पमत्तो

होकर (८) अपूर्वकरण क्षपक (९) अनिवृत्तिकरण क्षपक (१०) स्क्ष्मसाम्पराय क्षपक (११) श्लीणकषाय (१२) स्योगिकेवली (१३) और अयोगिकेवली (१४) होकरके सिद्धपदको प्राप्त हुआ। इन चौदह अन्तर्मुहृतौंसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है।

असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानको आदि लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकके प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९ ॥

क्योंकि, सर्वकाल ही सुत्रोक्त गुणस्थानवर्गी जीव पाय जाते हैं।

उक्त गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भ्रहूर्त है।।१०॥ इस सूत्रका गुणस्थानकी परिपाटीसे अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है- एक असंयतसम्यग्दि जीव संयमासंयमको प्राप्त हुआ। वहांपर अन्तर्भुहर्तकाल रहकर अन्तरको प्राप्त हो, पुनः असंयतसम्यग्दि होगया। इस प्रकारसे अन्तर्भुहर्तप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त होगया।

अब संयतासंयतका अन्तर कहते हैं - एक संयतासंयत जीव, असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानको, अथवा मिथ्यादिष्ट गुणस्थानको, अथवा संयमको प्राप्त हुआ और अन्तर्मुद्वर्त-काल वहांपर रह कर अन्तरको प्राप्त हो पुनः संयमासंयमको प्राप्त होगया। इस प्रकारसे संयतासंयतका अन्तर्मुद्वर्तकाल प्रमाण जघन्य अन्तर प्राप्त हुआ।

१ असंयतसम्यग्द्रष्ट्याचप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्ग्रह्तैः । स. सि. १, ८.

होद्ण सन्वलहुं पुणो वि पमत्तो जादो । लद्धमंतोग्रहुत्तं जहण्णंतरं पमत्तस्स । अप्यमत्तस्स उच्चदे— एगो अप्पमत्तो उवसमसेढीमारुहिय पिडिणियत्तो अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं जहण्णमप्पमत्तस्स । हेट्टिमगुणेसु किण्ण अंतराविदो १ ण, उवसमसेढीसन्वगुणद्वाण-द्वाणाहिंतो हेट्टिमएगगुणद्वाणद्वाए संखेजजगुणत्तादो ।

#### उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियट्टं देसूणं ॥ ११ ॥

गुणद्वाणपरिवाडीए उक्कस्संतरपरूवणा कीरदे— एक्केण अणादियमिच्छादिद्विणा तिण्णि करणाणि कादूण पढमसम्मत्तं गेण्हंतेण अणंतो संसारो छिदिद्ण गहिदसम्मत्त-पढमसमए अद्भूपोग्गलपारियद्दमेत्तां कदो । उवसमसम्मत्तेण अंतोम्रहत्तमच्छिय (१) छाविलयावसेसाए उवसमसम्मत्तद्वाए आसाणं गंतूणंतारिदो । भिच्छत्तेणद्वपोग्गलपरियद्वं भिमय अपिच्छमे भवे संजमं संजमासंजम वा गंतूण कदकरणिज्जो होद्ण अंतोमुहुत्तावसेसे

अब प्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक प्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तसंयत होकर सर्वलघु कालके पश्चात् फिर भी प्रमत्तसंयत हे।गया। इस प्रकारस प्रमत्तसंयतका अन्तर्मुहूर्तकालप्रमाण जघन्य अन्तर प्राप्त हुआ।

अब अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत जीव उपशमश्रेणिपर चढ़कर पुनः लौटा और अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकारस अन्तर्मुद्धर्तकाल प्रमाण जघन्य अन्तर अप्रमत्तसंयतका उपलब्ध हुआ।

श्रंका—नीचेके असंयतादि गुणस्थानोंमें भेजकर अप्रमत्तसंयतका जधन्य अन्तर क्यों नहीं बताया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपरामश्रेणीके सभी गुणस्थानोंके कालोंसे प्रमत्तादि नीचेके एक गुणस्थानका काल भी संख्यातगुणा होता है।

उक्त असंयतादि चारों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्घपुद्रल-परिवर्तनप्रमाण है ॥ ११ ॥

अब गुणस्थान-परिपाटीसे उत्कृष्ट अन्तरकी प्ररूपणा करते हैं – एक अनादि मिथ्या-दृष्टि जीवने तीनों करण करके प्रथमापशमसम्यक्त्वको ग्रहण करते हुए अनन्त संसार छेदकर सम्यक्त्व ग्रहण करनेके प्रथम समयमें वह संसार अर्धपुद्रलपरिवर्तनमात्र किया। पुनः उपशमसम्यक्त्वकं साथ अन्तर्मुद्दर्तकाल रह कर (१) उपशमसम्यक्त्वकं कालमें छह आविलियां अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त दुआ। पुनः मिथ्यात्वकं साथ अर्धपुद्रलपरिवर्तन परिभ्रमण कर अन्तिम भवमें संयमको, अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर, इतकृत्य वेदकसम्यक्त्वी होकर अन्तर्मुद्दर्त-काल प्रमाण संसारके अवशेष रह जाने पर परिणामोंके निमित्तसे असंयतसम्यग्रहि

१ उत्कर्षेणार्द्धपुद्गलपरिवर्तो देशोनः । स. सि. १, ८.

संसारे परिणामपच्चएण असंजदसम्मादिद्वी जादो । लद्धमंतरं (२) । पुणो अप्पमत्त-भावेण संजमं पिडविज्जिय (३) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्तं काद्ण (४) खवगसेडी-पाओग्गविसोहीए विसुन्झिय (५) अपुन्तो (६) अणियद्वी (७) सुहुमे। (८) खीणो (९) सजोगी (१०) अजोगी (११) होद्ण परिणिउदो । एवमेक्कारसेहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्भपोग्गलपरियद्वमसंजदसम्मादिद्वीणमुक्कस्संतरं होदि ।

संजदासंजदस्य उच्चदे एक्क्रेण अणादियमिच्छादिष्टिणा तिण्णि करणाणि कार्ण गहिदसम्मत्तपढमसमए सम्मत्तगुणेण अणंतो संसागे छिण्णो अद्भपोग्गलपरियद्ध-मेत्रो कदो । सम्मत्तेण सह गहिदसंजमासंजमेण अंतोमुहुत्तमाच्छिय छावित्यावसेसाए उवसमसम्मत्तद्धाए आसाणं गदो (१) अंतरिदो मिच्छत्तेण अद्भपोग्गलपरियद्धं परिभामिय अपच्छिमे भवे सामंजमं सम्मत्तं संजमं वा पिडविजय कदकरणिज्जो होद्ण परिणाम-पच्चएण संजमासंजमं पिडविण्णो (२)। लद्धमंतरं। अप्पमत्तभावेण संजमं पिडविजय (२) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (४) खवगसेढीपाओग्गविसोहीए विसुन्झिय (५) अपुच्चो (६) अणियद्धी (७) सुहुमो (८) खीणकसाओ (९) सजोगी (१०)

होगया । इस प्रकार सूत्रोक्त अन्तरकाल प्राप्त हुआ (२) । पुनः अप्रमत्त-भावके साथ संयमको प्राप्त होकर (३) प्रमत्त-अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्त्रों परावर्तनोंको करके (४) क्षपकश्चेणीके प्रायोग्य विद्युद्धिसे विद्युद्ध होकर (५) अपूर्वकरणसंयत (६) अनिवृत्तिकरणसंयत (७) सूक्ष्मसाम्परायसंयत (८) श्लीणकषायवीतरागछन्नस्थ (९) सयोगिकेवली (१०) और अयोगिकेवली (११) होकर निर्वाणको प्राप्त हो गया। इस प्रकारसे इन ग्यारह अन्तर्मुहृतौंसे कम अर्धपुद्रलपरि-वर्तनकाल असंयतसम्यग्दिए जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अब संयतासंयतका उत्हाए अन्तर कहं ने हैं— एक अनादि मिध्याद्दाए जीवने तीनों करण करके सम्यक्त्व ग्रहण करने के प्रथम समयमें सम्यक्त्वगुणके द्वारा अनन्त संसार छेदकर अध्युद्गलपरिवर्तनप्रमाण किया। युनः सम्यक्त्वके साथ ही ग्रहण किये गये संयमासंयमेक साथ अन्तर्मुंहर्तकाल रहकर, उपरामसम्यक्त्वके कालमें छह आविल्यां अवशेष रहजाने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हो (१) अन्तरको प्राप्त हो गया, और मिथ्यात्वके साथ अर्धयुद्गलपरिवर्तन परिश्रमण कर अन्तिम भवमें असंयमसिहत सम्यक्त्वको, अथवा संयमको प्राप्त होकर छन्छत्य वेदकसम्यक्त्वी हो, परिणामोंके निमित्तसे संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकारसे इस गुणस्थानका अन्तर प्राप्त होगया। युनः अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त होकर (३) प्रमत्त-अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करके (४) क्षपकथ्रेणींके योग्य विद्युद्धिसे विद्युद्ध होकर (५) अपूर्वकरण (६) अनिवृत्तिकरण (७) सूक्ष्मसाम्पराय (८) श्रीणकपाय (९)

अजोगी (११) होद्ण परिणिव्बुदो। एवमेकारसेहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्भपोग्गलपरियट्ट-मुक्स्संत्तरं संजदासंजदस्स होदि।

पमत्तस्य उच्चदे— एकेण अणादियमिच्छादिष्टिणा तिण्णि करणाणि कादृण उवसमसम्मत्तं संजमं च जुगवं पिडवर्ज्जतेण अणंतो संसारो छिदिओ, अद्भूपोग्गलपिरयष्ट्र-मेत्तो कदो । अंतोमुहुत्तमिच्छय (१) पमत्तो जादो (२)। आदी दिद्वा । छाविलया-वसेसाए उवसमसम्मत्तद्वाए आसाणं गंत्गंतिय मिच्छत्तेणद्वपोग्गलपिरयष्ट्वं पिरयिष्ट्वय अपिच्छमे भवे सासंजमसम्मत्तं संजमासंजमं वा पिडविज्जय कदकरणिज्जो होऊण अप्पमत्तमावेण संजमं पिडविज्जय पमत्तो जादो (३)। लद्धमंतरं । तदो खवगसेढी-पाओग्गो अप्पमत्तो जादो (४)। पुणो अपुच्चो (५) अणियदी (६) सुहुमो (७) खीणकसाओ (८) सजोगी (९) अजोगी (१०) होद्ण णिच्चाणं गदो । एवं दसिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपिरयष्ट्वं पमत्तस्सुकस्संतरं होदि ।

अप्पमत्तस्य उच्चदे- एकेण अणादियमिच्छादिद्विणा तिण्णि वि करणाणि करिय उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पडिवण्णेण छेन्ण अणंतो संसारो अद्वपोग्गल-

अब अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं – एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने तीनों ही करण करके उपरामसम्यक्त्वको और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानको एक साथ प्राप्त होकर सम्यक्त्व प्रहण करनेके प्रथम समयमें ही अनन्त संसार छेदकर अर्धपुद्रलपरिवर्तन मात्र

सयोगिकेवली (१०) और अयोगिकेवली (११) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे इन ग्यारह अन्तर्मुद्धतौंसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अब प्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं— एक अनादि मिथ्यादि जीवने तीनों ही करण करके उपरामसम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त होते हुए अनन्त संसार छेदकर अर्धपुद्गलपरिवर्तनमात्र किया। पुनः उस अवस्थामें अन्तर्मुहृते रह कर (१) प्रमत्तसंयत हुआ (२)। इस प्रकारसं यह अर्धपुद्गलपरिवर्तनकी आदि दिएगोचर हुई। पुनः उपरामसम्यक्त्वके कालमें छह आविल्यां अवरोष रहजाने पर सासादन गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त होकर मिथ्यात्वके साथ अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल परिभ्रमण कर अन्तिम भवमें असंयमसिहत सम्यक्त्वको, अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर इतरुल्य वेदक-सम्यक्त्वी हो अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त होकर प्रमत्तसंयत हो गया (३)। इस प्रकारसे इस गुणस्थानका अन्तर प्राप्त होगया। पश्चात् क्षपकश्चेणीके प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरणसंयत (५) अनिवृत्तिकरणसंयत (६) सूक्ष्म-साम्परायसंयत (७) श्लीणकपायवीतरागछन्नस्थ (८) सयोगिकेवली (९) और अयोगिकेवली (१०) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे दश अन्तर्मुहृतौंसे कम अर्थ-पुद्रलपरिवर्तनकाल प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

परियद्वमेत्तो पढमसमए कदो । तत्थंतोग्रहुत्तमिच्छय (१) पमत्तो जादो अंतरिदो मिच्छत्तेण अद्भयोग्गलपरियद्वं परियद्विय अपिच्छमे भन्ने सम्मत्तं संजमासंजमं वा पिड-विजय सत्त कम्माणि खिन्नय अप्पमत्तो जादो (२)। लद्धमंतरं। पमत्तापमत्तपरावत्त-सहस्सं काद्ण (३) अप्पमत्तो जादो (४)। अपुच्नो (५) अणियद्वी (६) सुहुमो (७) खीणकसाओ (८) सजोगी (९) अजोगी (१०) होद्ण णिच्वाणं गदो। (एवं) दसिह अतोग्रहुत्तेहि ऊणमद्भयोग्गलपरियद्वं (अप्पमत्तस्सुकस्मंतरं होदि)।

# चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १२ ॥

अपुन्त्रस्म तान उच्चदे— मत्तद्व जणा बहुआ वा अपुन्त्रकरणउवसामगद्धाए खीणाए अणियद्विउवसामगा वा अप्पमत्ता वा कालं करिय देवा जादा। एगसमय-मंतरिदमपुन्वगुणद्वाणं। तदो विदियसमए अप्पमत्ता वा ओदरंता अणियद्विणो वा अपुन्त-करणउवसामगा जादा। लद्धमेगसमयमंतरं। एवं चेव अणियद्विउवसामगाणं सुहुम-उवसामगाणं उवसंतकसायाणं च जहण्णंतरमेगसमओ वत्तव्वो।

किया। उस अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अन्तर्मुहर्त रहकर (१) प्रमत्तसंयत हुआ और अन्तरका प्राप्त होकर मिथ्यात्वक साथ अधेपुद्रलपिरवर्तन काल परिवर्तन कर अन्तिम भवमें सम्यक्त्व अथवा संयमासंयमका प्राप्त होकर दर्शनमोहकी तीन और अनन्तानुबंधीकी चार, इन सात प्रकृतियोंका क्षपण कर अप्रमत्तसंयत हो गया (२)। इस प्रकार अप्रमत्तसंयतका अन्तरकाल उपलब्ध हुआ। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें सहस्रों परावर्तनोंको करके (३) अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरण (५) आनिवृत्तिकरण (६) स्कृतसाम्पराय (७) श्लीणकपाय (८) सयोगिकवली (९) और अयोगिकवली (१०) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकार दश अन्तर्मुहृतोंसे कम अधेपुद्रलपरिवर्तनकाल अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

उपशमश्रेणीके चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १२ ॥

उनमेंने पहले अपूर्वकरण उपशामकका अन्तर कहते हैं— सात आठ जन, अथवा बहुतसे जीव, अपूर्वकरण गुणस्थानंक उपशामककाल श्रीण हो जान पर अनिवृत्तिकरण उपशामक अथवा अप्रमत्तसंयत होकर तथा मरण करके दंव हुए। इस प्रकार एक समयके लिये अपूर्वकरण गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। तत्पश्चात् हितीय समयमें अप्रमत्तसंयत, अथवा उतरते हुए अनिवृत्तिकरण उपशामक जीव, अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती उपशामक होगए। इस प्रकार एक समय प्रमाण अन्तरकाल लब्ध होगया। इसी प्रकारसे अनिवृत्तिकरण उपशामक, सूक्ष्मसाम्पराय उपशामक और उपशान्तकशाय उपशामकोंका एक समय प्रमाण जघन्य अन्तर कहना चाहिए।

१ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । स. सि. १, ८.

# डक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १३ ॥

तं जधा- सत्तद्व जणा बहुआ वा अपुन्त्रउवसामगा अणियद्विउत्रसामगा अप्प-मत्ता वा कालं करिय देवा जादा । अंतरिदमपुष्ट्यगुणहाणं जाव उक्कस्सेण वासपुधत्तं । तदो अदिक्कंते वासपुधते सत्तद्व जणा बहुआ वा अप्पमत्ता अपुव्वकरणउवसामगा जादा । लद्धमुक्कस्संतरं वासपुधत्तं । एवं चेव सेसितिण्हमुवसामगाणं वासपुधत्तंतरं बत्तव्वं. विसेसाभावा।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १४ ॥ तं जधा- एक्को अपुन्त्रकरणो अणियद्विजनसामगो सहमजनसामगो जनसंत-कसाओ होद्ण पुणो वि सुहुमउवसामगो अणियद्धिउवसामगो होद्ण अपुच्वउवसामगो जादो । लद्धमंतरं । एदाओ पंच वि अद्धाओ एक्कट्टं कदे वि अंतोम्रहुत्तमेव होदि त्ति जहणांतरमंतोग्रहत्तं होदि।

एवं चेव सेसतिण्हसुवसामगाणमेगजीवजहण्णंतरं वत्तव्वं । णवरि अणियद्धि-

उक्त चारों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है ॥ १३ ॥

जैसे-सात आठ जन, अथवा बहुतसे अपूर्वकरण उपशामक जीव, अनिवृत्तिकरण उपशामक अथवा अप्रमत्तसंयत हुए और व मरण करके देव हुए। इस प्रकार यह अपूर्व-करण उपशामक गुणस्थान उत्कृष्टरूपसे वर्षपृथक्तवंक लिए अन्तरका प्राप्त होगया। तत्पश्चात् वर्षपृथक्त्वकालके व्यतीत होनेपर सात आठ जन, अथवा बहुतमे अप्रमत्तसंयत जीव, अपूर्वकरण उपशामक हुए। इस प्रकार वर्षपृथक्त्व प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होगया। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणादि तीनों उपशामकोंका अन्तर वर्षप्रथक्त्व प्रमाण कहना चाहिए, क्योंकि, अपूर्वकरण उपशामकके अन्तरसे तीनों उपशामकोंक अन्तरमें कोई विशेषता नहीं है।

चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है ॥ १४ ॥ जैसे- एक अपूर्वकरण उपशामक जीव, अनिवृत्ति उपशामक, सुक्ष्मसाम्परायिक उपशामक और उपशान्तकपाय उपशामक होकर फिर भी सृक्ष्मसाम्परायिक उपशामक और अनिवृत्तिकरण उपशामक होकर अपूर्वकरण उपशामक होगया। इस प्रकार अन्त-र्मुहर्तकाल प्रमाण जघन्य अन्तर उपलब्ध हुआ। ये अनिवृत्तिकरणसे लगाकर पुनः अपूर्व-करण उपशामक होनेके पूर्व तकके पांचों ही गुणस्थानोंके कालोंको एकत्र करने पर भी बह काल अन्तर्मुहर्त ही होता है, इसलिए जघन्य अन्तर भी अन्तर्महर्त ही होता है।

इसी प्रकार शेष तीनों उपशामकोंका एक जीवसम्बन्धी जघन्य अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि अनिवृत्तिकरण उपशामकके सूक्ष्मसाम्परायिक

१ उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि, १, ८.

उवसामगस्स दो सुहुमद्धाओ एगा उवसंतकसायद्धा च जहण्णंतरं होदि । सुहुमउव-सामगस्स उवसंतकसायद्धा एक्का चेव जहण्णंतरं होदि । उवसंतकसायस्स पुण हेट्ठा उवसंतकसायमोदिरय सुहुमसांपराओ अणियद्विकरणो अपुन्वकरणो अप्यमत्तो होद्ण पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं करिय अप्पमत्तो अपुन्वो अणियट्टी सुहुमो होद्ण पुणो उवसंत-कसायगुणद्वाणं पडिवण्णस्स णवद्धासमूहमेत्तमंतोस्रहुत्तमंतरं होदि ।

# उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियष्टं देसूणं ॥ १५॥

अपुन्तस्स तात्र उच्चदे- एक्केण अणादियमिच्छादिद्विणा तिण्णि करणाणि करिय उवसमसम्मत्तं संजमं च अक्कमेण पिडवण्णपढमसमए अणंतसंसारं छिदिय अद्धपोग्गलपिरयद्वमेत्तं कदेण अप्पमत्तद्धा अंतोम्रहुत्तमेत्ता अणुपालिदा (१)। तदो पमत्तो जादो (२)। वेदगमम्मत्तमुवणिमयं (३) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (४) उवसमसेढीपाओग्गो अप्पमत्तो जादो (५)। अपुन्ते (६) अणियद्वी (७) सुहुमो (८) उवमंतकसायो (९) पुणो सुहुमो (१०) अणियद्वी (११) अपुन्तकरणो जादो (१२)।

सम्बन्धी दो अन्तर्मुहर्तकाल और उपशान्तकपायमम्बन्धी एक अन्तर्मुहर्तकाल, ये तीनों मिलाकर जधन्य अन्तर होता है। मृक्ष्मसाम्परायिक उपशामकके उपशान्तकषाय-सम्बन्धी एक अन्तर्मुहर्तकाल ही जधन्य अन्तर होता है। किन्तु उपशान्तकषाय उपशामकका उपशान्तकपायसे नीचे उत्तरकर मृक्ष्मसाम्पराय (१) अनिवृत्तिकरण (२) अपूर्वकरण (३) और अप्रमत्तसंयत (४) होकर, प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करके (५) पुनः अप्रमत्त (६) अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८) और मृक्ष्मसाम्परायिक होकर (९) पुनः उपशान्तकपाय गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवकें नौ अद्धाओंका सम्मिलित प्रमाण अन्तर्मुहर्तकाल अन्तर होता है।

उक्त चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध-पुद्रलपरिवर्तन काल है ॥ १५ ॥

इनमेंसे पहले एक जीवकी अपेक्षा अपूर्वकरण गुणस्थानका उन्हृष्ट अन्तर कहते हैं— एक अनादि मिथ्यादिए जीवने तीनों ही करण करके उपशमसम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही अनन्त संसारको छेदकर अर्धपुद्रलपरिवर्तनमात्र करके अन्तर्मृहर्तप्रमाण अप्रमत्त नेयतके कालका अनुपालन किया (१)। पीछे प्रमत्तसंयत हुआ २)। पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर (३) सहस्रों प्रमत्त-अप्रमत्त परावर्तनोंको करके (४) उपशमश्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत होगया (५)। पुनः अपूर्वकरण (६) आनि वृत्तिकरण (७) सूक्ष्मसाम्पराय (८) उपशान्तकपाय (९), पुनः सूक्ष्मसाम्पराय (१०) अनिवृत्तिकरण (११) और पुनः अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती होगया (१२)। प्रभात् नीचे

१ उत्कर्षेणार्धपुद्रलपीरवर्तो देशोनः । स. सि. १,८.

२ प्रतिषु '-मुवसामिय ' इति पाठः ।

हेट्टा पाडिय अंतरिदो अद्धपोग्गलपरियष्टं परियद्विद्गा अपन्छिमे भवे दंसणित्तगं स्विय अपुन्त्ववसामगो जादो (१२)। लद्धमंतरं। तदो अणियट्टी (१४) सुहुमो (१५) उवसंतकसाओ (१६) जादो। पुणो पिडिणियत्तो सुहुमो (१७) अणियट्टी (१८) अपुन्त्रो (१९) अप्पमत्तो (२०) पमत्तो (२१) पुणो अप्पमत्तो (२२) अपुन्त्र- स्वन्गो (२३) अणियट्टी (२४) सुहुमो (२५) स्वीणकसाओ (२६) सजोगी (२७) अजोगी (२८) होद्ण णिन्त्रुदो। एवमद्वावीसिहि अंतोम्रहुत्तेहि ऊणमद्भपोग्गलपरि-यट्टमपुन्त्रकरणस्मुक्कस्मंतरं होदि। एवं तिण्हमुन्त्रसामगाणं। णवरि परिवाडीए छन्त्रीसं चउवीसं वावीमं अंतोम्रहुत्तेहि ऊणमद्भपोग्गलपरियट्टं तिण्हमुक्कस्मंतरं होदि।

चदुण्हं खवग-अजोगिकेवलीणमंतरं केवाचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १६ ॥

तं जहा- सत्तद्व जणा अहुत्तरसदं वा अपुन्त्रकरणखन्नगा एक्कम्हि चेन समए सन्त्रे अणियद्विखनगा जादा। एगसमयमंतिरदमपुन्त्रगुणहाणं । निदियसमए सत्तह जणा अहुत्तरमदं वा अप्पमत्ता अपुन्त्रकरणखन्गा जादा। रुद्धमंतरमेगसमओ। एवं

गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अर्धपुद्रलपिरवर्तनकाल प्रमाण परिवर्तन करके अन्तिमभवमें दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंका क्षपण करके अपूर्वकरण उपशामक हुआ (१३)।
इस प्रकार अन्तरकाल उपलब्ध हें।गया । पुनः अनिवृत्तिकरण (१४) स्क्ष्मसाम्परायिक (१५) और उपशान्तकपाय उपशामक हे।गया (१६)। पुनः लौटकर स्क्ष्मसाम्परायिक (१७) अनिवृत्तिकरण (१८) अपूर्वकरण (१९) अप्रमत्तसंयत (२०) प्रमत्तसंयत (२१)
पुनः अप्रमत्तसंयत (२२) अपूर्वकरण क्षपक (२३) अनिवृत्तिकरण क्षपक (२४) स्क्ष्मसाम्परायिक क्षपक (२५) श्रीणकपाय क्षपक (२६) सयोगिकेवली (२०) और अयोगिकेवली (२८)
होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अट्टाईस अन्तर्मुहृतोंस कम अर्धपुद्रलपिवर्तनकाल अपूर्वकरणका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारस तीनों उपशामकोंका अन्तर
जानना चाहिए। किन्तु विशेष वात यह है कि परिपाटीकमसे अनिवृत्तिकरण उपशामकके खब्बीस, स्क्ष्मसाम्पराय उपशामकके चौबीस और उपशान्तकपायके बाईस
अन्तर्मुहृतौंसे कम अर्धपुद्रलपिवर्तनकाल तीनों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

चारों क्षंपक और अयोगिकेवलीका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है ।। १६ ।।

जैसे— सात आठ जन, अथवा अधिकसे अधिक एक सौ आठ अपूर्वकरण क्षपक एक ही समयमें सबके सब अनिवृत्तिक्षपक होगये। इस प्रकार एक समयके लिए अपूर्व-करण गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। द्वितीय समयमें सात आठ जन, अथवा एक सौ आठ अप्रमत्तसंयत एक साथ अपूर्वकरण क्षपक हुए। इस प्रकारसे अपूर्वकरण क्षपकका एक समय प्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध होगया। इसी प्रकारसे शेष गुणस्थानोंका भी

१ चतुर्णो क्षपकाणामयोगकेवालेनां च नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः सययः। स. सि. १, ८.

सेसगुणद्वाणाणं विं अंतरमेगसमयो वत्तव्वो ।

#### उक्करसेण छम्मासं ॥ १७॥

तं जधा- सत्तद्व जणा अडुत्तरसदं वा अपुव्यकरणखनगा अणियद्विखनगा जादा। अंतरिदमपुव्यखनगगुणहाणं उक्कस्सेण जान छम्मासा ति । तदो सत्तद्व जणा अडुत्तरसदं वा अप्यमत्ता अपुव्यखनगा जादा । लद्धं छम्मासुक्कस्संतरं । एवं सेसगुणहाणाणं पि छम्मासुक्कस्संतरं नत्तव्वं ।

एगजीवं पडुच्च णात्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १८॥ कुदो ? खबगाणं पदणाभावा ।

सजोगिकेवलीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १९॥

कुदे। ? सजोगिकेवलिविरहिदकालाभावा ।

एगजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २० ॥

अन्तरकाल एक समय प्रमाण कहना चाहिए।

चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास है ॥ १७ ॥

जैसे— सात आठ जन, अथवा एक सौ आठ अपूर्वकरणक्षपक जीव अनिवृत्ति-करण क्षपक हुए। अतः अपूर्वकरणक्षपक गुणस्थान उत्कर्षसे छह मासके लिए अन्तरको प्राप्त होगया। तत्पश्चात् सात आठ जन, अथवा एक सौ आठ अप्रमत्तसंयत जीव अपूर्व-करणक्षपक हुए। इस प्रकारसे छह मास उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होगया। इसी प्रकारसे होष गुणस्थानोंका भी छह मासका उत्कृष्ट अन्तरकाल कहना चाहिए।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त चारों क्षपकोंका और अयोगिकेवलीका अन्तर नहीं होता है, निरंतर है।। १८।।

क्योंकि, क्षपक श्रेणीवाले जीवोंके पतनका अभाव है।

सयोगिकेविलयोंका अन्तर कितने काल होता है नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है, निरन्तर है ॥ १९ ॥

क्योंकि, संयोगिकेवली जिनोंसे विराहित कालका अभाव है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं, निरन्तर है।। २०॥

<sup>्</sup> १ प्रतिपु ' हि ' इति पाउः । २ उत्कर्वेण वण्मासाः । सः सिः १, ८.

३ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

४ सयोगकेनलिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । स. सि. २, ८.

कुदो ? सजोगीणमजोगिभावेण परिणदाणं पुणो मजोगिभावेण परिणमणाभावा । एवमोघाणुगमो समत्तो ।

आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केविचरं काळादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २१ ॥

कुदो ? मिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिहीहि निरहिदपुढवीणं सन्बद्धमणुवलंभा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ २२ ॥

मिच्छादिद्विस्म उच्चदे- एको मिच्छादिद्वी दिद्वमग्गो परिणामपचएण सम्मा-मिच्छत्तं वा सम्मत्तं वा पडिवाजिय सन्वजहण्णमंतोमुहृत्तमिच्छय पुणो मिच्छादिद्वी जादो। लद्भमंतोमुहृत्तमंतरं। सम्मादिद्वि पि मिच्छत्तं णेद्ण सन्वजहण्णेणंतोमुहृत्तेण सम्मत्तं पडिवजाविय अमंजदसम्मादिद्विस्म जहण्णंतरं वत्तव्वं।

क्योंकि, अयोगिकवलीरूपमे परिणत हुए सयोगिकविलयोंका पुनः सयोगि-केवलीरूपमे परिणमन नहीं होता है।

इस प्रकारमे ओघानुगम समाप्त हुआ।

आदेशकी अपेक्षा गितमार्गणाके अनुवादमे नरकगितमें, नारिकयोंमें मिथ्यादृष्टि और अमंयतमस्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २१ ॥

वयोंकि, मिथ्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंसे रहित ग्त्मप्रभादि पृथिवियां किसी भी कालमें नहीं पार्री जाती हैं।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त देनों गुणस्थानोंका जघन्य अन्तर अन्तर्भुद्धते है ॥ २२ ॥ इनमेंसे पहले मिथ्यादृष्टिका जघन्य अन्तर कहते हें— देखा है मार्गको जिसने ऐसा एक मिथ्यादृष्टि जीव परिणामोंके निष्मित्तसे सम्यग्मिथ्यात्वको अथवा सम्यक्त्वको प्राप्त होकर, सर्वजवन्य अन्तर्मुहुर्नकाल रहकर, पुनः मिथ्यादृष्टि होगया । इस प्रकारसे अन्तर्मृहुर्भ्यमाण जघन्य अन्तरकाल लब्ध हुआ । इसी प्रकार किसी एक असंयतसम्यग्दृष्टि नारकीको मिथ्यात्व गुणस्थानमें ल जाकर सर्वजघन्य अन्तर्मुहुर्नकाल हारा पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त कराकर असंयतसम्यग्दृष्टि जीवका जघन्य अन्तर कहना चाहिए।

१ विशेषंण गत्यतुत्रादेन नराजनी नारमणा सप्तसु पृथिवीम् मिध्यादृष्टवमयतसम्यग्दृष्टवीर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८ः

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मृहूर्तः । सः सिः १,८.

#### उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणिं।। २३॥

तं जहा-मिच्छादिद्विस्म उक्कस्मंतरं बुच्चदे। एक्को तिरिक्खो मणुसो वा अद्वावीस-संतक्षिमओ अधो सत्तमीए पुढवीए णेरहएसु उववण्णो छिह पज्जत्तीहि पञ्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडविज्जिय अंतिरदो थोवावमेसे आउए मिच्छत्तं गदो (४)। लद्धमंतरं। तिरिक्खाउअं बंधिय (५) विस्मिमय (६) उविद्वदो। एवं छिह अंतोसुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीमं मागगेवमाणि मिच्छत्तुक्कस्मंतरं होदि।

अमंजदसम्मादिद्विस्म उक्कस्मंतरं वृच्चदे— एक्को तिरिक्खो मणुस्मो वा अद्वावीम-संतकम्मिओ मिच्छादिद्वी अधे। मत्तमीए पुढवीए णेरइएमु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्मंतो (२) विमुद्धो (३) वेदगमम्मत्तं पडिप्रण्णो (४) संकिलिद्वो मिच्छत्तं गंत्णंतरिदो । अवसाणे तिरिक्खाउअं बंधिय अंतोमुहृत्तं विस्ममिय विमुद्धो होद्ण उवस्मसम्मतं पडिवण्णो (५)। लद्धमंतरं । भूओ मिच्छत्तं गंत्णुव्वद्विदो (६)। एवं छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरावमाणि असंजदसम्मादिद्वि-उक्कस्मंतरं होदि।

मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि नारिकयोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम है।। २३।।

जैसे, पहले मिथ्यादि नारकीका उत्छए अन्तर कहते हैं मोह कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक तियंच अथवा मनुष्य, नीच सानवी पृथियोंक नारिक्योंमें उत्पन्न हुआ, और छहों पर्याप्तियोंस पर्याप्त होकर (१), विश्राम ले (२), विशुद्ध हो (३), वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर आयुके थोंडू अवदेश रहने पर अन्तरको प्राप्त हो मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः तियंच आयुको बांधकर (५), विश्राम लेकर (६) निकला। इस प्रकार छह अन्तर्मुहर्तिस कम तेतीस सागरीपम काल मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर है।

अब असंयतसम्यग्दि नाग्कीका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— मोह कर्मकी अट्टाईम कर्मप्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक निर्यंच, अथवा मनुष्य मिथ्यादिष्ट जीव नीचे मानवीं पृथिवीके नार्गक्योंमें उत्पन्न हुआ, और छहां पर्याप्तियोंने पर्याप्त होकर (१) विश्राम लेकर (२) विश्रुद्ध होकर (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः मोक्किए हो मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। आयुक्त अन्तमें निर्यंचायु वांधकर पुनः अन्तर्मुहर्त विश्राम करके विश्रुद्ध होकर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार इस गुणस्थानका अन्तर लब्ध हुआ। पुनः मिथ्यात्वको जाकर नरकसे निकला। इस प्रकार छह अन्तर्मुहर्तोंसे कम तेतीस सागरोपम काल असंयतसम्यग्दिश्वा उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेण एक-त्रि-सप्त-दश सप्तदश द्वाविंशति-त्रयश्चिशत्सागरोपमाणि दशोनानि । स. सि. १, ८.

# सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४ ॥

तं जहा— णिरयगदीए द्विदसासणसम्मादिद्विणो सम्मामिच्छादिद्विणो च सच्चे गुणंतरं गदा । दो वि गुणद्वाणाणि एगसमयमंतिरदाणि । पुणो विदियसमए के वि उवसमसम्मादिद्विणो आसाणं गदा, मिच्छादिद्विणो असंजदसम्मादिद्विणो च सम्मा-मिच्छत्तं पिडवण्णा । रुद्धमंतरं दोण्हं गुणद्वाणाणमेगसमञ्जा ।

#### उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २५ ॥

तं जहा— णिरयगदीए द्विदसासणसम्मादिद्विणो सम्मामिच्छादिद्विणो च सच्चे अण्णगुणं गदा । देशिण वि गुणहाणाणि अंतरिदाणि । उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिद-भागमेत्तो दोण्हं गुणहाणाणमंतरकालो होदि । पुणो तेत्तियमेत्तकाले विदक्कंते अप्पप्पणो कारणीभूदगुणहाणेहिंतो दोण्हं गुणहाणाणं संभवे जादे लद्धग्रुक्कस्संतरं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो ।

सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारिकयोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यस एक समय अन्तर होता है ॥ २४ ॥

जंसे— नरकगितमें स्थित सासादनसम्यग्दि और सम्यग्मिध्यादिष्ट सभी जीव अन्य गुणस्थानको प्राप्त हुए, और दोनों ही गुणस्थान एक समयके लिए अन्तरको प्राप्त होगये। पुनः द्वितीय समयमें कितने ही उपशमसम्यग्दिष्ट नारकी जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए और मिध्यादिष्ट तथा असंयतसम्यग्दिष्ट नारकी जीव सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों ही गुणस्थानोंका अन्तर एक समय प्रमाण लब्ध होगया।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग है।।२५।। जैसे— नरकर्गातमें स्थित सासादनसम्यग्दिए और सम्यग्मिथ्यादिए, ये सभी जीव अन्य गुणस्थानको प्राप्त हुए और दोनों ही गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगये। इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तरकाल उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र होता है। पुनः उतना काल व्यतीत होनेपर अपने अपने कारणभूत गुणस्थानोंसे उक्त दोनों गुणस्थानोंके संभव होजानेपर पल्योपमका असंख्यातवां भागप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर लग्ध होगया।

१ सासादनसम्यन्दष्टिसभ्यामाध्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येयभागाः । सः सि. १, ८.

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ २६॥

तं जहा- 'जहा उद्देमो तहा णिद्देमो 'ति णायादो सामणम्म पितदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो, सम्मामिच्छाइद्विस्स अंतोम्रहुत्तं जहण्णंतरं होदि । दोण्हं णिदिरसणं- एक्को णेरह्ओ अणादियमिच्छादिद्वी उवममसम्मत्तप्पाओग्गमादियमिच्छादिद्वी वा तिण्णि करणाणि काद्ण उवसममम्मत्तं पिडवण्णो । उवसममम्मत्तेण कित्तं हि कालमिच्छय आसाणं गंत्ण मिच्छत्तं गदो अंतरिदो । पितदोवमस्स अमंखेज्जिदिभागमेत्तकालेण उव्वेलणखंडएहि सम्मत्त-मम्मामिच्छत्तद्विशो मागरोवमपुधत्तादो हेद्वा करिय पुणो तिण्णि करणाणि काद्ण उवसममम्मत्तं पिडविजय उवसममम्मत्तद्वाए छाविलयावसेसाए आसाणं गदो । लद्धमंतरं पितदोवमस्म असंखेज्जिदिभागो । एक्को सम्मामिच्छादिद्वी मिच्छत्तं सम्मत्तं वा गंत्णंतोमुहुत्तमंतरिय पुणो मम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो । लद्धमंतोम्रहुत्त-मंतरं सम्मामिच्छादिद्विस्म ।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका जघन्य अन्तर एक जीवकी अपेक्षा पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्भृहर्त है। २६॥

जैसं— जैसा उद्देश होता है, उसी प्रकारका निर्देश होता है, इस न्यायके अनुसार सामादनसम्यग्द्धिका जबन्य अन्तर पत्योपमका असंख्यातवां भाग, और सम्यग्मिथ्याद्यका जबन्य अन्तर अन्तर्मुहर्न है।

अव क्रमदाः सारादनसम्यदिष्ट और सम्यग्मिध्यादिष्ट, इन दोनों गुणस्थानोंके अन्तरका उदार्गण करते हैं— एक अनादि मिध्यादिष्ट नारकी जीव अथवा उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त इस और उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और उपशमसम्यक्त्वके साथ कितने ही काल रहकर पुनः सासादन गुणस्थानको जाकर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तरको प्राप्त हैं कर पत्थापमके असंख्यातवें भागमात्र कालस उद्वलना— कांडकोंस सम्यक्त्व और साथिमध्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंकी स्थितिओंको सागराप्रमृथक्त्वेस नीचे अर्थात् कम करके पुनः तीनों करण करके और उपशमसम्यक्त्वेका प्राप्त करके एपशमसम्यक्त्वेक कालमें वह आवली काल अवशेष रह जान पर साभादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पत्थापमके असंख्यातवें भाग प्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध हे।गया। एक सम्यग्मिश्यादिष्ट जीव मिथ्यात्वको अथवा सम्यक्त्वको प्राप्त होकर और वहां पर अन्तर्मुहर्नका अन्तर देकर पुनः सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वको अन्तर हेकर पुनः सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वको अन्तर हेकर पुनः सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वको अन्तर हेकर पुनः सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वको अन्तर्मुहर्नप्रमाण अन्तर लब्ध होगया।

१ एकजीवं प्रति जघन्येन पर्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्ग्रहूर्तश्च । स. सि. १, ८.

# उक्कस्सेण तेचीसं सागरोवमाणि देसूसाणि ॥ २७ ॥

तं जधा- एको सादिओ अणादिओ वा मिच्छादिष्ठी सत्तमपुढवीणेरहएसु उव-वण्णो छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (४) आसाणं गंतूण मिच्छत्तं गदो अंतरिदे। । अवसाणे तिरिक्खाउअं बंधिय विसुद्धो होद्ण उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो । उवममसम्मत्तद्वाए एगसमयावसेसाए आसाणं गदो । लद्भमंतरं । तदो मिच्छत्तं गंतूण अंतोमुहुत्तमिच्छय (५) उविद्वदो । एवं पंचिह अंतोमुहुत्तेहि समयाहिएहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि मासणुक्तस्मंतरं होदि ।

सम्मामिच्छादिहिस्स उचदे— एक्को तिरिक्खो मणुसो वा अद्वावीससंतकम्मिओ सत्तमपुढवीणेरइएस उववण्णो छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विस्संतो (२) विस्संतो (३) तिस्संतो (३) तिस्संतो (३) तिस्संतो (३) तिस्संतो (३) तिस्संतो (४)। पुणा सम्मत्तं मिच्छत्तं वा गंतूण देस्रणतित्तीसाउद्विदिमंतिरय मिच्छत्तेणाउअं विधिय विस्समिय सम्मामिच्छत्तं गदो (५)। तदो मिच्छत्तं गंतूण अंतोम्रहत्तमच्छिय (६) उवद्विदे।। छिह अंतोम्रहत्तेहि उणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि सम्मामिच्छत्त्वकस्संतं होदि।

र सम्यग्मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीम मागगेपम काल है ॥२७॥

जैसे- एक सादि अथवा अनादि मिथ्यादि जीव सातवीं पृथिविके नारिकयों में उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) उपशमसम्बक्तको प्राप्त हुआ (४)। पुनः सासादन गुणस्थानमें जाकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो, अन्तरको प्राप्त हुआ। आयुके अन्तमें निर्यंच आयुको बांधकर विश्रुद्ध हो उपशमसम्बक्तको प्राप्त हुआ। पुनः उपशमसम्बक्तको कालमें एक समय अवशेष रहेन पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तर्मुहर्त रह (५) निकला। इस प्रकार समयाधिक पांच अन्तर्मुहर्तोंस कम तेतीस सागरोपमकाल सासादन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर है।

अब सम्यग्मिथ्यादिष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मेहिकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला एक तियंच अथवा मनुष्य सातर्ची पृथिविक नारिकयोंमें उत्पन्न होकर छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विश्वद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः सम्यक्त्वको अथवा मिथ्यात्वको जाकर देशान तेतीस सागरोपमप्रमाण आयुस्थितिको अन्तररूपसे विताकर मिथ्यात्वके द्वारा आयुको वांधकर विश्वाम ले सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। पश्चात् मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तर्मुहर्त रहकर (६) निकला। इस प्रकार छह अन्तर्मुहर्तोंसे कम तेतीस सागरोपमकाल सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पढमादि जाव सत्तमीए पुढवीए णेरइएसु मिच्छादिट्टि-असंजद-सम्मादिट्ठीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २८ ॥

कुदो ? भिच्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्विविरहिदसत्तमपुढवीणेरइयाणं सम्बकाल-मणुवलंभा ।

### एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो मुहुत्तं ॥ २९ ॥

कुदो १ मिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी अण्णगुणं णेद्ण सव्वजहण्णेण अंती-मुहुत्तकालेण पुणो तं चेव गुणं पडिवज्जाविदे अंतोमुहुत्तमेत्तंतरुवलंभा ।

उक्कस्सेण सागरोवमं तिण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३०॥

एत्थ तिण्णि-आदीसु सागरोवमसद्देश पादेक्कं संबंधणिज्जो । 'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो 'त्ति णायादो पढमीए पुढवीए देखणमेगं सागरोवमं, विदियाए देखणितिण्णि सागरोवमाणि, तदियाए देखणसत्तसागरोवमाणि, चउत्थीए देखणदमसागरोवमाणि,

प्रथम पृथिवीम लेकर मानवीं पृथिवी तकके नारिकयोंमें मिथ्यादाष्ट और असं-यतसम्यग्दिष्ट जीवोंका अन्तर किनने काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २८ ॥

क्योंकि, मिथ्यार्दाष्ट्र और असंयतसम्यग्दिष्योंने रहित सातों पृथिवियोंमें नार-कियोंका सर्वकाल अभाव है।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर अन्तर्भुद्धर्त है।।२९।।

क्योंकि, मिध्यादिष्ट और अनंयतसम्यग्दिष्ट, इन दोनोंको ही अन्य गुणस्थानमें
छे जाकर सर्वजघन्य अन्तर्मुद्धर्त कालंग पुनः उसी गुणस्थानमें पहुंचान पर अन्तर्मुद्धर्त
मात्र कालका अन्तर पाया जाता है।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर देशोन एक, तीन, सात, दश, सत्तरह, बाईम और तेतीम सागरोपम काल है ॥ ३०॥

यहां पर तीन आदि संख्याओं सं सागरापम शब्द प्रत्येक पर सम्बन्धित करना चाहिए। जैसा उद्देश होता है, वसा निर्देश होता है, इस न्यायस प्रथम पृथिवीमें देशोन एक सागरापम, दितीय पृथिवीमें देशोन सात सागरापम, नीसरी पृथिवीमें देशोन सात सागरापम, चोथीमें देशोन दश सागरापम, पाचवीमें देशोन सत्तरह सागरापम, छठीमें

१ उत्कर्षेण एक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदश-द्वात्रिशति-त्रयांक्षशन्सागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८,

पंचमीए देखणसत्तारसमागरेविमाणि, छट्ठीए देखणवावीसमागरेविमाणि, सत्तमीए देखणतेत्तीससागरेविमाणि ति वत्तव्वं। णविर दोण्हं पि गुणट्ठाणाणं सत्तमाए पुढवीए देखणपमाणं छअंतामुहुत्तमेत्तं। तं च णिग्ओघे परुविद्मिदि णेह परुविज्जदे। सेमपुढवीसु
मिच्छादिट्ठीणं सग-सगआउद्विदीओ चढ्ढि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाओ। के ते चत्तारि अंतोमुहुत्ता १ छ पज्जत्तीओ समाणणे एक्को, विस्समणे विदिओ, विसोहिआऊरणे तिदिओ,
अवसाणे मिच्छत्तं गदस्स चउत्था अंतामुहुत्ता। असंजदसम्मादिट्ठीणं सेसपुढवीसु सगसगआउद्विदीओ पंचिह अंतोमुहुत्तिहि ऊणाओ अंतरं हेिदि। तं जधा— एक्को तिरिक्खो
मणुस्सो वा अट्ठावीसमंतकिम्मओ पढमादि जाव छट्ठीमु उववण्णो छिह पज्जत्तिहि
पज्जत्तयदे। (१) विस्मते। (२) विमुद्धो (३) मम्मत्तं पिडवण्णो (४) सव्वलहं
मिच्छत्तं गंत्णतिरदे। सगद्विद्मिच्छिय उवसमनम्मतं पिडवण्णो (५) सामणं गंत्णुव्विद्धो। एवं पंचिह अंते।मुहुत्तिहि ऊणाओं गग-सगद्विदोओ मम्मनुक्रस्मंतरं होिदि।

देशोन वाईस सागरीयम और सानवीमें देशोन नेतीस सागरीयम अन्तर कहना चाहिए। विशेष वात यह है कि प्रथम और चतुर्थ. इन दोनों गुणस्थानीका सानवीं पृथिवीमें देशोनका प्रमाण छह अन्तर्गुहतमात्र है। यह गार्यक्योंक आव वर्णनमें कह आये हैं. इसिलए यहां नहीं कहने हैं। शेष अर्थान् प्रथमसे लगावर छटी पृथिवीनककी छह पृथिवियोंमें मिथ्यादिए नारिकयोंका उत्प्रप्त अन्तर चार अन्तर्मुहतोंसे कम अपनी अपनी आयुस्थिति प्रमाण है।

शंका—वे चार अन्तर्भृहर्न कांनम है ?

समाधान— छहाँ पर्याप्तियोंके सन्यक निष्पत्त करनेमें एक. निशाममें दूसरा, विज्ञुद्धिको आपूरण करनेमें तोसरा, और आयुक्त अन्दमें मिध्यत्यको प्राप्त होनेका चौथा अन्तर्मुहर्त है।

असंयतसम्यादि प्रगांका दोष पृथिवियों में पांच अन्तर्मुहतों सं कम अपनी अपनी आयुस्थिति प्रमाण अन्तर होता है। वह इस प्रकार है- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक निर्यंच अथवा मनुष्य प्रथम पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तक कहीं भी उत्पन्न हुआ, और छहाँ पर्याप्तियोंने पर्याप्त है। (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः सर्वलघुकालसे मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ, और अपनी स्थिति प्रमाण मिथ्यात्वमें रहकर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५)। पुनः सासादन गुणस्थानमें जाकर निकला। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहतौंसे कम अपनी अपनी पृथिवीकी स्थिति वहांके असंयतसम्यग्दिप्योंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ प्रतिपु 'ऊणादे ' इति पाठः ।

# सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३१॥

एदस्स अत्थो सुगमो ।

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ३२ ॥

जधा णिरओघम्हि पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागपरूवणा कदा, तहा एत्थ विकादन्त्रा ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ३३ ॥

एदं पि सुत्तं सुगमं चेय, णिरओघम्हि परूविदत्तादे।।

उक्कस्सेण सागरोवमं तिण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३४ ॥

एदस्स सुत्तम्म अत्थे भण्णमाणे- सत्तमपुढवीसासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छा-

उक्त मातों ही पृथिवियोंके सामादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारिक-योंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय है।। ३१।।

इस सूत्रका अर्थ सुगम है।

उक्त पृथिवियोंमें ही उक्त गुणस्थानींका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग है ॥ ३२ ॥

जिस प्रकार नारिकयोंके ओघ अन्तरवर्णनमें पर्योपमके असंख्यातवें भागकी प्रक्रपणा की है, उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए।

उक्त गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्ये।पमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्भृहूर्त है ॥ ३३ ॥

यह सूत्र भी सरल ही है, क्योंकि, नारिकयोंके ओघ अन्तरवर्णनमें प्ररूपित किया जा चुका है।

सातों ही पृथिवियोंमें उक्त दोनों गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर क्रमज्ञः देशोन एक, तीन, सात, दश, सत्तरह, बाईस और तेतीस सागरोपम है ॥ ३४॥ इस सुत्रका अर्थ कहने पर- सातवीं पृथिवीक सासादन सम्यग्दिए और सम्य-

दिहीणं णिरओघुक्कस्सभंगो, सत्तमपुढिं चेवमस्सिद्ण तत्थेदेसिमुक्कस्सपरूवणादो । पढमादिछपुढवीसासणाणमुक्कस्मे भण्णमाणे— एक्को तिरिक्खो मणुस्सो वा पढमादिछसु पुढवीस उववण्णो । छिंह पज्जत्तीहि पञ्जत्तयदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) उवसमसम्मत्तं पिडविज्जिङण आसाणं गदो (४) मिच्छत्तं गंतूगंतिरिदे। सग-सगुक्कस्स-द्विदीओ अच्छिय अवमाणे उवसमसम्मत्तं पिडविण्णो उवसमसम्मत्तद्वाए एगसमयाव-सेसाए सासणं गंतूणुव्विद्देशे । एवं समयाहियचदृहि अंतोमुहुत्तेहि ङणाओ सग-सगुक्कस्मिद्दिशीओ सामणाणुक्कस्संतरं होदि ।

एदेसि सम्माभिच्छादिश्वीणं उच्चदे - एक्को अद्वावीससंतकिभ्मओ अप्पिदणेर-इएसु उववण्णो छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मा-मिच्छत्तं पिडवण्णो (४) मिच्छत्तं सम्मत्तं वा गंतूगंतिरदो । सगिद्विदमिच्छय सम्मा-मिच्छत्तं पिडवण्णो (५) । लद्धमंतरं । मिच्छत्तं सम्मत्तं वा गंतूण उच्चिद्दो (६) । छिह

गिथ्यादृष्टि नारिकयोंका उत्कृष्ट अन्तर नारकसामान्यके उत्कृष्ट अन्तरके समान है, क्योंकि, भोघवर्णनमें सातवीं पृथिवीका आश्रय लेकर ही इन दोनों गुणस्थानोंकी उत्कृष्ट अन्तर-प्रकृषणा की गई है। प्रथमादि छह पृथिवियोंके सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर कहने पर-एक तियंच अथवा मनुष्य प्रथमादि छह पृथिवियोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त होकर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ (४)। फिर मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त होगया। पुनः अपनी अपनी पृथिवियोंकी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण रहकर आयुके अन्तमें उपरामसम्यक्तको प्राप्त हुआ। उपरामसम्यक्तके कालमें एक समय अवदेश रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर निकला। इस प्रकार एक समयसे अधिक चार अन्तर्मुद्धनौंसं कम अपनी अपनी पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थिति उस उस पृथिवीके सासादनसम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अब इन्हीं पृथिवियों के सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारिकयों का उत्हृष्ट अन्तर कहते हैं— मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियों की सत्ता रखनेवाला कोई एक निर्यंच अथवा मनुष्य विद-क्षित पृथिविके नारिकयों में उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियों से पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विशुद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः मिथ्यात्वको अथवा सम्यक्त्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ, और जिस गुणस्थानको गथा उसमें अपनी आयुक्थितिप्रमाण रहकर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तरकाल प्राप्त होगया। पुनः मिथ्यात्वको अथवा सम्यक्त्वको प्राप्त होकर निकला (६)। इन छहीं अंतोमुहुत्तेहि ऊणाओ सग-सगुक्कस्पिट्टिदीओ सम्मामिच्छनुक्कस्पंतरं होदि । सन्त्र-गदीहिंतो सम्मामिच्छादिद्विणिस्सरणकमो वुच्चदे । तं जहा— जो जीवो सम्मादिद्वी होद्ण आउअं बंधिय सम्मामिच्छत्तं पिडवज्जदि, सो सम्मत्तेणेव णिष्फिददि । अह मिच्छादिद्वी होद्ण आउअं बंधिय जो सम्मामिच्छत्तं पिडवज्जदि, सो मिच्छत्तेणेव णिष्फिददि । कथमेदं णव्वदे १ आइरियपरंपरागदुवदेसादों ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३६ ॥

कुदो ? तिरिक्खमिच्छादिद्विमण्णगुणं णेद्ण सन्त्रजहण्णेण कालेण पुणे। तस्सेत्र गुणस्स तिम्म ढोइदे अंतोग्रहुत्तंतरुवलंभा ।

अन्तर्मुहूर्तोंसे कम अपनी अपनी पृथिवीकी उन्छए स्थितिप्रमाण नारकी सम्यग्मिध्या-दृष्टियोंका उन्छए अन्तर होना है।

अव सर्व गिनयोंसे सम्यग्मिध्यादिष्टयोंके निकलनेका क्रम कहते हैं। वह इस प्रकार है- जो जीव सम्यग्दिष्ट होकर और आयुको वांधकर सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त होता है, वह सम्यक्तवक साथ ही उस गिनसे निकलता है। अथवा, जो मिध्यादिष्ट होकर और आयुको वांधकर सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त होता है, वह मिध्यात्वंक साथ ही निकलता है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान-अाचार्यपरम्परागन उपदेशसे जाना जाता है।

तिर्यंच गतिमें, तिर्यंचोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर किनने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५ ॥

यह सूत्र मुगम है।

तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवांका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है ॥ ३६ ॥

क्योंकि, तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवको अन्य गुणस्थानमें ले जाकर सर्वज्ञघन्य कालसे पुनः उसी गुणस्थानमें लांटा ले जानपर अन्तर्भुद्धतंत्रमाण अन्तर प्राप्त होता है।

१ सम्मं वा मिच्छ वा पडिविज्ञिय मरिद णियमेण ॥ सम्मत्तिमिच्छपेरिणामेसु जिह्नं आउगं पुरा बद्ध । तिहं सरणं सरणतसमुख्यादों वि य ण मिस्सिम्म ॥ गो. जी. २३, २४.

२ तिर्यगातौ तिरश्चां मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नारूयन्तरम् । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहूर्तः । स. सि. १, ८.

# उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि देसृणाणि ।। ३७ ॥

णिदरिसणं- एको तिरिक्खो मणुस्सा वा अट्टावीससंतकम्मिओ तिपलिदोवमाउ-द्विदिएसु कुक्कुड-मक्कडादिएसु उववण्णो, वे मासे गर्बे अच्छिद्ण णिक्खंतो ।

एत्थ वे उवदेसा । तं जहा- तिरिक्खेसु वेमास-मुहुत्तपुथत्तस्सुविर सम्मतं संजमासंजमं च जीवो पिडवज्जिद । मणुमेसु गब्भादिअहुवस्सेसु अंतोमुहुत्तव्मिहिएसु सम्मत्तं संजमं संजमासंजमं च पिडवज्जिद ति । एसा दिक्खणपिडिवत्ती । दिक्खणं उज्जुवं आइरियपरंपरागदिमिदि एयहो । तिरिक्खेसु तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवस-अंतोमुहुत्त-स्सुविर सम्मत्तं संजमासंजमं च पिडवज्जिद । मणुसेसु अहुवस्साणमुविर सम्मत्तं संजमं संजमासंजमं च पिडवज्जिद । एमा उत्तरपिडिवत्ती । उत्तरमणुज्जुवं आइरियपरंपराए णागदिमिदि एयहो ।

पुणो मुहुत्तपुधत्तेण विसुद्धो वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो । अवसाणे आउअं बंधिय मिच्छत्तं गदो । पुणो सम्मत्तं पिडविज्जिय कालं काद्ण सोहम्मीसाणदेवेसु उववण्णो । आदिल्लेहि मुहुत्तपुधत्तव्महिय-वेमासेहि अवसाणे उवलद्ध-वेअंतोमुहुत्तेहि य ऊणाणि तिण्णि

तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्योपम है ॥ ३७ ॥

इसका उदाहरण- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक तियंच अथवा मनुष्य तीन पल्योपमकी आयुस्थितिवाले कुक्कुट मर्कट आदिमें उत्पन्न हुआ और दो मास गर्भमें रहकर निकला।

इस विषयमें दो उपदेश हैं। वे इस प्रकार हैं— तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुआ जीव, दो मास और मुद्दूर्त-पृथक्त्वसं ऊपर सम्यक्त्व और संयमासंयमको प्राप्त करता है। मनुष्योंमें गर्भकालसे प्रारंभकर, अन्तर्मुद्दूर्नसे अधिक आठ वर्षोंके व्यतीत हो जाने-पर सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयमको प्राप्त होता है। यह दक्षिण प्रतिपत्ति है। दक्षिण, क्रजु और आचार्यपरम्परागत, ये तीनों शब्द एकार्थक हैं। तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुआ जीव तीन पन्न, तीन दिवस और अन्तर्मुद्दूर्तके ऊपर सम्यक्त्व और संयमासंयमको प्राप्त होता है। मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ जीव आठ वर्षोंक ऊपर सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयमको प्राप्त होता है। यह उत्तर प्रतिपत्ति है। उत्तर, अनुजु और आचार्यपरम्परासे अनागत, ये तीनों एकार्थवाची हैं।

पुनः मुहूर्तपृथक्त्वसे विद्युद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वका प्राप्त हुआ। पश्चात् अपनी आयुके अन्तमें आयुको वांधकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हो, काल करके सौधर्म-पेशान देवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आदिके मुहूर्तपृथक्त्वसे अधिक दो मासोंसे और आयुके अवसानमें उपलब्ध दो अन्तर्मुहूर्तोंसे कम तीन

१ उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि देशोनानि । स. सि. १, ८.

पिलदोवमाणि मिच्छत्तुकस्संतरं होदि ।

# सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव संजदासंजदा ति ओघं ॥ ३८॥

कुदो १ ओघचदुगुणद्वाणणाणेगजीव-जहण्णुक्कस्संतरकालेहिंतो तिरिक्खगिदचिदु-गुणद्वाणणाणेगजीव-जहण्णुक्कस्संतरकालाणं भेदाभावा । तं जहा— सासणसम्मादिद्वीणं णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो ।

एत्थ अंतरमाहप्पजाणात्रणद्वमप्पाबहुगं उच्चदे— सव्वत्थोवा सासणसम्मादिष्टि-रासी । तस्सेव कालो णाणाजीवगदो असंखेजगुणो । तस्सेव अंतरमसंखेजगुणं । एदमप्पा-बहुगं ओघादिसच्वमग्गणासु सासणाणं पउंजिदच्वं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिमागो । एदस्स कालस्स साहणउवएसो उच्चदे । तं जहा- तसेसु अच्छिद्ण जेण सम्मत्त-सम्मा-मिच्छत्ताणि उच्वेन्लिदाणि सो सागरोवमपुधत्तेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तिद्विसंत-कम्मेण उवसमसम्मत्तं पिडवज्जिदि । एदम्हादो उविसासु द्विदीसु जिद सम्मत्तं गेण्हिदि, तो णिच्छएण वेदगसम्मत्तमेव गेण्हिदि । अध एइंदिएसु जेण सम्मत्त-

पल्योपमकाल मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

तिर्यंचोंमें मासादनसम्यग्दृष्टिसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तकका अन्तर ओघके समान है ॥ ३८॥

क्योंकि, ओघके इन चार गुणस्थानोंसम्बन्धी नाना और एक जीवके जघन्य और उत्कृप्ट अन्तरकालोंसे तिर्यंचगितसम्बन्धी इन्हीं चार गुणस्थानोंसम्बन्धी नाना और एक जीवके जघन्य और उत्कृप्ट अन्तरकालोंका कोई भेद नहीं है। वह इस प्रकार है- सासा-दनसम्यग्दिए जीवोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पत्योपमका असंख्यातवां भाग है।

यहांपर अन्तरके माहात्म्यको बनलानेके लिए अल्पबहुत्व कहते हैं- सासादन-सम्यग्दिष्टराशि सबसे कम है। नानाजीवगत उसीका काल असंख्यातगुणा है। और उसीका अन्तर, कालने असंख्यातगुणा है। यह अल्पबहुत्व ओघादि सभी मार्गणाओंमें सासादनसम्यग्दिष्योंका कहना चाहिए।

सासादनसम्यग्दि जीवोंका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। इस कालके साधक उपदेशको कहते हैं। वह इस प्रकार है- वस जीवोंमें रहकर जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व, इन दो प्रकृतियोंका उद्वेलन किया है, वह जीव सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी स्थितिके सत्त्वक्षप सागरोपमपृथक्त्वके पश्चात् उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है। यदि इससे ऊपरकी स्थिति रहनेपर सम्यक्त्वको ग्रहण करता है, तो निश्चयसे वेदकसम्यक्त्वको ही प्राप्त होता है। और एकेन्द्रियोंमें जा करके जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना

१ सासादनसम्यग्दष्टयादीनां चतुर्णा सामान्योक्तमन्तरम् । सः सिः १, ८.

सम्मामिच्छत्ताणि उच्चेल्लिदाणि, सो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूणसागरो-वममेत्ते सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं द्विदिमंतकम्मे सेसे तसेसुवविज्जय उवसमसम्मत्तं पिबवज्जदि । एदाहि द्विदीहि ऊणसेसकम्मद्विदिउच्चेल्लणकालो जेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो तेण सासणेगजीवजहणांतरं पि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तं होदि।

उक्कस्सेण अद्भागालपरियष्टं देखणं। णवरि विसेसो एत्थ अत्थि तं भणिस्सामी—
एको तिरिक्खो अणादियामच्छादिष्टी तिण्णि करणाणि करिय सम्मत्तं पिडवण्णपढमसमए
संसारमणंतं छिदिय पोग्गलपरियद्वद्धं काऊण उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो आसाणं गदो
मिच्छत्तं गंतूणंतिरय (१) अद्भागगलपरियद्वं पिरभिमय दुचिरमे भवे पंचिदियतिरिक्खेसु
उवविज्ञिय मणुसेसु आउअं बंधिय तिण्णि करणाणि करिय उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो।
उवसमसम्मत्तद्धाए मणुसगिषपाओग्गआविष्ठियासंखेज्जिदिभागावसेसाए आसाणं गदो।
उवसमसम्मत्तद्धाए मणुसगिषपाओग्गआविष्ठियासंखेज्जिदिभागावसेसाए आसाणं गदो।
उद्धमंतरं। आविष्ठियाए असंखेज्जिदिभागमेत्तसासणद्धमिच्छिय मदो मणुसो जादो सत्त
मासे गन्भे अच्छिद्ण णिक्खंतो सत्त वस्साणि अंतोग्रहुत्तव्भिद्धयपंचमासे च गमेद्ण (२)
वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (३) अणंताणुवंधी विसंजोइय (४) दंसणमोहणीयं खविय (५)
अप्पमत्तो (६) पमत्तो (७) पुणो अप्पमत्तो (८) पुणो अपुव्वादिछिह अंतोमुहुत्तेहि
की है, वह पत्थोपमके असंख्यातवें भागसे कम सागरोपमकालमात्र सम्यक्त्व और
सम्यग्मिथ्यात्वका स्थितिसत्त्व अवशेष रहनेपर त्रस जीवोंमें उत्पन्न होकर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है। इन स्थितिओंसे कम शेष कर्मस्थिति उद्धेलनकाल चूंकि पत्थोपमके
असंख्यातवें भाग है, इसलिए सासादन गुणस्थानका एकजीवसम्बन्धी जघन्य अन्तर

सासादन गुणस्थानका एक जीवसम्बन्धी उत्छए अन्तर देशोन अर्धपुद्रल्पित्तंनप्रमाण है। पर यहां जो विशेष बात है, उसे कहते हैं— अनादि मिथ्याहृष्टि एक तिर्यंच तीनों करणोंको करके सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें
अनन्त संसारको छेदकर और अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण करके उपशमसम्यक्त्वको
प्राप्त हुआ और , सासादन गुणस्थानको गया। पुनः मिथ्यात्वको जाकर और
अन्तरको प्राप्त होकर (१) अर्धपुद्रलपरिवर्तन परिश्रमण करके द्विचरम भवमें पंचेनिद्दय तिर्यंचोंमें उत्पन्न होकर और मनुष्योंमें आयुको बांधकर, तीनों करणोंको करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः उपशमसम्यक्त्वके कालमें मनुष्यगितके योग्य आवलीके असंख्यातवें भागमात्र कालके अवशेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ।
इस प्रकारसे उक्त अन्तर लब्ध हो गया। आवलीके असंख्यातवें भागमात्र काल सासादन गुणस्थानमें रहकर मरा और मनुष्य होगया। यहांपर सात मास गर्भमें रहकर
निकला तथा सात वर्ष और अन्तर्मुद्र्तसे अधिक पांच मास विताकर (२) चेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (३)। पुनः अनन्तानुबन्धीकपायका विसंयोजन करके (४) दर्शनमोहनीयका क्षयकर (५) अप्रमत्त (६) प्रमत्त (७) पुनः अप्रमत्त (८) हो, पुनः अपूर्व-

भी पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र ही होता है।

(१४) णिव्वाणं गदो । एवं चोद्दसअंतोग्रुहुत्तेहि आवित्याए असंखेज्जदिमागेण अब्महिएहि अद्ववस्तेहि य ऊणमद्भूपोग्गलपरियद्भुमंतरं होदि। एत्थुववज्जंतो अत्थो वृष्यदे। तं जधा— सासणं पिडवण्णविदियसमए जिद मरिद, तो णियमेण देवगदीए उववज्जदि। एवं जाव आवित्याए असंखेज्जदिभागे। देवगदिपाओग्गो कालो होदि। तदो उविर मणुसगिदिपाओग्गो आवित्याए असंखेज्जदिभागो कालो होदि। एवं सण्णिपंचिदिय-तिरिक्ख-असण्णिपंचिदियतिरिक्ख-च अरिदिय-तेइंदिय-वेइंदिय-एइंदियपाओग्गो होदि। एसो णियमो सव्वत्थ सासणगुणं पिडवज्जमाणाणं।

सम्मामिच्छादिद्विस्स णाणाजीवं पद्यच जहण्णेण एयसमओ, उक्कस्सेण पिट-दोवमस्स असंखेजजीदभागो । एत्थ दन्व-कालंतरअप्पाबहुगस्स सासणमंगो । एगजीवं पद्यच्च जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्मेण अद्धपोग्गलपरियष्ट्वं देस्रणं । णविर एत्थ विसेसो उच्चदे— एक्को तिरिक्खो अणादियमिच्छादिट्ठी तिण्णि करणाणि काऊण सम्मतं पिड-वण्णपढमसमए अद्धपोग्गलपरियह्वमेत्तं संमारं काऊण पढमसम्मत्तं पिडवण्णो सम्मा-मिच्छत्तं गदो (१) मिच्छत्तं गतुण (२) अद्धपोग्गलपरियद्वं परियद्विद्ण दुचरिमभवे

करणादि छह गुणस्थानोंसम्बन्धी छह अन्तर्भृहतोंसे (१५) निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकार चौदह अन्तर्भृहतोंसे तथा आवलीके असंख्यातवें भागसे अधिक आठ वर्षोंसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन सासादन सम्यग्दिए गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है।

अब यहांपर उपयुक्त है। नेवाला अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— सासादन
गुणस्थानको प्राप्त होनेके द्वितीय समयमें यदि वह जीव मरता है तो नियमसे देवगतिमें
उत्पन्न होता है। इस प्रकार आवर्लीक असंख्यातवें भागप्रमाण काल देवगितमें उत्पन्न
होनेके योग्य होता है। उसके ऊपर मनुष्यगितके योग्य काल आवर्लीक असंख्यातवें
भागप्रमाण है। इसी प्रकारसे आगे आगे संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच, असंज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच,
चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकन्द्रियोंमें उत्पन्न होने योग्य होता है। यह नियम
सर्वत्र सासादन गुणस्थानको प्राप्त होनेवालेंका जानना चाहिए।

सम्यग्मिथ्यादिष्ट गुणस्थानका नाना जीवोंकी अपक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्पसे पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अंतर है। यहां पर द्रव्य, काल और अन्तर सम्बन्धी अस्पबहुत्व सासादनगुणस्थानके समान है। इसी गुणस्थानका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्भुहुर्त और उत्कर्षसे देशोन अर्धपुद्रलपरिवर्तन काल है। केवल यहां जो विशेषता है उसे कहने हैं अनादि मिथ्यादिष्ट एक तिर्यंच तीनों करणोंको करके सम्यक्त्वके प्राप्त होनके प्रथम समयमें अर्धपुद्रलपरिवर्तनमात्र संसारकी स्थितिको करके प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और सम्यग्मिथ्यात्वको गया (१) फिर मिथ्यात्वको जाकर (२) अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण परिश्लमण करके द्विचरम भवमें पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें

पंचिदियतिरिक्खेसु उवविजिय मणुसाउअं बंधिय अवसाणे उवसमसम्मत्तं पिडविज्जिय सम्मामिच्छत्तं गदो (३)। लद्धमंतरं। तदो मिच्छत्तं गदो (४) मणुसेसुववण्णो। उविर सासणमंगो। एवं सत्तारसअंतोसुहृत्तव्मिहिय-अट्टवस्सेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियष्टं सम्मा-मिच्छत्तुक्कस्संतरं होदि।

असंजदसम्मादिद्विस्स णाणाजीवं पड्डच्च णित्थ अंतरं; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्भूपोग्गलपियदं देख्णं। णविर विसेसी उच्चदे— एक्को अणादियिमच्छादिद्वी तिण्णि करणाणि काऊण पढमसम्मत्तं पिडवण्णो (१) उवसम-सम्मत्तद्वाए छाविलयावमेमाए आसाणं गंतूणंतिरदो। अद्भूपोग्गलपियदं परियद्विद्ण दुचरिमभवे पंचिंदियितिरिक्लेस उववण्णो। मणुसेस वामपुधत्ताउअं बंधिय उवसमममम्मत्तं पिडवण्णो। तदो आविलयाए असंलेखिदभागमेत्ताए वा एवं गंतूण समऊणछाविलयन्मेत्ताए वा उवसमसम्मत्तद्वाए सेसाए आसाणं गंतूण मणुमगदिपाओग्गिम्ह मदो मणुसो जादो (२)। उविर सासणभंगो। एवं पण्णारसिह अंतोस्रहुत्तेहि अब्भिहयअट्ट-वस्सेहि ऊणमद्भूपोग्गलपिरयदं सम्मत्तक्करसंतरं होदि।

उत्पन्न होकर मनुष्य आयुको बांधकर अन्तमें उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर सम्य-ग्मिथ्यात्वको गया (३)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्वको गया (४) और मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात्का कथन सासादनसम्यग्दिएकं समान ही है। इस प्रकार सत्तरह अन्तर्मुङ्गताँसे अधिक आठ वर्षोंसे कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

असंयतसःयग्दिश्का नाना जीवाँकी अपेक्षा अन्तर नहीं हैः एक जीवकी अपेक्षा ज्ञान्यसे अन्तर्भुद्धने और उत्कर्षसं देशोन अधेपुद्धलपरिवर्तन प्रमाण अन्तरकाल है। केवल जो विशेषता है वह कही जाती है— एक अनादिमिध्यादि जीव तीनों ही करणोंको करके प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१) और उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त होगया। पश्चात् अधेपुद्धलपरिवर्तन काल परिवर्तित होकर द्विचरम भवमें पंचिन्द्रिय तिर्यचौमें उत्पन्न हुआ। पुनः मनुष्योंमें वर्षपृथक्त्वकी आयुको यांधकर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पीछे आवलांके असंख्यातवें भागमात्र कालके, अथवा यहांसे लगाकर एक समय कम छह आवलो कालप्रमाण तक, उपशमसम्यक्त्वके कालमें अवशेष रह जानेपर सासादन गुणस्थानको जाकर मनुष्यगितके योग्य कालमें मरा और मनुष्य हुआ (२)। इसके ऊपर सासादनके समान कथन जानना चाहिए। इस प्रकार पन्द्रह अन्तर्मुह्रतांसे अधिक आठ वर्षसे कम अर्धपुद्धलपरिवर्तनकाल असंयतसम्यग्दिशका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

संजदासंजदाणं णाणाजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं; एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुतं, उक्कस्तेण अद्भगेगगलपित्यट्टं देख्रणं । एत्थ विसेसो उच्चदे— एक्को अणादियमिच्छादिही अद्भगेगगलपित्यद्वस्सादिसमए उनसमसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगवं पिटवण्णो (१) छावलियावसेसाए उनसमसम्मत्तद्धाए आसाणं गंत्णंतिरदो मिच्छत्तं गदो ।
अद्भगेगगलपित्यट्टं पित्मिमय दुचितमे भवे पंचिदियतितिक्खेसु उप्पिज्जय उवसमसम्मत्तं
संजमासंजमं च जुगवं पिटवण्णो (२)। लद्धमंतरं । तदो मिच्छत्तं गदो (३) आउअं
विधिय (४) विस्समिय (५) कालं गदो मणुसेसु उववण्णो । उवित सासणभंगो ।
एवमद्वारसमंतोसुहुत्तवभिद्दय-अद्वनस्सेहि ऊणमद्धपोग्गलपित्यद्वं संजदासंजदुक्कस्संतरं
होदि । तिरिक्खेसु संजमासंजमग्गहणादो पुव्यमेव मिच्छ।दिद्वी मणुसाउअं किण्ण वंधाविदो १ ण, बद्धमणुमाउमिच्छादिद्विस्स संजमग्गहणामावा ।

पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिंदियतिरिक्ख-जोणिणीसु मिच्छादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३९ ॥

संयतासंयतोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है; एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुद्धर्त और उत्कर्षसे कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल अन्तर है। यहांपर जो विशेषता है उसे कहते हैं— एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव अर्धपुद्रलपरिवर्तनके आदि समयमें उपशमसम्यक्तवको और संयमासंयमको युगपत् प्राप्त हुआ (१) उपशमसम्यक्तवके कालमें छह आविलयां अवशेष रह जानेपर सासादनको जाकर अन्तरको प्राप्त होता हुआ मिथ्यात्वमें गया। पश्चात् अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल परिभ्रमण करके द्विचरम भवमें पंचेन्द्रियतिर्यचोंमें उत्पन्न होकर उपशमसम्यक्त्वको और संयमासंयमको युगपत् प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पश्चात् मिथ्यात्वको गया (३) व आयु बांधकर (४) विश्वाम ले (५) मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। इसके ऊपर सासादनका ही क्रम है। इस प्रकार अट्टारह अन्तर्मुहृतौंसे अधिक आठ वर्षोंसे कम अर्धपुद्रलपरि-वर्तनकाल संयतासंयतका उन्हर अन्तर होता है।

शंका तिर्यचोंमें संयमासंयम प्रहण करनेसे पूर्व ही उस मिथ्यादि जीवको मनुष्य आयुका बंध क्यों नहीं कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मनुष्यायुको बांध लेनेवाले मिध्यादृष्टि जीवके लंबमका ग्रहण नहीं होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंचपर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है । नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३९॥

सुगममेदं सुत्तं ।

# एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ४० ॥

कुदो १ तिण्हं पंचिदियतिरिक्खाणं निण्णि मिच्छादिद्विजीवे दिद्वमग्गे सम्मत्तं' णेद्ण सन्वजहण्णकालेण पुणा मिच्छत्ते गण्हाविदे अति।मुहुत्तकालुवलंभा ।

# उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि देसुणाणि ॥ ४१ ॥

तं जधा— तिण्णि तिरिक्खा मणुसा वा अद्वावीससंतक्षिमया तिपलिदेविमाउद्विदिएसु पंचिंदियतिरिक्खितगकुक्कुड-मक्कडादिएसु उववण्णा, वे मासे गब्भे अच्छिद्ण णिक्खंता, सुदुत्तपुधतेण विसुद्धा वेदगसम्मतं पिडवण्णा अवसाणे आउअं बंधिय मिच्छतं गदा। लद्धमंतरं। भूओ सम्मत्तं पिडविज्ञय कालं करिय सोधम्मीसाणदेवेसु उववण्णा। एवं वेअंतामुद्दुत्तेहि मुद्दुत्तपुधत्तव्भिहिय-वेमासेहिय ऊणाणि तिण्णि पलिदोव-माणि तिण्हं भिच्छादिद्वीणमुक्कस्संतरं होदि।

# सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ४२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंमें एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त है ॥ ४० ॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके पंचिन्द्रिय तिर्यंचोंक तीन मिथ्यादिए दएमार्गी जीवोंको असंयतसम्यक्त्व गुणस्थानमें छे जाकर सर्वज्ञधन्यकालमे पुनः मिथ्यात्वके प्रहण कराने पर अन्तर्मुहर्तकालप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तीनों ही प्रकारके मिथ्यादृष्टि तिर्यंचोंका अन्तर कुछ कम तीन पल्योपम-प्रमाण है ॥ ४१ ॥

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाल तीन तिर्यंच अथवा मनुष्य, तीन पत्योपमकी आयुस्थितिवाल पंचेन्द्रिय तिर्यंच-त्रिक कुक्कुट, मर्कट आदिमें उत्पन्न हुए व दो मास गर्भमें रहकर निकल और मुद्दर्तपृथक्त्वसे विशुद्ध होकर वेदक-सम्यक्त्वको प्राप्त हुए और आयुंक अन्तमें आगामी आयुको बांधकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त कर और मरण करके सौधर्म-ईशान देवोंमें उत्पन्न हुए। इस प्रकार इन दो अन्तर्मुद्धतौंसे और मुद्धत्र्थक्त्वसे अधिक दो मासोंसे कम तीन पल्योपमकाल तीनों जातिवाल तिर्यंच मिथ्यादृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

उक्त तीनों प्रकारके तिर्यंच सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है ॥४२॥

१ प्रतिषु 'सम्पत्तस्स ' इति पाठः ।

तं जहा- पंचिदियतिरिक्खितगसासणसम्मादिष्टिपवाहो केत्तियं पि कार्ल णिरंतर-मागदो । पुणो सन्त्रेसु सासणेसु मिच्छत्तं पिडित्रण्णेसु एगममयं सासणगुणिवरहो होद्ण विदियसमए उत्रसमसम्मादिष्टिजीत्रेसु सासणं पिडित्रण्णेसु लद्धमेगसमयमंतरं । एवं चेत्र तिरिक्खितगसम्मामिच्छादिद्वीणं पि वत्तन्त्रं ।

### उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ४३ ॥

तं जहा- पंचिदियतिरिक्खतिगसासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छादिष्टिजीवेसु सब्वेसु अण्णगुणं गदेसु दोण्हं गुणद्वाणाणं पंचिदियतिरिक्खतिएसु उक्तस्सेण पिट्योवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तंतरं होदृण पुणा दोण्हं गुणद्वाणाणं संभवे जादे लद्धमंतरं होदि।

एगजीवं पडुच जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ४४ ॥

पंचिदियतिरिक्खतियसामणाणं पिलदेश्वमस्स असंखेज्जिद्भागोः, सम्मामिच्छा-दिद्वीणं अंतोमुहूत्तमेगजीवजहणांनरं होदि । सेसं सुगमं ।

जैसे- पंचेन्द्रिय तियँच-त्रिक सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंका प्रवाह कितने ही काल तक निरन्तर आया। पुनः सभी सासादन जीवोंक मिध्यात्वको प्राप्त हो जानेपर एक समयके लिए सासादन गुणस्थानका विरह होकर द्वितीय समयमें उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंके सासादन गुणस्थानको प्राप्त होनेपर एक समय प्रमाण अन्तरकाल प्राप्त होगया। इसी प्रकार तीनों ही जातिवाल तियँच सम्यग्मिध्यादिष्ट जीवोंका भी अन्तर कहना चाहिए।

उक्त तीनों प्रकारके निर्यंच मासादन और सम्यग्मिण्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥ ४३ ॥

जैसे-तीनों ही जातिवाले पंचेन्द्रिय तिर्यंच सासादनसम्यग्दप्टि और सम्य-ग्मिथ्याद्दप्टि सभी जीवोंके अन्य गुणस्थानको चले जानेपर इन दोनों गुणस्थानोंका पंचेन्द्रिय तिर्यंचित्रकमें उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र अन्तर होकर पुनः दोनों गुणस्थानोंके संभव हो जानेपर उक्त अन्तर प्राप्त हो जाता है।

सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणम्थानका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर ऋमञ्चः पल्योपमके असंख्यातवें माग और अन्तर्गृहर्त है ॥ ४४॥

पंचेन्द्रिय तिर्यंचित्रिक सासादनसम्यग्दिष्टयोंका पत्योपमके असंख्यातवें भाग और सम्यग्मिथ्यादिष्टयोंका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण एक जीवका जघन्य अन्तर होता है। शेष सुगम है।

### उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्मिह-याणि ॥ ४५ ॥

एतथ ताव पंचिंदियतिरिक्खसासणाणं उच्चदे। तं जहा- एक्को मणुसो णेरइओ देवो वा एगसमयावसेसाए सासणद्धाए पंचिंदियतिरिक्खेसु उववण्णो। तत्थ पंचा- णउदिपुच्वकोडिअन्महियतिण्णि पलिदोवमाणि गमिय अवसाणे ( उवसमसम्मतं घेत्ण ) एगसमयावसेसे आउए आसाणं गदो कालं करिय देवो जादो। एवं दुसमऊणसगद्धिदी सासणुक्कस्संतरं होदि।

सम्मामिच्छादिद्वीणग्रुच्चदे - एक्को मणुसो अद्वावीससंतकिम्मओ सण्णिपंचिं-दियतिरिक्खसम्ग्रुच्छिमपज्जत्तएसु उववण्णो छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (४) अंतिरय पंचाणउदिपुच्वकोडीओ पिरिमिय तिपिलदोविमएसु उवविजय अवसाणे पढमसम्मत्तं घेत्त्ण सम्मामिच्छत्तं गदो । लद्धमंतरं (५) । सम्मत्तं वा मिच्छत्तं वा जेण गुणेण आउअं बद्धं तं पिडविजिय (६) देवेसु उववण्णो । छिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणा सगिट्टिदी उक्कस्संतरं होदि । एवं पंचि-

उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती तीनों प्रकारके तिर्यंचोंका अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपम है ॥ ४५ ॥

इनमेंसे पहले पंचेन्द्रिय तिर्यंच सासादनसम्यग्दृष्टिका अन्तर कहते हैं। जैसे-काई एक मनुष्य, नारकी अथवा देव सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अवदाय रह जानेपर पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुआ। उनमें पंचानचे पूर्वकोटिकालसे अधिक तीन पल्योपम विताकर अन्तमें (उपशाससम्यक्त्व प्रहृण करके) आयुके एक समय अवदोप रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ और मरण करके देव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार दो समय कम अपनी स्थिति सासादन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अब तिर्यंचित्रक सम्यग्मिथ्यादिष्टियोंका अन्तर कहते हैं-मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृति-योंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक मनुष्य, संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच सम्मूर्च्छम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ और छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विगुद्ध हो (३) सम्य-ग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४) तथा अन्तरको प्राप्त होकर पंचानवे पूर्वकोटि कालप्रमाण उन्हीं तिर्यंचोंमें परिश्रमण करके तीन पत्योपमकी आयुवाले तिर्यंचोंमें उत्पन्न होकर और अन्तमें प्रथम सम्यवन्त्वको ग्रहण करके सम्यग्मिथ्यात्वको गया। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ (५)। पीछे जिस गुणस्थानसे आयु बांघी थी उसी सम्यवन्त्व अथवा मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होकर (६) देवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मुहर्तोंसे कम अपनी स्थिति ही इस गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकोंका दियतिरिक्खपज्जत्ताणं। णवरि सत्तेतालीसपुन्त्रकोडीओ तिण्णि पलिदोवमाणि च पुन्युत्त-दोसमयछँअंतोग्रहुत्तेहि य ऊणाणि उक्षस्संतरं होदि। एवं जोणिणीसु वि। णवरि सम्मा-मिच्छादिष्ठिउक्कस्सिम्ह अत्थि विसेसो। उच्चदे— एक्को णेरहओ देवो वा मणुसो वा अद्वावीससंतकिम्मओ पंचिदियतिरिक्खजोणिणिकुक्कुड-मक्कडेसु उववण्णो वे मासे गढमे अच्छिय णिक्खंतो ग्रहुत्तपुधत्तेण विसुद्धो सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो। पण्णारस पुन्व-कोडीओ परिभिमय कुरवेसु उववण्णो। सम्मत्तेण वा मिच्छत्तेण वा अच्छिय अवसाणे सम्मामिच्छत्तं गदो। लद्धमंतरं। जेण गुणेण आउअं बद्धं, तेणेव गुणेण मदो देवो जादो। दोहि अंतोग्रहुत्तेहि ग्रहुत्तपुधत्ताहिय-वेमासेहि य ऊणाणि पुन्वकोडिपुधत्तव्मिद्धियत्तिण्ण पलिदोवमाणि उक्कस्संतरं होदि। सम्मुच्छिमेसुप्पाइय सम्मामिच्छत्तं किण्ण पिडवज्जाविदो १ ण, तत्थ इत्थिवदाभावा। सम्मुच्छिमेसु इत्थि-पुरिसवेदा किमद्वं ण होति १ सहावदो चेय।

# असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ ४६ ॥

उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि सैंतालीस पूर्वकोटियां और पूर्वोक्त दें। समय और छह अन्तर्मुहृतोंसे कम तीन पल्योपमकाल इनका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार योनिमितयोंका भी अन्तर जानना चाहिए। केवल उनके सम्यग्मिध्यादृष्टि-सम्बन्धो उत्कृष्ट अन्तरमें विशेषता है, उसे कहते हैं— मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनवाला एक नारकी, देव अथवा मनुष्य, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती कुष्कुट, मर्कट आदिमें उत्पन्न हुआ, दो मास गर्भमें रहकर निकला व मुद्दृतंपृथक्त्वसे विशुद्ध होकर सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। (पश्चात् मिध्यात्वमें जाकर) पन्द्रह पूर्वकोटि-कालप्रमाण परिश्रमण करके देवकुरु, उत्तरकुरु, इन दो मोगभूमियोंमें उत्पन्न हुआ। वहां सम्यक्त्व अथवा मिध्यात्वके साथ रहकर आयुके अन्तमें सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर मास्य क्त्रियात्वके नाथ रहकर आयुके अन्तमें सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर अन्तर प्राप्त होगया। पश्चात् जिस गुणस्थानसे आयुको बांधा था उसी गुणस्थानसे मरकर देव हुआ। इस प्रकार दो अन्तर्मुहृत्तं और मुद्दुर्तृपृथक्त्वसे अधिक दो मासोंस हीन पूर्वकाटिण्यक्त्वमे अधिक तीन पत्योपमकाल उत्कृष्ट अन्तर होता है।

श्रृंका- सम्मूर्व्छम तिर्यचोंमें उत्पन्न कराकर पुनः सम्यग्मिध्यात्वको क्यों नहीं प्राप्त कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सम्मूर्च्छम जीवोंमें स्वीवेदका अभाव है। शुंका—सम्मूर्च्छम जीवोंमें स्वीवेद और पुरुपवेद क्यों नहीं होते हैं? समाधान — स्वभावसे ही नहीं होते हैं।

उक्त तीनों असंयतसम्यग्दिए तिर्यंचोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ४६ ॥

र प्रतिष्ठ ' छ ' इति पाठा नास्ति ।

कुदो ? असंजदसम्मादिद्विविरहिद्पंचिदियतिरिक्खतिगस्स सव्वद्धमणुवलंभा । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ४७ ॥

**{ ₹, ξ, 8**%.

कुदो १ पंचिदियतिरिक्खतियअमंजदसम्मादिहीणं दिद्वमग्गाणं अण्णगुणं पडि-विजय अहदहरकालेण पुणरागयाणमंतामुहुत्तंतरुवलेमा ।

# उक्कस्सेण तिण्णि पिलदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणव्भहियाणि H 86 H

पंचिदियतिरिक्खअसंजदसम्मादिद्रीणं ताव उच्चदे- एको मणुसो अद्वावीससंत-कम्मिओ सि्णापंचिदियतिरिक्खसम्म्रिन्छमपञ्जत्तएस उत्रवण्णा छहि पञ्जत्तीहि पञ्जत्त-यदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो (४) संकलिद्रो मिच्छत्तं गंतृणंतरिय पंचाणउदिपुव्यके।डीओ गमेदृण निपलिदोवमाउद्विदिएसुववण्णो थोवावसेसे जीविए उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो। लद्धमंतरं (५)। तदो उवसमसम्मत्तद्वाए छ आवलियाओ अन्थि त्ति आसाणं गंतूण देवो जादो । पंचिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि पंचाणउदिपुच्वकोडिअन्भिहयतिणि पलिदोवमाणि पंचिदियतिरिवखअसंजदसम्मादिद्वीणं

क्योंकि, असंयतसम्यग्दि जीवोंसे विरहित पंचेन्द्रिय तिर्यंचित्रिक किसी भी कालमें नहीं पाय जाते हैं।

उक्त तीनों असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यंचोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भ्रहते है ॥ ४७॥

क्योंकि, देखा है मार्गको जिन्होंने ऐसे तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय तिर्यंच असंयतसम्यग्दि जीवोंके अन्य गुणस्थानको प्राप्त होकर अत्यल्प कालसे पुनः उसी गुण-स्थानमें आनेपर अन्तर्मुहर्त कालप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तीनों असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यंचोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपमकाल है।। ४८।।

पहले पंचेन्द्रिय तिर्यंच असंयतसम्यग्दिष्योंका अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मनुष्य, संशीपंचेन्द्रियतिर्यंच सम्मूर्विद्यम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ व छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ह (२) विशुद्ध हो (३) वेदक-सम्यक्तको प्राप्त हो (४) संक्षिप्ट हो मिथ्यात्वमें जाकर व अंतरको प्राप्त होकर पंचा-भवे पूर्वकोटियां विताकर तीन पत्योपमकी आयुस्थितिवाले उत्तम भोगभूमियां तिर्यचोंमें उत्पन्न हुआ और जीवनके अस्प अवशेष रहेने पर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार भन्तर प्राप्त हुआ (५)। प्रधात् उपशमसम्यक्तवके कालमें छह आवलियां अवशेष रह जानेपर सासादन गुणस्थानमें जाकर मरा और देव हुआ। इस प्रकार पांच अन्त-मेहतौंसे कम पंचानवे पूर्वकोटियोंसे अधिक तीन पल्योपम प्रमाणकाल पंचेन्द्रिय तियाँच

#### उकस्संतरं होदि ।

पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तएसु एवं चेव। णविर सत्तेतालीसपुन्वकोडीओ अहियाओ ति भाणिदन्वं। पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु वि एवं चेव। णविर कोच्छि विसेसो अत्थि, तं परूवेमो। तं जहा— एक्को अट्ठावीससंतकिम्मओ पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु उववण्णो। दोहि मासेहि गन्भादो णिक्खिमय सुहुत्तपुधत्तेण वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (१) संकिलिह्रो मिच्छत्तं गंत्णंतिरय पण्णारम पुन्वकोडीओ भिमय तिपलिदोवमाउद्दिदिएसु उप्पण्णो। अवसाणे उवसमसम्मत्तं गदो। लद्धमंतरं (२)। छावित्यावसेसाए उवसमसम्मत्तद्धाए आसाणं गदो मदो देवो जादो। दोहि अंतोसुहुत्तेहि सुहुत्तपुधत्तन्भहिय-वेमासेहि य ऊणा सगद्विदी अमंजदमम्मादिद्वीणसुक्कस्संतरं होदि।

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ४९ ॥

कुदो १ संजदासंजदिवरिहदपंचिदियितिरिक्खितगस्स सन्वदाणुवलंभा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ५०॥

असंयतसम्यग्दिष्योंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में भी इसी प्रकार अन्तर होता है। विशेषता यह है कि इनके सेंतालीस पूर्वकोटियां ही अधिक होती है, ऐसा कहना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियों में भी इसी प्रकार अन्तर होता है। केवल जो थोड़ी विशेषता है उसे कहते हैं। वह इस प्रकार है— मोहकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियों में उत्पन्न हुआ। दे। मासंक पश्चात् गर्भसे निकलकर मुद्दूर्तपृथक्त्यमें वदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। दे। मासंक पश्चात् गर्भसे निकलकर मुद्दूर्तपृथक्त्यमें वदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१) व संक्षिप्ट हो। मिथ्यात्वमें जाकर अन्तरको प्राप्त हो पन्द्रह पूर्वकोटिकाल परिश्रमण करके तीन पत्योपमकी आयुस्थितिवाले भोगभूमियों उत्पन्न हुआ। वहां आयुके अन्तमें उपशमसभ्यक्त्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ (२)। पुनः उपशमसभ्यक्त्वके कालमें छह आविल्यां अवशेष रह जाने पर सासा-दन गुणस्थानको प्राप्त हुआ और मरकर देव होगया। इस प्रकार दो अन्तर्मुद्दृतौंसे और मुद्दुर्त्वपृथक्त्वसे अधिक दो मानोंसे कम अपनी स्थिति असंयतसम्यग्दिए योनिमती तिर्यचौंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

तीनों प्रकारके मंयतासंयत तिर्थेचोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ४९ ॥

क्योंकि, संयतासंयतोंसे रहित तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय तिर्यंच जीवोंका किसी भी कालमें अभाव नहीं है।

उन्हीं तीनों प्रकारके तिर्थंच संयतासंयत जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक अन्तर्भुहर्त है ॥ ५० ॥ कुदो १ पंचिदियतिरिक्खतिगसंजदासंजदस्स दिद्वमग्गस्स अण्णगुणं गंतूण अइद-हरकालेण पुणरागदस्स अतोम्रहुत्तंतरुवलंभा ।

# उक्कस्सेण पुन्वकोडिपुधत्तं ॥ ५१ ॥

तत्थ ताव पंचिदियतिरिक्खसंजदासंजदाणं उच्चदे । तं जहा— एको अद्वावीस-संतकम्मिओ सिष्णपंचिदियतिरिक्खसम्ग्रुच्छिमपञ्जत्तएसु उववण्णो छिहि पञ्जत्तिरि पञ्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगवं पिड-वण्णो (४) संकिलिट्ठो मिच्छत्तं गंतूणंतिरिय छण्णउदिपुच्यकोडीओ पिरभिमय अपिच्छिमाए पुच्वकोडीए मिच्छत्तेण सम्मत्तेण वा सोहम्मादिसु आउअं वंधिय अंतोमुहुत्तावसेसे जीविए संजमासंजमं पिडवण्णो (५) कालं करिय देवो जादो । पंचिहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाओ छण्णउदिपुच्वकोडीओ उक्कस्मंतरं जादं।

पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तएसु एवं चेत्र । णत्रश् अहेतार्रामपुच्यकोडीओ ति भाणिदव्वं । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु वि एवं चेत्र । णवरि कोइ विसमा अन्थि तं भाणिस्सामा । तं जहा- एक्को अहावीससंतकम्मिश्रो पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु उप्पण्णा

क्योंकि, देखा है मार्गको जिन्होंने, ऐस तीनों प्रकारके पंचिन्द्रिय तियंच संयता-संयतके अन्य गुणस्थानके। जाकर अतिस्वस्पकालसे पुनः उसी गुणस्थानमें आने पर अन्तर्मुद्वर्तप्रमाण काल पाया जाता है।

उन्हीं तीनों प्रकारके ।तिर्यंच संयतामयत जीवोंका उत्क्रष्ट अन्तर पूर्वकोटि-प्रथक्त है ॥ ५१ ॥

इनमेंसे पहले पंचेन्द्रिय तिर्यंच संयतामंयतं का अन्तर कहते हैं। जैसे-मोह-कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव संझी पंचेन्द्रिय निर्यंच सम्मूर्चिछम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ, व छहाँ पर्याप्तियोंस पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (४) तथा संक्षिप्र हो मिथ्यात्वको जाकर और अन्तरको प्राप्त हो छ्यान्नचे पूर्वकोटिप्रमाण परिभ्रमण कर अन्तिम पूर्वकोटिमें मिथ्यात्व अथवा सम्यक्त्वके साथ सोधर्मादि कल्पेंकी आयुको बांधकर व जीवनके अन्तर्मृह्नते अवशेष रह जाने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (५) और मरण कर देव हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मृह्नतोंस हीन छ्यान्नचे पूर्वकोटियां पंचिन्द्रिय तिर्यंच संयतासंयतोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकोंमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। विशेषता यह है कि इनके अड़तालीस पूर्वकोटिप्रमाण अन्तरकाल कहना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनि-मित्योंमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। केवल कुछ विशेषता है उसे कहने हैं। जैसे-मोइकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमित्योंमें

वे मासे गन्मे अच्छिय णिक्खंतो मुहुत्तपुधत्तेण विसुद्धो वेदगसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगंत्रं पिडवण्णो (१)। संकिलिट्टो मिच्छत्तं गंत्गंतिरय सोलसपुन्वकोडीओ परिममिय देवाउअं बंधिय अंतोमुहुत्तावसेसे जीविए संजमासंजमं पिडवण्णो (२)। लद्धमंतरं। मदो देवो जादो। बेहि अंतोमुहुत्तेहि मुहुतपुधत्तन्मिहिय-वेमासेहि य ऊणाओ सोलहपुन्व-कोडीओ उक्कस्संतरं होदि।

पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ५२ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्गेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ ५३ ॥

कुदो १ पींचंदियतिरिक्खअपज्जत्तयस्म अण्णेसु अपज्जत्तएसु खुद्दाभवग्गहणाउ-द्विदीएसु उवविजय पिंडिणियत्तिय आगदस्स खुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ ५४ ॥

कुदो ? पंचिदियतिरिक्खअपजत्तयस्स अणिपदजीवेसु उप्पजिय आविलयाए

उत्पन्न हुआ व दो मास गर्भमें रहकर निकला, मुद्धर्तपृथक्त्वसे विशुद्ध होकर, वदकसम्य-क्त्वको और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः संक्षिप्ट हो मिथ्यात्वको जाकर, अन्तरको प्राप्त हो, सोलह पूर्वकोटिप्रमाण परिश्लमण कर और देवायु बांधकर जीवनके अन्तर्मुद्धर्तप्रमाण अवशेष रहनेपर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पश्चात् मरकर देव हुआ। इस प्रकार दो अन्तर्मुद्धर्तों और मुद्धर्तपृथक्त्वसे अधिक दो मासस हीन संलिह पूर्वकोटियां पंचेन्द्रिय तियंच योनिमितयोंका उत्रुप्ट अन्तर होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ५२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तकोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर क्षुद्रभव-ग्रहणत्रमाण है ॥ ५३ ॥

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकका शुद्रभवग्रहणप्रमाण आयुस्थितिवाले अन्य अपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर और लौटकर आय हुए जीवका शुद्रभवग्रहण-प्रमाण अन्तर पाया जाता है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अनन्त-कालप्रमाण असंख्यात पुद्गलपग्विर्तन है ॥ ५४॥

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकके अविवक्षित जीवोंमें उत्पन्न होकर आव-

असंखेज्जदिभागमेत्तपोग्गलपरियङ्घाणि परियष्टिय पडिणियत्तिय आगंतूण पंचिदिय-तिरिक्सापज्जत्तेसु उप्पण्णस्स सुत्तुत्तंतरुवलंभा ।

### एदं गदिं पडुच्च अंतरं ॥ ५५ ॥

जीवह्वाणिम्ह मग्गणिवसेसिद्गुणद्वाणाणं जहण्णुक्कस्संतरं वत्तव्वं । अदीदसुत्ते पुणो मग्गणाए उत्तमंतरं । तदे। णेदं घडिद त्ति आसंकिय गंथकत्तारो परिहारं भणिदि- एवमेदं गिदं पहुच्च उत्तं सिस्ममइविष्फारणद्वं । तदो ण दोसो त्ति ।

# गुणं पहुच्च उभयदो वि णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ५६ ॥

एदस्सत्थो- गुणं पडुच्च अंतरे भण्णमाणे उभयदो जहण्णुक्कस्सेहितो णाणेग-जीवेहि वा अंतरं णित्थ, गुणंतरगहणाभावा पवाहवोच्छेदाभावाच्च।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरं-तरं ॥ ५७॥

लीके असंख्यातवें भागमात्र पुद्रलपरिवर्तन परिश्रमण करके पुनः लौटकर पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुए जीवका सूत्रोक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है।

यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा गया है ॥ ५५ ॥

यहां जीवस्थानखंडमें मार्गणाविशेषित गुणस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए। किन्तु, गत सूत्रमें तो मार्गणाकी अपेक्षा अन्तर कहा है और इसिलिए वह यहां घटित नहीं होता है। एसी आशंका करके ग्रंथकर्ता उसका परिहार करते हुए कहते हैं कि यहां यह अन्तर-कथन गतिकी अपेक्षा शिष्योंकी बुद्धि विस्फुरित करनेके लिए किया है, अतः उसमें कोई दोष नहीं है।

गुणस्थानकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट, इन दोनों प्रकारोंसे अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ५६ ॥

इसका अर्थ-गुणस्थानकी अपेक्षा अन्तर कहने पर जघन्य और उत्कृष्ट, इन दोनों ही प्रकारोंसे, अथवा नाना जीव और एक जीव इन दोनों अपेक्षाओंसे, अन्तर नहीं है; क्योंकि, उनके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके सिवाय अन्य गुणस्थानके प्रहण करनेका अभाव है, तथा उनके प्रवाहका कभी उच्छेद भी नहीं होता है।

मनुष्यगितमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्तक और मनुष्यनियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥५७॥

१ मनुष्यगतौ मनुष्याणां मिथ्यादृष्टेश्तिर्यग्वत् । सः सि. १, ८.

सुगममेदं सुत्तं।

# एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ५८ ॥

कुदो १ तिविहमणुसमिच्छादिद्विस्स दिद्वमग्गस्स गुणंतरं पडिवर्ज्जिय अइदहर-कालेण पडिणियत्तिय आगदस्स सन्वजहण्णंतोग्रहुत्तंतस्वलंभा ।

#### उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि ॥ ५९ ॥

ताव मणुसमिन्छादिद्वीणं उच्चदे। तं जधा— एक्को तिरिक्खो मणुस्सो वा अद्वावीससंतकिम्मओ तिपलिदेविमिएस मणुसेस उववण्णो। णव मासे गर्भे अच्छिदो। उत्ताणसेन्जाए अंगुलिआहारेण सत्त, रंगतो सत्त, अधिरगमणेण सत्त, थिरगमणेण सत्त, कलास सत्त, गुणेस सत्त, अण्णे वि सत्त दिवसे गिमय विसुद्धो वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो। तिष्णि पिलदोवमाणि गमेदूण मिन्छत्तं गदो। लद्धमंतरं (१)। सम्मत्तं पिडविज्जिय (२) मदो देवो जादो। एगूणवण्णदिवसन्भिहयणविह मासेहि वेअंतोमुहुत्तेहि य ऊणाणि तिष्णि पिलदोवमाणि मिन्छत्तुक्रस्संतरं जादं। एवं मणुसपन्जत्त-मणुसिणीसु वत्तन्वं, भेदाभावा।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य मिथ्यादृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भुहर्त है ॥ ५८ ॥

क्योंकि, दृष्टमार्गी तीनों ही प्रकारके मनुष्य मिथ्यादृष्टिके किसी अन्य गुणस्थानको प्राप्त होकर अति स्वल्पकालसे लोटकर आजाने पर सर्व जघन्य अन्तर्मुहर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य मिध्यादृष्टियोंका एक जीत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्योपम है ॥ ५९ ॥

उनमेंसे पहले मनुष्य सामान्य मिथ्यादृष्टिका अन्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है—
मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक निर्यंच अथवा मनुष्य जीव तीन
पत्योपमकी स्थितिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। नो मास गर्भमें रहकर निकला। फिर
उत्तानशय्यासे अंगुष्टको चूसने हुए सान, रंगने हुए सान, अस्थिर गमनसे सात, स्थिर
गमनसे सात, कलाओंमें सात, गुणोंमें सान, तथा और भी सान दिन बिताकर विशुद्ध हो
वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पश्चात् तीन पत्योपम बिताकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस
प्रकारसे अन्तर प्राप्त होगया (१)। पीछे सम्यक्त्वको प्राप्त होकर (२) मरा और देव
होगया। इस प्रकार उनंचास दिनोंसे अधिक नौ मास और दे अन्तर्भुद्धतोंसे कम तीन
पत्योपम सामान्य मनुष्यके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे मनुष्य
पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि; इनसे उनमें कोई भेद नहीं है।

# सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ६० ॥

कुदो ? तिविहमणुसेसु हिदसासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहिगुणपरिणदजीवेसु अण्णगुणं गदेमु गुणंतरस्म जहण्णेण एगसमयदंसणादो ।

# उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ६१ ॥

कुदो १ सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छादिष्टिगुणद्वाणेहि विणा तिविहमणुस्साणं पिट्योवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालमवद्वाणदंसणादो ।

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ६२ ॥

सासणस्य जहण्णंतरं पिलदोवमस्य असंखेज्जिदभागो। कुदो १ एतिएण कालेण विणा पढमसम्मत्तग्गहणपाओग्गाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तद्विदीए सागरोवमपुधत्तादो हेट्टिमाए उप्पत्तीए अभावा। सम्मामिच्छादिद्विस्य अंतोम्रहुत्तं जहण्णंतरं, अण्णगुणं

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिध्यादिष्टयोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ६० ॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके मनुष्योंमें स्थित सामादनसम्यग्दिष्ट और सम्य-ग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे परिणत सभी जीवोंके अन्य गुणस्थानको चल जानपर इन गुण-स्थानोंका अन्तर जघन्यसे एक समय देखा जाता है।

उक्त मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥६१॥
क्योंकि, सासादनसम्यग्दि और सम्यग्मिध्यादि गुणस्थानके विना तीनों ही
प्रकारके मनुष्योंके पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र काल तक अवस्थान देखा जाता है।

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्भुहूर्न है ॥ ६२॥

सासादन गुणस्थानका जघन्य अन्तर पत्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, इतने कालके विना प्रथमसभ्यक्त्वके ग्रहण करने योग्य सागरोपमपृथक्त्वसे नीचे होनेवाली सम्यक्त्वप्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी स्थितिकी उत्पत्तिका अभाव है। सम्यग्मिथ्यादिएका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहते होता है, क्योंकि, उसका अन्य गुणस्थानको

१ सासादनसम्यन्दिष्टसम्यग्मिथ्यादृष्टयोन्।नाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योर्पमांसस्ययमागोऽन्तर्मुहूर्तश्च । स सि. १, ८.

गंत्ण अतोग्रहुत्तेण पुणरागमुबलंभा ।

#### उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणव्महियाणि' ॥ ६३॥

मणुनसासणसम्मादिद्वीणं ताव उच्चदे- एक्को तिरिक्खो देवो णेरह्ओ वा सासणद्धाए एगे। समओ अत्थि त्ति मणुमो जादो । विदियसमए मिच्छत्तं गंतूण अंतरिय सत्तेतालीमपुच्यकोडिअब्भहियतिण्णि पलिदोवमाणि भिमय पच्छा उवसमसम्मत्तं गदो । तिम्ह एगो समओ अत्थि ति मामणं गंतूण मदो देवो जादो । दुसमऊणा मणुसुकस्स-द्विद्वीं सासणुकस्मंतरं जादं ।

सम्मामिच्छादिहिस्म उच्चदे - एक्को अद्वावीससंतकम्मिओ अण्णगदीदो आगदो मणुमेसु उववण्णो । गब्भादिअद्ववस्मेसु गदेसु विसुद्धो सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (१)। मिच्छत्तं गदो सत्तेतालीमपुच्वकोडीओ गमेदृण तिपिलदोविमएसु मणुमेसु उववण्णो आउअं बंधिय अवमाणे सम्मामिच्छत्तं गदो । लद्धमंतरं (२)। तदो मिच्छत्त-सम्मत्ताणं जेण आउअं बद्धं तं गुणं गंतृण मदो देवो जादो (३)। एवं तीहि अंतोमुहुत्तेहि अहुवस्सेहि जाकर अन्तर्मुहुर्नसे पुनः आगमन पाया जाता है।

उक्त मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिवर्षपृथक्त्वमे अधिक तीन पल्योपम-काल है ॥ ६३ ॥

पहले मनुष्य सासादनसम्यग्दिश्योंका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक तिर्यंच, देख अथवा नारकी जीव सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अवशेष रहने पर मनुष्य हुआ। द्वितीय समयमें मिथ्यात्वको जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर सैंतालीस पूर्व-कोटियोंसे अधिक तीन पत्यापमकाल परिश्रमणकर पीछ उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। उस उपशमसम्यक्त्वके कालमें एक समय अवशेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको जाकर मरा और देव होगया। इस प्रकार दो समय कम मनुष्यकी उत्कृष्ट स्थिति सासादन गुणस्थानका उन्कृष्ट अन्तर होगया।

अब मनुष्यसम्याग्मध्यादृष्टिका उत्छ्य अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव अन्य गितम आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ।गर्भको आदि लेकर आठ वर्षोंक व्यतीत होने पर विद्युद्ध हो सम्यग्मध्यात्वको प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिध्यात्वको प्राप्त हुआ, सैतालीस पूर्वकोटियां विताकर, तीन पल्योपमकी स्थिति-वाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और आयुको वांधकर अन्तमें सम्यग्मध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तर लब्ध हुआ (२)। तत्यश्चात् मिध्यात्व और सम्यक्त्वमेंसे जिसके द्वारा आयु वांधी थी, उसी गुणस्थानको जाकर मरा और देव होगया (३)। इस प्रकार तीन

र उत्कर्भण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटीपृथक्त्वेरम्यथिकानि । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु ' दुसमऊणाणमणुद्धस्सद्विदी ' इति पाठः ।

य ऊणा सगद्विदी सम्मामिच्छत्तुक्कस्संतरं।

एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं पि । णवरि मणुसपज्जत्तेसु तेवीस पुट्यकोडीओ, मणुसिणीसु सत्त पुट्यकोडीओ तिसु पलिदेविमेसु अहियाओ त्ति वत्तव्वं ।

असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ६४॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ६५ ॥

कुदो १ तिविहमणुसेमु द्विदअसंजद्यम्मादिद्विस्स अण्णगुणं गंतूणंतरिय पिडणिय-त्रिय अंतोमुहुत्तेण आगमणुवलंभा ।

उक्कस्सेण तिाण्ण पिटदोवमाणि पुटवकोडिपुधत्तेणव्भिहयाणि ।। ६६ ॥

मणुसअसंजदसम्मादिङ्घीणं तात्र उच्चदे- एक्को अङ्घात्रीमसंतकम्मिओ अण्णगदीदो

अन्तर्मुहृतं और आठ वर्षांन कम अपनी स्थिति सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृप्ट अन्तर है।

इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनयोंका भी अन्तर जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि मनुष्यपर्याप्तकोंमें तेवीस पूर्वकाटियां और तीन पल्योपमका अन्तर कहना चाहिए। और मनुष्यिनयोंमें सात पूर्वकाटियां तीन पल्ये।पमोंमें अधिक कहना चाहिए।

असंयतसम्यग्दिष्ट मनुष्यित्रकका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ६४॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा मनुष्यत्रिकका जघन्य अन्तर् अन्तर्मृहूर्त है ॥ ६५ ॥ क्योंकि, तीन प्रकारके मनुष्योंमें स्थित असंयतसम्यग्दिष्टका अन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त हो और ठाँटकर अन्तर्मृहूर्तमें आगमन पाया जाता है।

असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यत्रिकका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिवर्षपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपम है ॥ ६६ ॥

इनमेंसे पहले मनुष्य असंयतसम्यग्दिएका उत्क्रप्ट अन्तर कहते हैं- अट्ठाईस मोह-

१ असंयतसम्यग्दष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवापेक्षया जघन्येनान्तर्महर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण त्रीणि परयोपमानि पूर्वकोटीपृथक्तवेरम्यधिकानि । स. सि. १, ८.

आगदो मणुसेसु उववण्णो। गब्भादिअहवस्सेसु गदेसु विसुद्धो वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (१)। मिच्छत्तं गंतूणंतरिय सत्तेत्तालीसपुव्यकोडीओ गमेदूण तिपलिदोविमएसु उववण्णो। तदो बद्धांउओ संतो उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (२)। उवसमसम्मत्तद्धाए छ आविलयावसेसाए सासणं गंतूण मदो देवो जादो। अहवस्सेहि वेहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणा सगिहदी असंजद-सम्मादिश्चीणं उक्कस्मंतरं होदि। एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं पि। णवरि तेवीस-सत्त-पुव्यकोडीओ तिपलिदोवमेसु अहियाओ। ति वत्तव्वं।

संजदासंजदपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ६७ ॥

सुगगमेदं सुत्तं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ६८ ॥

कुदो ? तिविहमणुमेसु द्विदितगुणहाणजीवस्स अण्णगुणं गंतूणंतरिय पुणा अंतो-मुहुत्तेण पोराणगुणस्सागमुवलंभा ।

प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव अन्यगितसं आया और मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। पुनः गर्भको आदि लेकर आठ वर्षके वीतनेपर विशुद्ध हो वेदकसम्यक्तवको प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो सैंतालीस पूर्वकोटियां विताकर तीन पत्योपमवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात् आयुको शंधता हुआ उपशमसम्यत्वको प्राप्त हुआ (२)। उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अवशेष रहेनेपर सासादन गुणस्थानको जाकर मरा और देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और दो अन्तर्मुहुतौंसे कम अपनी स्थिति असंयतसम्यग्टिका उत्कृष्ट अन्तर है।

इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनयोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि मनुष्यपर्याप्त असंयतसम्यग्दिष्ट्योंका अन्तर तेईस पूर्वकाटियां तीन पत्योपममें अधिक तथा मनुष्यिनयोंमें सात पूर्वकोटियां तीन पत्योपममें अधिक होती हैं, ऐसा कहना चाहिए।

संयतामंथतों में लेकर अप्रमत्तसंयतों तकके मनुष्यत्रिकोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ६७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ ६८ ॥ क्योंकि, तीन प्रकारके मनुष्योंमें स्थित संयतासंयतादि तीन गुणस्थानवर्ती जीवका अन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त होकर और पुनः लौटकर अन्तर्मुहूर्त हारा पुराने गुणस्थानका होना पाया जाता है।

१ सैयतासंयतप्रमचात्रमचानां नानाजांवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहूर्तः । सः सि. १, ८.

### उक्कस्सेण पुन्वकोडिपुधत्तं ॥ ६९ ॥

मणुससंजदासंजदाणं ताव उच्चदे- एक्को अट्ठावीससंतक्तिमओ अण्णगदीदो आगंतूण मणुमेसु उववण्णो । अट्ठविस्मओ जादो वेदगसम्मत्तं संजमासंजमं च समगं पिडवण्णो (१)। मिच्छत्तं गंतूगंतिरय अट्ठदालीमपुटवकोडीओ पिरभिमय अवसाणे देवाउअं वंधिय संजमासंजमं पिडवण्णो । लद्धमंतरं (२)। मदो देवो जादो । एवं अट्ठवस्सिहि वे-अंतोमुहुत्तेहि य ऊणाओ अट्ठदालीमपुटवकोडीओ संजदामंजदुक्कस्संतरं होदि।

पमत्तस्स उक्कस्संतरं उच्चदे एको अद्वावीमसंतक मित्रो अण्णगदीदो आगंतूण मणुसेसु उववण्णो । गन्भादिअहवस्मेहि वेदगसम्मत्तं मंजमं च पिडवण्णो अप्पमत्तो (१) पमत्तो होद्ण (२) मिन्छत्तं गंतूणंतरिय अद्वेतालीमपुन्यकोडीओ पिभामिय अपन्छिमाए पुन्यकोडीए बद्धाउओ मंतो अप्पमत्ता होद्ण पमत्तो जादे। । लद्वमंतरं (३)। मदो देवो जादो। तिण्णिअतासुहत्तन्भहियअहवस्तेणूगअहेदालीसपुन्यकोडीओ पमनुक्कस्संतरं होदि।

उक्त तीनों गुणस्थानवाले मनुष्यत्रिकोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्व है।। ६९।।

इनमेंसे पहले मनुष्य संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव अन्यगितसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हो आठ वर्षका हुआ। और वेदकसम्यक्त्व तथा संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अड़तालीस पूर्वकोटियां परिश्रमण कर आयुके अन्तमें देवायुको वांधकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे उक्त अन्तर लब्ध हुआ (२)। पुनः मरा और देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और दे। अन्तर्मुद्धतौंसे कम अड़तालीस पूर्वकोटियां संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है

अव प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहंत हैं — में।हकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव अन्यगितिसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। पुनः गर्मको आदि लेकर आठ वर्षसे वेदकसम्यक्त्व और संयमको प्राप्त हुआ। पश्चात् वह अप्रमत्तसंयत (१) प्रमत्तसंयत होकर (२) मिथ्यात्वमें जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर, अड़तालीस पूर्वकोटियां परिश्रमण कर अन्तिम पूर्वकोटिमें बद्धायुष्क होता हुआ अप्रमत्तसंयत होकर पुनः प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकारसे अन्तर लब्ध होगया (३)। पश्चात् मरा और देव होगया। इस प्रकार तीन अन्तर्मुहतोंसे अधिक आठ वर्षसे कम अड़तालीस पूर्वकोटियां प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेण पूर्वकोटीपृथक्तानि । स. सि. १,८.

अप्पमत्तस्य उक्करमंतरं उच्चदे एक्को अट्टावीसमंतकिम्मओ अणागदीदो आगंत्ण मणुसेसु उप्पिन्जय ग्रह्मादिअट्टविस्पिओ जादो। सम्मत्तं अप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवणो (१)। पमत्ते। होद्गंतिरिदो अट्टेतालीमपुच्यकोडीओ पिरिमिय अपिच्छिमाए पुच्यकोडीए बद्धदेवाउओ संतो अप्पमत्तो जादो। लद्धमंतरं (२)। तदो पमत्तो होद्ण (३) मदो देवो जादो। तीहि अंतोसुहुत्तेहि अन्महियअट्टवस्सेहि ऊणाओ अट्टेदालीस-पुच्यकोडीओ उक्करसंतरं। पज्जत्त-मणुसिणीसु एवं चेव। णविर पज्जत्तेमु चउवीम-पुच्यकोडीओ. मणुसिणीसु अट्टपुच्यकोडीओ ति वत्तव्वं।

### चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ७० ॥

कुदे। १ तिविहमणुरुपाणं चउविग्रहउवसामगेहि थिणा एगममयावट्ठाणुवलंभा । उक्तस्सेण वासपुधतं ॥ ७१॥

कुदो ? तिविहमणुस्माणं चउ वित्रहउत्रमामगिहि विगा उक्कस्मेण वामपुधत्तावद्वाणु-वरुंभादो ।

अय अप्रमत्तसंयतका उन्छए अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव अन्य गितंस आकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर गर्भकों आदि लेकर आठ वर्षका हुआ और सम्यक्त्व तथा अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)।पुनः प्रमत्तसंयत हो अन्तरको प्राप्त हुआ और अड़तालीस पूर्वकोटियां परिभ्रमण कर अन्तिम पूर्वकोटियां देवायुको वांधता हुआ अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकारसे अन्तर प्राप्त हुआ (२)। तत्पश्चात् प्रमत्तसंयत होकर (३) मरा और देव होगया। ऐसे तीन अन्तर्मृहतौंसे अधिक आठ वर्षोंसे कम अड़तालीस पूर्वकोटियां उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पर्याप्त मनुष्यिनयोमें इसी प्रकारका अन्तर होता है। विशेष वात यह है कि इन पर्याप्तमनुष्योंके चौवीस पूर्वकोटि और मनुष्यिनयोमें आठ पूर्वकोटिकालप्रमाण अन्तर कहना चाहिए।

चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ७० ॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके मनुष्यांका चारों प्रकारके उपशामकींक विना एक समय अवस्थान पाया जाता है।

चारों उपशामकोंका उत्कर्षसे वर्षपृथक्तव अन्तर है ॥ ७१ ॥

क्योंकि, तीनों प्रकारके मनुष्योंका चारों प्रकारके उपशामकोंके विना उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व रहेनेवाला पाया जाता है।

१ चतुर्णामुपश्चमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ७२ ॥ सुगममेदं सुत्तं, ओघिम्ह उत्तत्तादो । उकस्सेण पुन्वकोडिपुधत्तं ॥ ७३॥

मणुस्साणं ताव उचदे— एक्को अट्टावीससंतकिम्मओ मणुसेसु उववण्णो गन्भादिअट्टवरसेहि सम्मत्तं संजमं च समगं पिडवण्णो (१)। पमत्तापमत्तसंजदृष्टाणे सादासादवंधपरावित्तसहस्सं काद्ण (२) दंसणमोहणीयमुवसामिय (३) उवसमसेढीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (४)। अपुन्ते (५) अणियट्टी (६) सुहुमो (७) उवसंतो (८)
सुहुमो (९) अणियट्टी (१०) अपुन्ते (११) अपमत्तो होदूणंतिरदो । अट्टेतालीसपुन्तकोडीओ परिभमिय अपिन्छमाए पुन्तकोडीए बद्धदेवाउओ मम्मत्तं संजमं च पिडविजय दंसणमोहणीयमुवसामिय उवसमसढीपाओग्गिवसोहीए विसुज्झिय अपमत्तो होदूण
अपुन्तो जादो । लद्धमंतरं । तदो णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छेदपढमसमए कालं गदो देवो
जादो । अट्टवस्सेहि एक्कारसअतोमुहुत्तेहि य अपुन्वद्धाए सत्तमभागेण च ऊणाओ
अट्टेतालीसपुन्वकोडीओ उक्कस्संतरं होदि । एवं चेव तिण्हमुवसामगाणं । णवरि दसिहं

उक्त गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ ७२ ॥ यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, ओघमें कहा जा चुका है।

चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिण्यक्त्व है।।७३॥ इनमेंसे पहले मनुष्य सामान्य उपशामकोंका अन्तर कहते हैं-माहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ, और गर्भको आदि लेकर आठ वर्षसे सम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें साता और असाता वेदनीयके वंध परावर्तन-सहस्रोंको करके (२) वर्शनमोहनीयका उपशम करके (३) उपशमश्रेणीके याग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) स्कृमसाम्पराय (७) उपशान्त-कषाय (८) स्कृमसाम्पराय (९) अनिवृत्तिकरण (१०) अपूर्वकरण (११) और अप्रमत्तसंयत हो अन्तरको प्राप्त होकर अड़तालीस पूर्वकोटियों तक परिश्रमण कर अन्तिम पूर्वकोटियों देवायुको बांध कर सम्यक्त्व और संयमको युगपन् प्राप्त होकर वर्शन-मोहनीयका उपशमकर उपशमश्रेणीके योग्य विशुद्धिस विशुद्ध होता हुआ अप्रमत्तसंयत होकर अपूर्वकरणसंयत हुआ। इस प्रकारसे अन्तर उपलब्ध होगया। तत्पश्चात् निद्रा और प्रचलको बंध-विच्छेदके प्रथम समयमें कालको प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और ग्यारह अन्तर्मुहुतांसे तथा अपूर्वकरणके सप्तम भागसे कम अड़तालीस पूर्वकोटिकाल उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे शेष तीन उपशामकोंका भी अन्तर

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्धदूर्तः । सः सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण पूर्वकोटीपृथक्खानि । स. सि. १,८.

णविह अद्वृहि अंतोपुहुत्तेहि एगसमयाहियअद्ववस्तेहि य ऊणाओ अहेदालीसपुट्य-कोडीओ उक्कस्तंतरं होदि त्ति वत्तव्यं । पज्जत्त-मणुसिणीसु एवं चेव । णविर पजत्तेसु चउवीसं पुट्यकोडीओ, मणुसिणीसु अद्व पुट्यकोडीओ त्ति वत्तव्यं ।

चदुण्हं खवा अजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ७४ ॥

कुदो १ एदेसु गुणद्वाणेसु अण्णगुणं णिव्वुदि च गदेसु एदेसिमेगसमयमेत्र-जहण्णंतरुवरुंभा ।

### उक्कस्सेण छम्मासं, वासपुधत्तं ॥ ७५ ॥

मणुस-मणुसपज्जत्ताणं छमासमंतरं होदि । मणुसिणीसु वासपुधत्तमंतरं होदि । जहासंखाए विणा कथमेदं णव्यदे ? गुरूबदेसादो ।

### एगजीवं पहुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ ७६ ॥

कुदो ? भूओ आगमणाभावा। णिरंतरणिदेसो किमई वुच्चदे ? णिग्गयमंतरं जम्हा होता है। किन्तु उनमें क्रमशः दश, नो और आठ अन्तर्मुद्धतों से और एक समय अधिक आठ वर्षोंसे कम अङ्गालीस पूर्वकोटियां उत्कृष्ट अन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिए। मनुष्यपर्यातोंमें वा मनुष्यनियोंमें भी एसा ही अन्तर होता है। विशेषता यह है कि पर्याप्तोंमें चौवीस पूर्वकोटियों और मनुष्यनियोंमें आठ पूर्वकोटियोंके कालप्रमाण अन्तर कहना चाहिए।

चारों क्षपक और अयोगिकेवालियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय है ॥ ७४ ॥

क्योंकि, इन गुणस्थानोंके जीवोंसे चारों क्षपकोंके अन्य गुणस्थानोंमें तथा अयो-गिकेवलींके निर्वृतिको चले जानेपर एक समयमात्र जन्नन्य अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उन्क्रप्ट अन्तर, छह मास और वर्षपृथक्त्व होता है ॥ ७५ ॥

मनुष्य और मनुष्यपर्यातक क्षपक वा अयोगिकेवलियोंका उत्कृष्ट अन्तर छह मास-प्रमाण है। मनुष्यनियोंमें वर्षपृथक्त्वप्रमाण अन्तर होता है।

शंका—सूत्रमें यथासंख्य पदके विना यह वात कैसे जानी जाती है ? समाधान—गुरुके उपदेशसे।

चारों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है। ७६॥ क्योंकि,चारों क्षपक और अयोगिकेवलीके पुनः आगमनका अभाव है। श्रुंका—सूत्रमें निरन्तर पदका निर्देश किस लिए है?

समाधान निकल गया है अन्तर जिस गुणस्थानसे, उस गुणस्थानको निरन्तर १ शेषाणां सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

गुणहाणादो तं गुणहाणं णिरंतरमिदि विहिम्रहेण दव्वद्वियणयावलंबिसिस्साणं पिडसेह-परूवणहं ।

सजोगिकेवली ओघं ॥ ७७ ॥

णाणेगजीवं पडुच णिथ् अंतरं, णिरंतरमिच्चेदेण भेदाभावा ।

मणुसअपज्जत्ताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ७८ ॥

किमद्वमेदस्य एम्महंतस्य गिमस्य अंतरं होदि १ एमी सहाओ एदस्स । ण च सहावे जुत्तिवादस्य पवेसी अत्थि, भिण्णविसयादो ।

उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो ॥ ७९ ॥ सुगममेदं सुनं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवगगहणं ॥ ८० ॥

कुदो ? अणप्पिदअपज्जत्तएमु उप्पज्जिय अइदहरकालेण आगदस्म खुद्दाभव-ग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

कहते हैं। इस प्रकार विधिमुखने द्रव्यार्थिकनयके अवलम्बन करनेवाले शिप्योंके प्रतिपेध प्रकृपण करनेके लिए 'निरन्तर ' इस एट्का निर्देश सूत्रमें किया गया है।

मयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। ७७।।

क्योंकि, ओघमें वर्णित नाना जीव और एक जीवकी अपक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है, इस प्रकारसे इस प्ररूपणामें कोई भेद नहीं है।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक ममय अन्तर है ॥ ७८ ॥

शंका-इस इतनी महान गशिका अन्तर किस लिए होता है ?

समाधान — यह तो राशियोंक। स्वभाव ही है। और स्वभावमें युक्तिवादका प्रवेश है नहीं, क्योंकि, उसका विषय भिन्न है।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्यापमके असंख्यातवें भाग है ॥ ७९॥ यह सूत्र सुगम है ।

एक जीवकी अपेक्षा लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥ ८० ॥

क्योंकि, अविवक्षित लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर अति स्वल्पकालसे पुनः लब्ध्यपर्याप्तकोंमें आप हुए जीवके क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

### उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ ८१ ॥

कुदो १ मणुमअपज्जत्तस्य एइंदियं गदस्स आविलयाए असंखेज्जिदिभागमेत्त-पोग्गलपरियद्वी परियद्विद्ण पिडणियत्तिय आगदस्स सुनुत्तंतरुवलंभा ।

एदं गदिं पडुच्च अंतरं ॥ ८२ ॥

मिस्साणमंतरसंभवपदुष्पायणह्रमेदं सुत्तं।

गुणं पडुच्च उभयदो वि णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ८३ ॥

उभयदो जहण्णुक्कम्मेण णाणेगजीवेहि वा णित्थ अंतरमिदि वृत्तं होदि । कुदो ? मग्गणमछंडिय गुणंतरग्गहणाभावा ।

देवगदीए देवेसु मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ८४॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ८५ ॥

उक्त लब्ध्यपूर्याप्तक मनुष्योंका उन्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है ॥ ८१ ॥

क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें गय हुए लब्ध्यपर्याप्त मनुष्यका आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पुद्रलपरिवर्तन परिश्रमण कर पुनः लौटकर आय हुए जीवके सूत्रोक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है।

यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा है ॥ ८२ ॥

यह मृत्र शिप्योंको अन्तरकी संभावना बतलानेके लिए कहा गया है।

गुणस्थानकी अपेक्षा तो दोनों प्रकारमे भी अन्तर नहीं है, निरन्तर है। ८३॥ उभयतः अर्थात् जघन्य और उत्कर्षमे. अथवा नाना जीव और एक जीवकी

अपक्षा अन्तर नहीं है, यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए। क्योंकि, मार्गणाको छोड़ विना लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंक अन्य गुणस्थानका ग्रहण हो नहीं सकता।

देवगतिमें, देवोंमें मिथ्यादृष्टि और अमंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ८४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है ॥ ८५ ॥

- १ देवगती देवानां मिध्यादृष्ट्यसयतसम्यग्दृष्ट्योनीनार्जावापेक्षया नास्त्वन्तरम् । सः सिः १, ८.
- २ एकजीवं प्रति जघन्यनान्तर्मेहृतेः । स. सि. १, ८.

कुदो ? मिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिद्वीणं दिद्वमग्गाणं देवाणं गुणंतरं गंत्ण अइद-हरकालेण पडिणियत्तिय आगदाणं अंतोम्रहत्तअंतरुवलंभा।

### उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ।। ८६ १।

मिच्छादिद्विस्स ताव उच्चदे- एको द्व्विलंगी अद्वावीससंतक्षिमओ उविरम-गेवेज्जेसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो । एक्कत्तीमं मागगेवमाणि मम्मत्तेणंतिरय अवमाणे मिच्छत्तं गदो । सद्धमंतरं (४) । चुदो मणुमो जादो । चदुिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्मंतरं होदि ।

असंजदसम्मादिद्विस्य उच्चदे— एक्को द्व्विलंगी अद्वावीससंतक्षिमओ उविस्निगेवज्जेसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (२) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (४) मिच्छत्तं गंतूणंतिरय एक्कत्तीसं सागरोवमाणि अच्छिद्ण आउअं बंधिय सम्मत्तं पिडवण्णो । लद्धमंतरं (५) । पंचिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एक्कितासं सागरोवमाणि असंजदसम्मादिद्विस्स उक्करसंतरं होदि ।

क्योंकि, जिन्होंने पहले अन्य गुणस्थानोंमें जाने आनसे अन्य गुणस्थानोंका मार्ग देखा है ऐसे मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका अन्य गुणस्थानको जाकर अति स्वल्पकालसे प्रतिनिवृत्त होकर आये हुए जीवोंके अन्तर्मुहृर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त मिथ्यादृष्टि और असंयतमम्यग्दृष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपमकालप्रमाण है ॥ ८६ ॥

इनमेंसे पहेल मिथ्यादि देवका अन्तर कहते हैं — मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृति-योंके सत्त्ववाला एक द्रव्यिलगी साधु उपरिम ग्रेवेयकों उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। इकतीस सागरापमकाल सम्यक्त्वके साथ विताकर आयुके अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तर लब्ध हुआ (४)। पश्चात् वहांसे च्युत हो मनुष्य हुआ। इस प्रकार चार अन्तर्मुह्नतौंसे कम इकतीस सागरापमकाल मिथ्यादिष्ट देवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अव असंयतसम्यग्दि देवका अन्तर कहते हैं— मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंके सत्त्ववाला कोई एक द्रव्यिलगी साधु उपरिम ग्रेवेयकों में उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विशुद्ध हो (३) वदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो इकतीस सागरोपम रहकर और आयुको बांधकर, पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (५)। ऐसे पांच अन्तर्मुहृतौंसे कम इकतीस सागरोपमकाल असंयतसम्यग्दि देवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेण एकत्रिंशत्सागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

### सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ८७॥

इदो १ दोण्हं पि सांतररासीणं णिरवसेसेण अण्णगुणं गदाणं एगसमयंतरुवरुंमा। उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ८८॥

कुदो १ एदासि दोण्हं रासीणं सांतराणं णिरवसेसेण अण्णगुणं गदाणं उक्कस्सेण पिट्योवमस्स असंखेज्जिदभागमेत्रे अंतरं पिंड विरोहाभावा ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ८९॥

सासणसम्मादिद्धिस्य पलिदोवमस्य असंखेज्जिदिभागे। अंतरं, सम्मामिच्छादिद्धिस्स अंतोग्रहुत्तं । सेसं सुगमं, बहुमे। परूविदत्तादो ।

सासादनसम्यग्दि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि देवोंका अन्तर कितन काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ८७ ॥

क्योंकि, इन दोनों ही सान्तर गशियोंका निरवशेषक्रपंस अन्य गुणस्थानको गये हुए जीवोंके एक समयप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उन्कृष्ट अन्तर पल्योपमका अमंग्न्यातवां भाग है ॥ ८८ ॥

क्योंकि, इन दोनों मान्तर राशियोंके मामस्यमपमे अन्य गुणस्थानको चले जानेपर उत्कर्षसे पच्योपमके असंख्यातवं भागमात्र कालमें अन्तरके प्रति कोई विरोध नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्यापमका अस-ख्यातवां भाग और अन्तर्मुहर्त है ॥ ८९ ॥

सासादनसम्यग्दिष्ट देवका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमक असंख्यातवें भागप्रमाण है और सम्यग्मिध्यादिष्टका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। शेप सूत्रार्थ सुगम है, क्योंकि, पहले बहुतवार प्ररूपण किया जा चुका है।

१ सासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवं प्रति जधन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्गृहूर्तश्च । स. सि. १, ८.

# उनकस्सेण एनकत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणिं ॥ ९०॥

सासणस्स ताबुच्चदे- एक्को मणुसो दन्त्रिंगी उत्रसमसम्मत्तं पिडविज्जय सासणं गंतूण तत्थ एगसमओ अत्थि ति मदो देवो जादो। एगसमयं सासणगुणेण दिष्टो। विदियसमए मिच्छत्तं गंतूणंतिरय एक्कत्तीमं सागरोत्रमाणि गमिय आउअं बंधिय उत्रसमसम्मत्तं पिडवण्णो सासणं गदो। लद्धमंतरं। सामणगुणेणेगसमयमच्छिय विदिय-समए मदो मणुसो जादो। तिहि समएहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोत्रमाणि सासणु-क्करसंतरं।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उचदे— एको द्व्विलिंगी अट्टावीससंतकिम्मओ उविरम् गेवज्जेसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (४) मिच्छत्तं गंतूणंतिरय एक्कत्तीसं सागरोवमाणि गिमय आउअं बंधिय सम्माभिच्छत्तं गदो (५)। जेण गुणेण आउअं बद्धं, तेणेव गुणेण मदो मणुसो जादो (६)। छिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीमं सागरोवमाणि सम्मा-मिच्छत्तस्सुक्कस्संतरं होदि।

उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम-काल है ॥ ९० ॥

उनमेंसे पहले सासादनसम्यग्दि देवका उत्हृष्ट अन्तर कहते हैं – एक द्रव्यिकिंगी मनुष्य उपरामसम्यक्त्वका प्राप्त हैं। करके और सासादनगुणस्थानका जाकर उसमें एक समय अवशेष रहनेपर मरा और देव होगया। वह देव पर्यायमें एक समय सासादनगुणस्थानके साथ दृष्ट हुआ और दृसरे समयमें मिध्यात्वगुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त हो इकतीस सागरोपम बिताकर, आयुको वांधकर उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः सासादन गुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। तब सासादनगुणस्थानके साथ एक समय रहकर द्वितीय समयमें मरा और मनुष्य होगया। इस प्रकार तिन समयोंसे कम इकतीस सागरोपमकाल सासादनसम्यग्दि देवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अव सम्यग्मिध्यादृष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियों के सत्त्ववाला कोई एक द्रव्यिलगी साधु उपरिम प्रवेचकों में उत्पन्न हुआ। छहीं पर्याप्तियों से पर्याप्त हो। (१) विश्वाम ले (२) विश्वद्ध हो। (३) सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। (४)। पश्चात् मिध्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त है। इकतीस सागरोपम विताकर आगामी भवकी आयुको बांधकर सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। (५)। पश्चात् जिस गुणस्थानसे आयुको बांधा था, उसी गुणस्थानसे मरा और मनुष्य होगया (६)। इस प्रकार छह अन्तर्मुहृतौंसे कम इकतीस सागरोपमकाल सम्यग्मिध्यादृष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ उत्कर्षणेकत्रिंशत्सागरीपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसिय-सोधम्मीसाणपहुडि जाव सदार-सहस्सारकपवासियदेवेसु मिन्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥९१॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ९२ ॥

कुदो १ णवसु सम्मेसु वहुंतमिच्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्वीणं अण्णगुणं गंतूणंतिरय लहुमागदाणं अंतोमुहुत्तंतस्वलंभा ।

उक्कस्सेण सागरोवमं पलिदोवमं वे सत्त दस चोद्दस सोलस अट्टारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ९३ ॥

मिच्छादिद्विस्स उच्चदे- तिरिक्खो मणुमो वा अप्पिद्देवेसु सग-सगुक्कस्साउ-द्विदिएसु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो । अंतरिदो अप्पणो उक्कस्माउद्विदिमणुपालिय अवसाणे मिच्छतं गदो । लद्धमंतरं (४) । चदुहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाओ अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदीओ मिच्छादिद्विउक्कस्मंतरं होदि ।

भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और सौधर्म-ऐश्चानसे लेकर शतार-सहस्नार तकके कल्पवामी देवोंमें मिध्यादृष्टि और असंयतमम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त देवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ ९२ ॥

क्योंकि, भवनत्रिक और सहस्रार तकके छह कल्पपटल, इन नौ स्वर्गीमें रहने-वाले मिथ्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट देवोंके अन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त हो पुनः लघुकालसे आये हुओंके अन्तर्मुहुर्नप्रमाण अन्तरकाल पाया जाता है।

उक्त देवोंका उत्क्रुष्ट अन्तर ऋमशः सागरोपम, पल्योपम और साधिक दो, सात, दश, चैदह, सोलह और अट्ठारह सागरोपमप्रमाण है ॥ ९३ ॥

इनमेंसे पहले मिथ्यादृष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – कोई एक तिर्यंच अथवा मनुष्य अपने अपने स्वर्गकी उत्कृष्ट आयुवाले विविक्षित देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ। पश्चात् अपनी उत्कृष्ट आयुस्थितिको अनुपालनकर अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तर लब्ध हुआ (४)। इन चार अन्तर्मृहृतौंसे कम अपनी अपनी आयुस्थितियां उन उन स्वर्गोंके मिथ्यादृष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्तर है।

एवमसंजदसम्मादिद्विस्स वि । णविर पंचिह अंतोग्रुहुत्तेहि ऊणउनकस्सिद्विदीओ अंतरं होदि ।

# सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्यादिद्वीणं सत्थाणोघं ॥ ९४ ॥

कुदो ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्तस्सेण पिलदोवमस्स असं-खेज्जिदिभागोः एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागोः, अंतोग्रहुत्तंः उक्कस्सेण वेहि समएहि छहि अंतोग्रहुत्तेहि ऊणाओ उक्कस्मिट्टिदीओ अंतरिमच्चेएहि भेदाभावा । णविर सग-सगुक्कस्सिट्टिदीओ देस्रणाओ उक्कम्संतरिमिदि एत्थ वत्तव्वं, सत्थाणोघण्णहाणुववत्तीदे।।

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिद्वि-असंजद-सम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ ९५॥

सुगममेदं सुत्तं।

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ९६ ॥

इसी प्रकारसे असंयतसम्यग्दिष्ट देवोंका भी अन्तर ज्ञानना चाहिए। विशेष बात यह है कि उनके पांच अन्तर्मुहूनोंसे कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

उक्त स्वर्गीके मासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्यादीष्ट देवोंका अन्तर स्वस्थान ओघके समान है ॥ ९४॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अंपक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्षसे पत्योपमका असंक्यातवां भाग अन्तर हैं: एक जीवकी अंपक्षा जघन्यसे पत्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्मुद्धतें अन्तर हैं, उत्कर्षसे दो समय और छह अन्तर्मुद्धतोंसे कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तर हैं; इत्यादि कपंस ओघंके अन्तरसे इनके अन्तरमें भेदका अभाव है। विशेष बात यह है कि अपनी अपनी कुछ कम उत्कृष्ट स्थितियां ही यहां पर उत्कृष्ट अन्तर है ऐसा कहना चाहिए; क्योंकि, अन्यथा सूत्रमें कहा गया स्वस्थान ओघ अन्तर बन नहीं सकता।

आनतकल्पसे लेकर नवप्रवेयकविमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९५ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्सुहर्त है।। ९६।। कुदो ? तेरसञ्जवणिहदिमिच्छादिहि-सम्मादिहीणं दिष्ठमग्गाणमण्णगुणं गंतूण लहु-मागदाणमंतोग्रहुत्तंतरुवलंभा।

उक्कस्सेण वीसं वावीसं तेवीसं चउवीसं पणवीसं छव्वीसं सत्ता-वीसं अट्टावीसं ऊणत्तीसं तीसं एक्कत्तीसं सागरे।वमाणि देसूणाणि ॥ ९७॥

मिच्छादिद्विस्स उच्चदे— एक्को दन्त्रिंगी मणुसो अप्पिददेवेसु उववण्णो । छहि पन्जत्तीहि पन्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) त्रिसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडविन्जय अंतिरदो। अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदीओ अणुपालिय अवसाणे मिच्छत्तं गदो (४) । चदुहि अंतो- मुहुत्तेहि ऊणाओ अप्पप्पणो उक्कस्मद्विदीओ मिच्छादिद्विस्स उक्कस्संतरं होदि ।

असंजदसम्मादिष्टिस्स उच्चदे- एको दव्विलंगी बद्धक्कस्साउओ अप्पिददेवेसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्मंतो (२) विसुद्धो (३) वेदग-सम्मत्तं पिडवण्णो (४) मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो । अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदियमणु-पालिय सम्मत्तं गंतूण (५) मदो मणुसो जादो । पंचीह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणउक्कस्स-द्विदिमेत्तं लद्धमंतं ।

क्योंकि, आनत-प्राणत आदि तरह भुवनोंमें रहनेवाले हप्रमार्गी मिथ्याहिष्ट और असंयतसम्यग्हिष्ट देवोंका अन्य गुणस्थानको जाकर पुनः शीधतासे आनेवाले उन जीवोंके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तेरह भ्रुवनोंमें रहनेवाले देवोंका उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः देशोन बीस, बाईस तेईस, चौबीस, पचीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस और इकतीस सागरोपम कालप्रमाण होता है।। ९७॥

इनमेंसे पहले मिध्यादि देवका उन्हाए अन्तर कहते हैं – एक द्रव्यिलिंगी मनुष्य विविक्षित देवों में उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियों से पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अपनी अपनी उत्हाए आयुस्थितिको अनुपालन कर जीवनके अन्तमें मिध्यात्वको गया (४)। इन चार अन्तर्मुहुतोंसे कम अपनी अपनी उत्हाए स्थितिप्रमाण उक्त मिध्यादिए देवोंका उत्हाए अन्तर होता है।

अब असंयतसम्यग्दिष्ट देवका उत्हर अन्तर कहते हैं— बांधी है देवोंमें उत्हर आयुको जिसने. एसा एक द्रव्यालंगी साधु विविध्यत देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विध्याम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। अपनी अपनी उत्हर आयुस्थितिको अनुपालन कर सम्यक्त्वको जाकर (५) मरा और मनुष्य हुआ। इस प्रकार इन पांच अन्तर्मुद्धतोंसे कम अपनी उत्हर स्थितिप्रमाण अन्तर रुध्य हुआ।

### सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणं सत्थाणमोघं ॥ ९८ ॥

कुदो १ णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगममओ, उक्कस्सेण पित्रोवमस्स असंखेज्जिदिभागो; एगजीवं पडुच्च जहण्णेण (पित्रदोवमस्स) असंखेज्जिदिभागो, अंतो- मुहुत्तं, उक्कस्सेण बेहि समएहि अंतोम्रहुत्तेहि ऊणाओ अप्पप्पणो उक्कस्साट्टिदीओ अंतरं होदि, एदेहि भेदाभावा।

अणुदिसादि जाव सन्बहिसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजद-सम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च (णित्थ) अंतरं, णिरंतरं ॥ ९९ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १०० ॥

एगगुणत्तादो अण्णगुणगमणाभावा ।

एवं गदिमग्गणा समत्ता ।

उक्त आनतादि तेग्ह भ्रुवनवासी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि देवोंका अन्तर स्वस्थान ओघके समान है ॥ ९८ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अंपक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्पसे पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तर है; एक जीवकी अंपक्षा जघन्यसे पत्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्मुद्वर्त है, उत्कर्पसे दो समय और अन्तर्मुद्वर्त कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तर होता है; इस प्रकार आधके साथ इनका कोई भेद नहीं है।

अनुदिशको आदि लेकर सर्वार्थिमिद्धि विमानवामी देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त देवोंमें एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०० ॥

उक्त अनुदिश आदि देवोंमें एक ही असंयतगुणस्थान होनेसे अन्य गुणस्थानमें जानेका अभाव है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

इंदियाणुवादेण एइंदियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १०१ ॥

सुगगमेदं सुत्तं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १०२ ॥

कुदो ? एइंदियस्स तसकाइयापञ्जत्तएसु उप्पञ्जिय सन्त्रलहुएण कालेण पुणे। एइंदियमागदस्स खुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुञ्वकोडिपुधत्तेणस्मिह-याणिं॥ १०३॥

तं जहा- एइंदिओ तसकाइएसु उवविजय अंतिरदो पुन्यकोडीपुधत्तेणन्महिय-वेसागरोवमसहस्समेत्तं तसिट्टिदिं परिभिमय एइंदियं गदो । लद्धमेइंदियाणसुकस्संतरं तस-द्विदिमत्तं । देविमच्छादिट्टिमेइंदिएसु पवेसिय असंखेज्जपोग्गलपरियद्वी तत्थ ममाडिय पच्छा देवेसुप्पाइय देवाणमंतरं किण्ण परूविदं ? ण, णिरुद्धदेवगदिमग्गणाए अभावप्यसंगा।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादमे एकेन्द्रियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा एकेन्द्रियोंका जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ।।१०२।। क्योंकि, एकेन्द्रियके असकायिक अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर सर्वलघु कालसे पुनः एकेन्द्रियपर्यायको प्राप्त हुए जीवके क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

एकेन्द्रियोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम है।। १०३।।

जैसे- कोई एक एकेन्द्रिय जीव त्रसकायिकों में उत्पन्न होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और पूर्वकोटिगृथक्त्वसं अधिक दो हजार सागरापमप्रमित त्रसकाय स्थितिप्रमाण परि-भ्रमण कर पुनः एकेन्द्रियों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर त्रस-स्थितिप्रमाण लब्ध हुआ।

शंका--देव मिथ्यादृष्टियोंको एकेन्द्रियोंमें प्रवेश करा, असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन उनमें परिश्रमण कराक पीछे देवोंमें उत्पन्न कराकर देवोंका अन्तर क्यों नहीं कहा ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, वैसा करनेपर प्ररूपणा की जानेवाली देवगति-

१ इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नारूयन्तरम् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवापेक्षया जघन्येन सुद्रभवग्रहणम् । स. सि. १,८.

३ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रे पूर्वकोटीपृथक्त्वोरम्यथिके । स. सि. १, ८.

मग्गणमछंडंतेण अंतरपरूत्रणा काद्व्या, अण्णहा अव्यवत्थावत्तीदो । एइंदियं तसकाइएसु उप्पादिय अंतरे भण्णमाणे मग्गणाए विणासो किण्ण होदीदि चे होदि, किंतु जीए मग्गणाए बहुगुणद्वाणाणि अत्थि तीए तं मग्गणमछंडिय अण्णगुणेहि अंतरिवय अंतर-परूवणा काद्व्या । जीए पुण मग्गणाए एकं चेत्र गुणद्वाणं तत्थ अण्णमग्गणाए अंतरिवय अंतरपरूवणा काद्व्या इदि एसे। सुत्ताभिष्पाओ । ण च एइंदिएसु गुणद्वाण-बहुत्तमिथ, तेण तसकाइएसु उप्पादिय अंतरपरूवणा कदा ।

बादरेइंदियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १०४ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १०५ ॥

कुदो १ बादरेइंदियस्म अण्णअपज्जेत्तेमु उप्पज्जिय सन्त्रत्थोत्रेण कालेण पुणो बादरेइंदियं गदस्म खुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

#### उकस्सेण असंखेज्जा लोगा ॥ १०६ ॥

मार्गणाके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा। विवक्षित मार्गणाको नहीं छोड़ते हुए अन्तर प्ररूपणा करना चाहिए, अन्यथा अञ्यवस्थापनकी प्राप्ति होगी।

शंका—एकेन्द्रिय जीवको त्रसकायिक जीवोंमें उत्पन्न कराकर अन्तर कहने पर फिर यहां मार्गणाका विनादा क्यों नहीं होता है ?

समाधान — मार्गणाका विनाश होता है, किन्तु जिस मार्गणामें वहुत गुणस्थान होते हैं उसमें उस मार्गणाको नहीं छोड़कर अन्य गुणस्थानों से अन्तर कराकर अन्तरप्रक्रपणा करना चाहिए। परन्तु जिस मार्गणामें एक ही गुणस्थान होता है, वहांपर अन्य मार्गणामें अन्तर करा करके अन्तरप्रक्रपणा करना चाहिए। इस प्रकारका यहांपर सूत्रका अभिप्राय है। और एकेन्द्रियों अनेक गुणस्थान होते नहीं हैं, इसिलिए असकायिकों उत्पन्न कराकर अन्तरप्रक्रपणा की गई है।

बादर एकेन्द्रियोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।। १०५॥ क्योंकि, बादरएकेन्द्रिय जीवका अन्य अपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर सर्व स्तोककालसे पुनः बादर एकेन्द्रियपर्यायको गयं हुए जीवके क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ॥ १०६ ॥

तं जधा- एक्को बादरेइंदिओ सुहुमेइंदियादिसु उप्पज्जिय असंखेज्जलोगमेत्त-कालमंतरिय पुणो बादरेइंदिएसु उववण्णो । लद्धमसंखेज्जलोगमेत्तं बादरेइंदियाणमंतरं ।

एवं बादरेइंदियपज्जत्त-अपज्जताणं ॥ १०७ ॥

कुदो १ बादरेइंदिएहिंतो सन्त्रपयारेण एदेशिमंतरस्स भेदाभावा ।

सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज्जतः अपज्जत्ताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १०८ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवगगहणं ॥ १०९ ॥

कुदो १ सहुमेइंदियस्म अणिपदअपज्जत्तएस उप्पज्जिय सन्त्रत्थोवेण कालेण तीसु वि सहुमेइंदिएस आगंतूणुप्पण्णस्स सुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

उक्कस्सेण अंग्रलस्य असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिण-उस्सप्पिणीओ ॥ ११०॥

जैसे- एक वादर एकेन्द्रिय जीव. स्क्ष्म एकेन्द्रियादिकों में उत्पन्न हो वहां पर असंख्यात लोकप्रमाण काल तक अन्तरको प्राप्त होकर पुनः वादर एकेन्द्रियों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण वादरएकेन्द्रियोंका अन्तर लब्ध हुआ।

इसी प्रकारमे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक और बादर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर जानना चाहिए॥ १०७॥

क्योंकि, बादर एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा सर्व प्रकारसे इन पर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्तक बादर एकेन्द्रियोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

सक्ष्म एकेन्द्रिय, सक्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्त और सक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर हैं ॥ १०८॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१०९।।
क्योंकि, किसी सूक्ष्म एकेन्द्रियका अविवर्धित लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न
होकर सर्व स्तोककालसे तीनों ही प्रकारके सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें आकर उत्पन्न हुए जीवके
क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त सक्ष्मित्रिकोंका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भाग असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालप्रमाण है ॥ ११० ॥ तं जहा- एक्को सुहुमेइंदिओ पज्जत्ते। अपज्जत्तो च बादेरइंदिएसु उववण्णो । तसकाइएसु बादेरइंदिएसु च असंखेज्जासंखेज्जा ओसिप्पणि-उस्सिप्पणीपमाणमंगुलस्स असंखेज्जदिभागं परिभमिय पुणो तिसु सुहुमेइंदिएसु आगंत्ण उववण्णो । लद्भमंतरं बादेरइंदियतसकाइयाणसुक्कस्सिट्टिदी।

बीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिंदिय-तस्सेव पज्जत्त अपज्जत्ताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥१११॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ।। ११२ ॥

कुदो ! अणिपदअपज्जत्तएसु उप्पज्जिय सन्त्रत्थेतिण कालेण पुणे। णवसु विग-लिदिएसु आगंतूण उप्पण्णस्स सुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

उक्स्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ ११३ ॥

जैसे- एक स्क्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्तक, अथवा लब्ध्यपर्याप्तक जीव वादर एकेन्द्रि-थोंमें उत्पन्न हुआ। वह त्रसकायिकोंमें, और वादर एकेन्द्रियोंमें अंगुलके असंख्यातवें भाग असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालप्रमाण परिश्रमण कर पुनः उक्त तीनों प्रकारके स्क्ष्म एकेन्द्रियोंमें आकर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार बादर एकेन्द्रियों और त्रसकायिकोंकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण सूक्ष्मित्रिकका उत्कृष्ट अन्तर उपलब्ध हुआ।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और उन्हींके पर्याप्तक तथा लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १११ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त द्रीन्द्रियादि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवप्रहण-प्रमाण है ॥ ११२ ॥

क्योंकि, अविवक्षित लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर सर्वस्तोक कालसे पुनः नी प्रकारके विकलेन्द्रियोंमें आकर उत्पन्न होनेवाले जीवके क्षुद्रभवग्रहणमात्र अन्तरकाल प्रायम जाता है।

उन्हीं विकलेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकास्नात्मक असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन है ॥ ११३ ॥

१ विक्लेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवापेक्षया जधन्येन खुदमवप्रहणम् । सः सि. १, ८.

<sup>🕽</sup> उत्कर्षेणानन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्गलपरिवर्ताः । स. सि. १, ८.

तं जहा- णव हि विगलिंदिया एइंदियाएइंदिएमु उप्पन्जिय आवित्याए असंखे-ज्जिदिभागमेत्तपोग्गलपरियट्टे परियद्विय पुणो णवसु विगलिंदिएसु उप्पण्णा । रुद्धमंतरं असंखेज्जपोग्गलपरियद्वमेत्तं ।

### पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ ११४ ॥

कुदो १ णाणाजीवं पड्डच णित्थ अंतरं, एगजीवं पड्डच जहण्णेण अंतोसुहुत्तं, उक्कस्सेण वे छाविद्वमागरोवमाणि अंतोसुहुत्तेण ऊणाणि इच्चेएण भेदाभावा ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ११५ ॥

दोगुणहाणजीवेसु सन्बेसु अण्णागुणं गदेसु दोण्हं गुणहाणाणं एगसमयविरहु-वर्लभा ।

#### उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ११६ ॥ कुदो १ मांतररामित्रादो । बहुगमंतरं किण्ण होदि १ मभावा ।

जैस- नवां प्रकारके विकलेन्द्रिय जीव, एकेन्द्रिय या अनेकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पुद्रलपरिवर्तन कालतक परिश्रमण कर पुनः नवीं प्रकारके विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए। इस प्रकारसे असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हुआ।

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर ओ<mark>षके समान</mark> है ।। ११४ ।।

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जधन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त कम दो छ्यासठ सागरोपमकाल अन्तर है; इस प्रकार ओछकी अपेक्षा इनमें कोई भद नहीं है।

उक्त दोनों प्रकारके पंचेन्द्रिय सासादनमम्यग्दिष्ट और मम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंका अन्तर कितने काल होता है शिनाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ११५ ॥

उक्त दोनों गुणस्थानोंके सभी जीवोंके अन्य गुणस्थानको चले जाने पर दोनों गुणस्थानोंका एक समय विरह पाया जाता है।

उक्त जीर्वोका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है ॥ ११६ ॥ क्योंकि, ये दोनों सान्तर राशियां हैं।

शंका—इनका पत्योपमके असंख्यातवें भागसे अधिक अंतर क्यों नहीं होता ? समाधान—स्वभावसे ही अधिक अन्तर नहीं होता है।

१ पचेन्द्रियेषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ सासादनसम्यग्टष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहृत्तं ॥ ११७ ॥

. सुगममेदं सुत्तं, बहुसो उत्तत्तादो ।

उन्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुन्तकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि सागरोवमसदपुधतं ॥ ११८ ॥

सासणस्स ताव उच्चदे - एक्को अणंतकालममंखेज्जलोगमेत्तं वा एइंदिएसु द्विदे। असिण्णपंचिदिएसु आगंत्ण उववण्णा । पंचिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवामिय-वाणवेतरेसु आउअं बंधिय (४) विस्मंतो (५) कमेण कालं करिय भवणवामिय-वाणवेतरदेवेसुप्पण्णा । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९) सामणं गदा । आदी दिद्धा । मिच्छत्तं गंत्णंतिरय सगद्धिदं परियद्धियावमाणे सामणं गदो । लद्धमंतरं । तदो थावरपाओग्गमाव-लियाए असंखेज्जदिभागमिन्छय कालं करिय थावरकाएसु उववण्णो आवलियाए असंखेज्जदिभागणि णविह अंतोमुहुत्तेहि ऊणिया सगद्धिदी अंतरं ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमके असं-ख्यातवें भाग और अन्तर्भुहुर्न हैं ॥ ११७ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, बहुत वार कहा गया है।

उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती पंचिन्द्रियोंका उन्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्वेस अधिक एक हजार सागरोपम काल है, तथा पंचिन्द्रिय पर्याप्तकोंका उन्कृष्ट अन्तर सागरोपम-श्वतपृथक्त्व है ॥ ११८ ॥

इनमेंस पहले सासादनसम्यग्दिष्टिका अन्तर कहते हैं - अनन्तकाल या असंख्यातलोकमात्र काल तक एकेन्द्रियों में रहा हुआ कोई एक जीव असंक्षी एंचेन्द्रियों में आकर
उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३)
भवनवासी या वानव्यन्तरों में आयुकां बांधकर (४) विश्राम ले (५) क्रमसे मरण कर
भवनवासी, या वानव्यन्तरदेवों में उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो (६)
विश्राम ले (७) विशुद्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९)। पुनः सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस गुणस्थानका प्रारम्भ दृष्ट हुआ। पश्चात् मिथ्यास्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिवर्तित होकर आयुके अन्तमें
सासादन गुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पश्चात् स्थावरकायके
योग्य आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक उनमें रह कर, मरण करके स्थावरकायिकों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आवलीके असंख्यातवें भाग और नौ अन्तर्मुहुतों से
कम अपनी स्थिति ही इनका उत्कृष्ट अन्तर है।

१ एकजीवं प्रति जघन्येन पर्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्ग्रहूर्तश्च । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण सागरोपमसहसं पूर्वकोटीपृथक्तवेरम्यधिकम् । स. सि. १, ८.

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे एक्को जीवो एइंदियद्विदिमिच्छदो असण्णिपंचिदिएस उववण्णो। पंचिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेतरेस आउअं वंधिय (४) विस्समिय (५) देवेस उववण्णो। छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्मंतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९) सम्मामिच्छत्तं गदो (१०)। मिच्छत्तं गंतूणंतिरय सगद्विदं पिरमिय अंतोमुहुत्ताव-सेसे सम्मामिच्छत्तं गदो (११)। लद्धमंतरं। मिच्छत्तं गंतूण (१२) एइंदिएस उव-वण्णो। वारमिह अंतोमुहुत्तिह जणसगद्विदी सम्मामिच्छत्तुक्कस्संतरं।

'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो' ति णायादो पंचिंदियद्विदी पुट्यकोडिपुधत्तेणब्महिय-सागरोवमसहस्समेत्ता, पज्जत्ताणं सागरोवमसदपुधत्तमेत्ता ति वत्तव्वं।

असंजदसम्मादि। हिण्हुडि जाव अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ११९ ॥ सुगममेदं सुत्तं ।

अव सम्यग्मिथ्यादिए पंचिन्द्रय जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एकेन्द्रियकी स्थितमें स्थित एक जीव असंक्षी पंचिन्द्रयोंमें उत्पन्न हुआ। मनके विना शेप पांची पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ल (२) विश्रुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तरोंमें आयुको बांधकर (४) विश्राम ल (५) देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम ल (७) विश्रुद्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हो (९) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (१०)। पुनः मिथ्यात्वको जाकर और अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमण कर आयुके अन्तर्मुहर्नकाल अवशेष रह जाने पर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (११)। इस प्रकार अन्तर लच्च हुआ। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर (१२) एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। ऐसे इन वारह अन्तर्मुहर्तौसे कम स्वस्थिति सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर है।

'जैसा उद्देश होता है, उसीके अनुसार निर्देश होता है,' इस न्यायसे पंचिन्द्रिय सामान्यकी स्थिति पूर्वकोटीपृथक्त्वसे अधिक एक हजार सागरापमप्रमाण होती है, और पंचिन्द्रिय पर्याप्तकोंकी स्थिति शतपृथक्त्वसागरापमप्रमाण होती है, ऐसा कहना चाहिए।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ११९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ असंयतसम्यन्द्रष्टशाद्यभक्तान्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

### एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। १२० ॥

कुदो १ एदेसिमण्णगुणं गंतूण सन्त्रदहरेण कालेण पडिणियत्तिय अप्पप्पणो गुण-मागदाणमंतोग्रहुत्तंतरुत्रलंभा।

उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुञ्वकोडिपुधत्तेणग्भहियाणि, सागरोवमसदपुधत्तं ॥ १२१॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे एको एइंदियद्विदिमिन्छदो असण्णिपंचिदियसम्मुन्छमपज्जस्म उववण्णो। पंचिह पज्जसीह पज्जसयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (२) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु आउअं बंधिय (४) विस्समिय (५) मदो देवेसु उववण्णो। छिह पज्जसीहि पज्जसयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मसं पिडवण्णो (९)। उवसमसम्मस्द्धाए छावित्याओ अत्थि ति आसाणं गदो अंतिरदो मिन्छसं गंतूण सगद्विदिं पिरभिमय अंते उवसमसम्मसं पिडवण्णो (१०)। पुणो सासणं गदो आवित्याए असंसेखिदिमागं कालमन्छिद्ण थावरकाएसु उववण्णो। दसिह अंतोमुहुत्तेहि

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है ॥ १२०॥

क्योंकि, इन असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्य गुणस्थानको जाकर सर्वेलघु कालसे लौटकर अपने अपने गुणस्थानको आय हुओंके अन्तर्मुहर्तमात्र अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्वसे अधिक सहस्र सागरोपम तथा श्रतपृथक्त्व सागरोपम है ।। १२१ ॥

इनमेंसे पहले असंयतसम्यग्दिश अन्तर कहते हैं— एकेन्द्रिय भवस्थितिको प्राप्त कोई एक जीव, असंक्षी पंचिन्द्रिय सम्मूर्चिछम पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। पांचों पर्या-ित्रयांसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवों में आयुको बांधकर (४) विश्राम ले (५) मरा और देवों में उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम ले (७) विश्रुद्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९)। उपशमसम्यक्त्वको कालमें छह आविल्यां अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थानको गया और अन्तरको प्राप्त हुआ। पीछे मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तमें उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१०)। पुनः सासादन गुणस्थानको गया और वहांपर आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रहकर स्थावरकायिकों ने उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इन दश अन्तर्मुहुताँसे कम अपनी स्थितिप्रमाणकाल उक्त असंयतसम्यन्दिएका

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्पुहूर्तः । सः सि. १,८.

२ उत्कर्षेण सागरोपमसहस्र पूर्वकोटीपृथक्त्वेरभ्यधिकम् । सः सि. १,८.

ऊणिया सगद्विदी ठद्धमुक्कस्संतरं । सागरोत्रमसदपुधतं देख्णिमिदि वत्तव्तं १ ण, पंचि-दियपञ्जत्तद्विदीए देख्णाए वि सागरोवमसदपुधतत्तादो । तं पि कधं णव्तदे १ सुते देख्णवयणाभावादो । सण्णिसम्मुच्छिमपंचिदिएसुप्पाइय सम्मत्तं गेण्हाविय मिच्छत्तेण किण्णांतराविदे। १ ण, तत्थ पढमसम्मत्तग्गहणाभावा । वेदगसम्मत्तं किण्ण पडिवज्ञाविदो १ ण, एइंदिएसु दीहद्धमबद्विदस्स उच्चेक्षिदसम्मत्त-सम्मामिच्छत्तस्स तदुष्पायणे संभवाभावा ।

संजदासंजदस्स वुच्चदे- एक्को एइंदियद्विदिमच्छिदो सण्णिपंचिदियपञ्जक्एसु उववण्णो तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवस-अंतोमुहुत्तेहि (१) पढमसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगवं पिववण्णो (२) छावित्याओ पढमसम्मत्तद्वाए अत्थि ति आसाणं गंतूणंतिरदो। मिच्छत्तं गंतूण सगद्विदं परिभिमय अपिच्छमे पंचिदियभवे सम्मत्तं घेतृण दंसणमोहणीयं

उत्कृष्ट अन्तर होता है।

र्ज्ञा--पंचेन्द्रिय पर्यामकोंका जो सागरोपमशतपृथक्त्वप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर बताया है, उसमें 'देशोन' ऐसा पद और कहना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पंचेन्द्रिय पर्याप्तककी देशोन स्थिति भी सागरोपम-शतपृथक्त्वप्रमाण ही होती है।

शंका--यह भी कैसे जाना जाता है?

समाधान-क्योंकि, सूत्रमें 'देशोन ' इस वचनका अभाव है।

शैका--संशी सम्मूर्व्छिम पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराकर और सम्यक्त्वको प्रहण कराकर मिथ्यात्वके द्वारा अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संबी सम्मूर्व्छिम पंचेन्द्रियोंमें प्रथमोपशमसम्यक्त्वके प्रहण करनेका अभाव है।

शंका-वेदकसम्यक्तवको क्यों नहीं प्राप्त कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें दीर्घ काल तक रहनेवाले और उद्वेलना की है सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी जिसने, ऐसे जीवके वेदकसम्यक्त्वका उत्पन्न कराना संभव नहीं है।

संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— एकेन्द्रियकी स्थितिको प्राप्त एक जीव, संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्तर्मुद्धतेसे (१) प्रथमोपशमसम्यक्त्वको तथा संयमासंयमको युगपत् प्राप्त हुआ (२)। प्रथमोपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलियां अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त कर अन्तरको प्राप्त हुआ। मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके अन्तिम पंचेन्द्रिय भवमें सम्यक्त्वको ग्रहण कर दर्शनमोहनीयका क्षय कर और संसारके

खिवय अंतोमुहुत्तावसेमे संमारे मंजमामंजमं च पिडवण्णो (३) अप्पमत्तो (४)। पमत्तो (५) अप्पमत्तो (६)। उविर छ मुहुत्ता। तिण्णिपक्खेहि तिण्णिदिवसेहि वारसअंतो-मुहुत्तेहि य ऊणिया मगिहुदी लद्धं मंजदामंजदाणमुक्कस्मंतरं। एइंदिएसु किण्ण उप्पाइदो १ लद्धमंतरं करिय उविर मिज्झणकालादो मिच्छत्तं गंतूण एइंदिएसु आउअं वंधिय तत्थुप्पज्जणकालो मंखेज्जगुणो ति एइंदिएसु ण उप्पादिदो । उविरमाणं पि एदमेव कारणं वत्तव्वं।

पमत्तस्य बुचदे एकको एडंदियद्विदिमन्छिदो मणुसेस उववण्णो । गब्भादिअद्व-वस्सेहि उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१) पमत्तो जादो (२)। हेद्वा पिडदृणंतिरदो मगद्विदिं पिरभिमय अपन्छिमे भवे मणुसो जादो । दंसणमोहणीयं खिवय अतोम्रहुत्तावसेसे संसारे अप्पमत्तो होदृण पमत्तो जादो (३)। लद्धमंतरं । भूओ अप्प-मत्तो (४) उविर छ अतोम्रहुत्ता । अद्विह वस्सेहि दसहि अतोम्रहुत्तेहि य ऊणिया सग-दिदी पमत्तस्मुक्कस्मंतरं लदं ।

अन्तर्मुहर्तप्रमाण अवशेष रहने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (३)। पश्चात् अप्रमत्त-संयत (४) प्रमत्तसंयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) हुआ। इनमे अपूर्वकरणादिसम्बन्धी ऊपरके छह मुहुतोंको मिलाकर तीन पक्ष, तीन दिवस और वारह अन्तर्मुहृतोंसे कम अपनी स्थितिप्रमाण संयतासंयतोंका उत्रुष्ट अन्तर है।

शंका-उक्त जीवका एकेन्द्रियोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

ममाश्रान—संयतासंयतका अन्तर लब्ध होनेक पश्चात ऊपर सिद्ध होने तकके कालमे मिथ्यात्वको जाकर एकेन्द्रियोमें आयुक्तो बांधकर उनमें उत्पन्न होनेका काल संख्यातगुणा है, इसलिए एकेन्द्रियोमें नहीं उत्पन्न कराया। इसी प्रकार प्रमत्तादि उपरितन गुणस्थानवर्ती जीवोंके भी यही कारण कहना चाहिए।

प्रमत्तमंयतका उन्कृष्ट अन्तर कहते हैं—एकेन्द्रियस्थितिको प्राप्त एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और गर्भादि आठ वर्षोंने उपशमनम्यक्त्व और अप्रमत्तगुणस्थानको एक-साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् प्रमत्तमंयत हुआ (२)। पीछ नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमण कर अन्तिम भवमें मनुष्य हुआ। दर्शनमोहनीयका क्षयकर अन्तर्मृहर्तकाल संसारके अवशिष्ट रहने पर अप्रमत्तसंयत होकर पुनः प्रमत्तसंयत हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः अप्रमत्तसंयत (४) हुआ। इनमें उपरके छह अन्तर्मृहर्त मिलाकर आठ वर्ष और दश अन्तर्मृहर्तोंसे कम अपनी स्थिति प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है।

अप्पमत्तस्य उच्चदे एको एइंदियद्विदिमच्छिदो मणुमेसु उववण्णो गब्भादिअद्व-वस्साणसुविर उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पडियण्णो। आदी दिद्वा (१)। अंत-रिदो अपच्छिमे पंचिदियभवे मणुस्मेसु उववण्णो। दंसणमोहणीयं खिवय अंतोसुहुत्तावसेसे संमारे विसुद्धो अप्पमत्तो जादो (२)। तदो पमत्तो (३) अप्पमत्तो (४)। उविर छ अंतोसुहुत्ता। एवमहुवस्मेहि दमिह अंतोसुहुत्तिह य ऊणिया पंचिदियद्विदी उक्कस्मंतरं।

चदुण्हमुवसामगाणं णाणाजीवं पडि ओघं ॥ १२२ ॥ इदो १ जहण्येण एगसमञ्जा, उक्कम्मेण वासपुधत्तिमञ्चिएति आवादो भेदामावा । एगजीवं पडुच्च जहण्येण अंतोमुहृत्तं ॥ १२३ ॥

तिण्हमुत्रसामगाणमुत्रीर चिह्नय हेट्ठा ओदिण्ण जहण्णमंतरं होदि। उत्रसंतकमायस्स हेट्ठा ओद्रिय पुणो मन्त्रजहण्णेण कालेण उत्रसंतकमायत्तं पडित्रण्णे जहण्णमंतरं होदि।

उक्कस्सेण सागरोवमसहस्माणि पुन्वकोडिपुधत्तेणव्महियाणि, सागरोवमसदपुधतं ॥ १२४॥

अप्रमत्तनंत्रमका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं - एकेन्द्रियकी स्थितमें स्थित एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भादि आठ वर्षोंन ऊपर उपशमसम्यक्त्व तथा अप्रमत्तगुण-स्थानको युगपत् प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस गुणस्थानका आरंभ दिखाई दिया। पश्चात् अन्तरको प्राप्त हो अन्तिम पंचिन्द्रिय भवमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। दर्शनमोहनीयका क्षय कर संसारके अन्तर्मुहर्न अवशेष रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। पश्चात् प्रमत्तसंयत (३) अप्रमत्तसंयत (४) हुआ। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मुहर्न मिठाने पर आठ वर्ष और दश अन्तर्महर्नोंसे कम पंचिन्द्रियकी स्थित अप्रमत्तसंयतमा उत्कृष्ट अन्तर है।

चारों उपशामकोंका अन्तर नाना जीवेंकी अपेक्षा ओघके समान है ॥ १२२ ॥ क्योंकि, नाना जीवेंकि अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे वर्षश्यक्त्व, इस प्रकार ओघसे इनमें कोई भेद नहीं है।

चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त हैं ॥१२३॥ अपूर्वकरणसंयत आदि तीनों उपशामकोंका ऊपर चढ़कर नीचे उत्तरनेपर जघन्य अन्तर होता है। किन्तु उपशान्तकपायका नीचे उत्तरकर पुनः सर्वजघन्य कालने उपशान्तकपायको प्राप्त होनेपर जघन्य अन्तर होता है।

चारों उपञ्चामकोंका उन्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिष्ययस्यमे अधिक मागरोपममहस्र और सागरोपमञ्जूषयस्य है ॥ १२४ ॥

१ चतुर्णामुपश्चमकानां नानाजीयापेक्षया सामान्यवत् । म. सि. १,८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्पहुर्नः । स. मि. १, ८.

३ उत्कर्षेण सागरोपमसहमं पूर्वकोटीपृथक्त्वेर+यधिकम् । स. मि. १, ८.

एक्को एइंदियद्विदिमन्छिदो मणुसेसु उववण्णो । गन्भादिअद्ववस्सेहि विसुद्धो उवसमसम्मनमप्पमन्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो अंतोसुहुन्तेण (१) वेदगसम्मन्तं गदो । तदो अंतोसुहुन्तेण (२) अणंताणुवंधी विसंजोजिय (३) विस्सिमिय (४) दंसणमोहणीयमुवसिमय (५) पमन्तापमन्तपरावन्तसहस्सं काद्ण (६) उवममसेढीपाओग्गअप्पमन्तो जादो (७) । अपुव्वो (८) अणियद्वी (९) सुहुमो (१०) उवमंतो (११) सुहुमो (१२) अणियद्वी (१३) अपुव्वो (१४) । हेट्ठा ओदिरदूण पंचिदियद्विदिं पिरिभिमय पिन्छिमे भने मणुमेसु उववण्णो । दंसणमोहणीयं खिवय अंतोसुहुन्तावसेसे संसारे विसुद्धो अप्पमन्तो जादो । पुणो पमन्तापमन्तपरावन्तसहस्सं काद्ण उवसमसेढीपाओग्गअप्पमन्तो होद्ण अपुव्वउवसामगो जादो । लद्धमंतरं (१५) । तदो अणियद्वी (१६) सुहुमो (१७) उवसंतकसाओ (१८) सुहुमो (१९) अणियद्वी (२०) अपुव्वो (२१) अप्पमन्तो (२२) पमन्तो (२३) अप्पमन्तो (२४) । उवि छ अंतोसुहुन्ता । एवं अट्ठिह वस्सेहि तीसिह अंतोसुहुन्तेहि ऊणिया सगद्विदी अपुव्वक्रस्संतरं । एवं चेव तिण्हसुवसामगाणं वन्तव्वं । णविर अट्ठावीस-छन्वीस-चदुवीसअंतोसुहुन्तेहि अन्भिह्यअट्ठवस्स्रणा सगद्विदी अंतरं होदि ।

एकेन्द्रिय-स्थितिमें स्थित एक जीव, मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्मादि आठ वर्षोंसे विशुद्ध हो उपरामसम्यक्त्वको और अप्रमत्तगुणस्थानको युगपत् प्राप्त होता हुआ अन्त-र्महर्तसे (१) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पश्चात् अन्तर्मुहूर्नसे (२) अनन्तानुबन्धी कषायचतुष्कका विसंयोजन करके (३) विश्राम ले (४) दर्शनमोहनीयका उपराम कर (५) प्रमत्त-अप्रमत्तगुणस्थानसम्बन्धी परावर्तन-सहस्रोंको करके (६) उपरामश्रेणीके प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (७)। पश्चात् अपूर्वकरणसंयत (८) अनिवृत्तिकरणसंयत (९) सूक्ष्म-साम्परायसंयत (१०) उपशान्तकषाय (११) सूक्ष्मसाम्पराय (१२) अनिवृत्तिकरण-संयत (१३) अपूर्वकरणसंयत (१४) हो, नीचे उतरकर पंचेन्द्रियकी स्थितिप्रमाण परि-भ्रमणकर अन्तिम भवमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। पश्चात् दर्शनमोहनीयका क्षयकर संसारके अन्तर्मद्वर्तमात्र अवशेष रहनेपर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ। पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तपरावर्तन-सहस्रोंको करके उपशमश्रेणीके याग्य अप्रमत्तसंयत होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (१५)। पश्चात अनिवृत्तिकरणसंयत ।१६) सक्त्रमसाम्परायसंयत (१७) उपशान्तकपाय (१८) स्क्ष्मसाम्परायसंयत (१९) अनिवृत्ति-करणसंयत (२०) अपूर्वकरणसंयत (२१) अप्रमत्तसंयत (२२) प्रमत्तसंयत (२३) और अप्रमत्तसंयत हुआ (२४)। इसके ऊपर क्षपकश्रेणीसम्बन्धी छह अन्तर्मृहूर्त होते हैं। इस प्रकार तीस अन्तर्मुहूर्त और आठ वर्षीसे कम पंचेन्द्रियस्थितिप्रमाण अपूर्वकरणका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे शेप तीनों उपशामकोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि उनके क्रमशः अट्टाईस छव्वीस और चौवीस अन्तर्महर्तींसे अधिक आठ वर्ष कम पंचेन्द्रिय-स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

# चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं ॥ १२५ ॥

णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण छम्मासाः एगजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरिमच्चेएहि ओघादो भेदाभावा ।

सजोगिकेवली ओघं ॥ १२६॥

कुदो ? णाणेगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरमिच्चेदेण ओघादो भेदाभावा । पंचिंदियअपज्जत्ताणं वेइंदियअपज्जत्ताणं भंगो ॥ १२७ ॥

णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्मेण अणंतकालममंखेज्जपोग्गलपरियट्टमिच्चेएहि वेइंदियअपज्जत्तेहिंतो पंचिदिय-अपज्जत्ताणं भेदाभावा ।

एदमिंदियं पडुच्च अंतरं ॥ १२८ ॥
गुणं पडुच्च उभयदो वि णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १२९ ॥
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवमिंदियमग्गणा समत्ता ।

चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ १२५ ॥ नाना जीवोंकी अपक्षा जघन्यमे एक समय और उत्कर्पसे छह मास अन्तर है , एक जीवकी अपक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; इस प्रकार ओघपरूपणासे कोई भद नहीं है।

सयागिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ १२६ ॥

क्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; इस प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है।

पंचीन्द्रय लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके समान है ॥१२७॥ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवब्रहणप्रमाण और उत्कर्पसे अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण अन्तर होता है; इस प्रकार द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंसे पंचिन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंसे अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

यह गतिकी अपेक्षा अन्तर कहा है ॥ १२८॥
गुणस्थानकी अपेक्षा दोनों ही प्रकारमे अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १२९॥
य दोनों ही सूत्र सुगम है।

इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

१ श्रेषाणा सामान्योक्तम् । सः सिः १,८ः २ एवमिन्द्रिय प्रन्यन्तग्मुक्तम् । सः सिः १,८ः ३ ग्रुण प्रत्युभयतोऽपि नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८ः

कायाणुवादेण पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइय-बाद्र-सुद्रुम-पञ्जत्त-अपञ्जत्ताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पहुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १३०॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १३१ ॥

कुदो १ एदेसिमणप्पिदअपज्जत्तएमु उप्पिज्जिय सन्त्रत्थोत्रेण कालेण पुणा अप्पिद-कायमागदाणं खुद्दाभत्रग्गहणमेत्तजहण्णंतरुवलंभा ।

#### उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ १३२ ॥

कुदो ? अप्पिदकायादो वणप्फिदिकाइएसुप्पिज्जिय अंतरिदजीवो वणप्फिदिकाय-हिदि आवलियाए असंखेज्जिदिभागपोग्गलपरियद्दमेत्तं परिभामय अणिप्पिदसेसकायद्विदि च, तदो अप्पिदकायमागदो जो होदि, तस्स सुत्तुत्तुक्कस्मृतरुवलंभा ।

कायमार्गणाके अनुवादमे पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजम्कायिक, वायुकायिक, इनके बादर और सक्ष्म तथा उन सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३०॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१३१।।

क्योंकि, इन पृथिवीकायिकादि जीवोंका अविवक्षित अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर सर्वस्तोक कालसे पुनः विवक्षित कायमें आये हुए जीवोंक श्रुद्रभवग्रहणप्रमाण जघन्य अन्तर पाया जाता है।

उक्त पृथिवीकायिक आदि जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है ॥ १३२ ॥

क्योंकि, विवक्षित कायसे वनस्पतिकायिकों में उत्पन्न होकर अन्तरको प्राप्त हुआ जीव आवलीके असंख्यातवें भाग पुद्रलपरिचर्तन वनस्पतिकायकी स्थिति तक परिभ्रमण कर और अविवक्षित रोष कायिक जीवोंकी भी स्थिति तक परिभ्रमण करके तत्पश्चात् विवक्षित कायमें जो जीव आता है उसके सुत्रोक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है।

१ कायातुवादेन पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जवन्येन खुदमवप्रहणम् । स. सि. १, ८.

६ उत्कर्षेणानन्तः कालोऽसंस्येयाः पुदूलपरिवर्ताः । स. सि. १, ८.

वणफदिकाइय-णिगोदजीव-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं।। १३३॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १३४ ॥

कुदो ? अप्पिदकायादो अणप्पिदकायं गंतूण अइलहुएण कालेण पुणो अप्पिद-कायमागदस्स खुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ॥ १३५ ॥

कुदो ? अप्पिदकायादो पुढिवि-आउ-तेउ-वाउकाइएसु उप्पिज्जिय असंखेज्जलोग-मेत्तकालं तत्थेव परिभमिय पुणो अप्पिदकायमागदस्स अमंखेज्जलोगमेत्तंतरुवलंभा ।

बादरवणफिदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ १३६ ॥ सुगममेदं सुनं ।

वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, उनके बादर व स्नक्ष्म तथा उन सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३३ ॥

यह सूत्र मुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१३४॥ क्योंकि, विवक्षित कायस अविवक्षित कायको जाकर अतिलघु कालसे पुनः विवक्षित कायमें आय हुय जीवक क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्क्रप्ट अन्तर अमंख्यात लोक है ॥ १३५ ॥

क्योंकि, विवक्षित वनस्पतिकायेस पृथिवी, जल, अग्नि और वायुकायिक जीवोंमें उत्पन्न होकर असंख्यात लोकमात्र काल तक उन्हींमें परिश्रमण कर पुनः विवक्षित वनस्पतिकायको आय हुए जीवक असंख्यातलोकप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

बादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर और उनके पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ वनस्पतिकायिकानां नानाजीवापेक्षया नारुयन्तरम् । सः सिः १,८.

२ एकजीवापेक्षया जघन्यन खुडभवग्रहणम् । स. सि. १,८. ३ उत्कर्षणासस्यया लोकाः । स. सि. १,८.

# एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १३७ ॥ एदं पि सुत्तं सुगमं चेय ।

### उक्कस्सेण अङ्गाइज्जपोग्गलपरियष्ट्रं ॥ १३८ ॥

कुदो ? अप्पिदकायादो णिगोदजीवेसुप्पण्णस्स अङ्काइज्जपोग्गलपरियद्दाणि सेस-कायपरिब्भमणेण सादिरेयाणि परिभमिय अप्पिदकायमागदस्स अङ्काइज्जपोग्गलपरियद्द-मेर्चतरुवरुंभा ।

### तसकाइय-तसकाइयपञ्जत्तएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ १३९ ॥

कुदो ? णाणाजीवं पड्डच जहण्णेण णित्थ अंतरं, णिरंतरं; एगजीवं पड्डच जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्मेण वे छाविहसागरोवमाणि देखणाणिः; इच्चेदेहि मिच्छादिहि-ओघादो भेदाभावा ।

### सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओघं ॥ १४०॥

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१३७॥ यह सूत्र भी सुगम ही है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अढ़ाई पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है ॥ १३८ ॥

क्योंकि, विवक्षित कायसे निगोर्द जीवोंमें उत्पन्न हुए, तथा उसमें अढ़ाई पुद्रल-परिवर्तन और रोप कायिक जीवोंमें परिश्रमण करनेसे उनकी स्थितिप्रमाण साधिक काल परिश्रमणकर विवक्षित कायमें आये हुए जीवके अढ़ाई पुद्रलपरिवर्तन कालप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तक जीवोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ १३९ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है, निरन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुद्धर्त अन्तर है और उत्कर्षसे देशोन दो छ्यासठ सागरोपम अन्तर है; इस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीवोंके ओघ अन्तरसे इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तक सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान अन्तर है ॥ १४० ॥

१ त्रसकायिकेयु मिध्यादृष्टेः सामान्यतत् । सः सिः १,८.

२ सासादनसम्यग्टप्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

कुदो ? जहण्णेण एगममओ, उक्कस्सेण पितदोवमस्स असंखेज्जिदभागोः; इच्चे-एहि भेदाभावा ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोगुहुत्तं ॥ १४१ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणव्महियाणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ॥ १४२ ॥

तं जधा— एक्को एइंदियद्विदिमच्छिदो असण्णिपंचिदिएसु उववण्णो । पंचिहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्मंतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु आउअं बंधिद्ण (४) विस्मंतो (५) मदो भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९) सामणं गदो । मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो । तमिद्विदं पिरयद्विद्ण अवमाणे सासणं गदो । लद्धमंतरं । तदो तत्थ थावरपाओग्गमाविलयाए असंखेज्जिदिभागमिच्छद्ण कालं गदो ।

क्योंकि, जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तर है, इस प्रकार आघोस इनके अन्तरमें कोई भद नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमके असं-ग्व्यातवें भाग और अन्तर्ग्रहूर्तप्रमाण है ॥ १४१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर ऋमशः पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम और कुछ कम दो हजार सागरोपम है ॥ १४२ ॥

जैसे- एकेन्द्रियकी स्थितमें स्थित कोई एक जीव असंक्षी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंस पर्याप्त हो (१) विश्राम हे (२) विश्रुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें आयुको वांधकर (४) विश्राम हे (५) मरा और भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें अत्यन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम हे (७) विश्रुद्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हो (९) सासादनगुणस्थानको गया। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ और त्रस जीवोंकी स्थितिप्रमाण परिवर्तन करके अन्तमें सासादनगुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर छन्ध हुआ। तत्पश्चात् उस सासादनगुणस्थानमें स्थावरकायके योग्य आवलीकं असंख्यातवें भागप्रमाण काल

१ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासख्येयमागोऽन्तर्मुहूर्तश्च । सः सि. १,८.

थावरकाएसु उववण्णो । आवलियाए असंखेज्जदिभागेण णवहि अंतोमुहुत्तेहि य ऊणिया तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तिहिदी अंतरं होदि ।

सम्मामिच्छादिहिस्स उच्चदे एक्को एइंदियद्विदिमच्छिय जीवो असण्णिपंचिंदिएसु उववण्णो। पंचिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु आउअं बंधिय (४) विस्तमिय (५) पुट्वृत्तदेवेसु उववण्णो। छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्तंतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९)। सम्मामिच्छत्तं गदो (१०)। मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो सगद्विदि परिभिमय अंतोमुहुत्तावसेसाए तस-तसपज्जत्तद्विदीए सम्मामिच्छत्तं गदो। सद्भांतरं (११)। मिच्छत्तं गंतूण (१२) एइंदिएसु उववण्णो। वारमअंतोमुहुत्तिह ऊणिया तस-तसपज्जत्तद्विदी उक्क-स्मंतरं होदि।

असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १४३॥ सुगममेदं।

तक रह कर मरा और स्थावरकायिकोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आवलिके असंख्यातवें भाग और नो अन्तर्मुहृतोंसे कम त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तकोंकी स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तक सम्यग्मिथ्यादृष्टिका अन्तर कहते हैं— एकेन्द्रिय जीवोंकी स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव असंक्षी पंचेन्द्रियों में उत्पन्न हुआ। पांच पर्याप्तियों सं पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विद्युद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवों में आयुक्तो बांधकर (४) विश्राम ले (५) पूर्वोक्त देवों में उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियों से पर्याप्त हो (६) विश्राम ले (७) विद्युद्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९)। पश्चात् सम्यग्मिथ्यात्वको गया (१०)। पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके असकायिक और असकायिकपर्याप्तककी स्थितिके अन्तर्मुहूर्त अवशेष रह जानेपर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (११)। पीछे मिथ्यात्वको जाकर (१२) एकेन्द्रियों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इन बारह अन्तर्मुहूर्तों कम अस और असपर्याप्तकोंकी स्थिति ही उक्त दोनों प्रकारके सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमे लेकर अप्रमत्तसंयत तक त्रसकायिक और त्रस-कायिकपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १४३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

**एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १४४ ॥** एदं पि सुगमं।

उनकरसेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुभत्तेणन्भहि-याणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ॥ १४५ ॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उचदे— एको एइंदियद्विदिमिन्छदो असिण्णपंचिदियसम्मुन्विछमपज्जत्तएसु उववण्णो। पंचिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) मरणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु आउअं वंधिय (४) विस्मंतो (५) कालं करिय भरणवासिएसु वाणवेंतरेसु वा देवेसु उववण्णो। छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९)। उवसमसम्मत्तद्धाए छाविष्यावसंसाए आमाणं गदो। अंतरिदो मिच्छतं गत्ण सगिद्धिदं परिभिषय अंत उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (१०)। लद्धमंतरं। पुणो सामणं गदो आविष्याए असंसे-अदिभागं कालमच्छिद्ण एइंदिएसु उववण्णो। दसिह अंतोग्रहुत्तेहि ऊणिया तस-तस-पज्जतिद्धि उक्कस्मंतरं।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है ॥ १४४ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त असंयतादि चारों गुणस्थानवर्ती त्रम और त्रमपर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो महस्रमागरोपम और कुछ कम दो महस्र मागरोपम है ॥ १४५ ॥

इनमेंसे पहले त्रस और त्रसपर्याप्तक असंयतसम्यग्दिष्टका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— एकेन्द्रियस्थितिको प्राप्त कोई एक जीव असंकी पंचेत्द्रिय सम्मूर्विछम पर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है। (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो। (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें आयुक्ता बांधकर (४) विश्राम ले (५) काल कर भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो। (६) विश्राम ले (७) विश्रुद्ध हो। (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। (९)। उपशमसम्यक्त्वको कालमें छह आविलयां अवशेष गहने पर सासादनगुणस्थानको गया और अन्तरको प्राप्त हो। मिध्यात्वमें जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तमें उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। १०)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः सासादनगुणस्थानको जाकर वहां आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक रहकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इन दश अन्तर्मुहुनोंसे कम त्रस और त्रसपर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति उन्हींके असंयतसम्यग्दिए जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर है।

१ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रे पूर्वकोटीपृथक्त्वैर+यधिक । स. सि. १,८.

संजदासंजदस्स उच्चदे- एकको एइंदियद्विदिमिन्छदो सिण्णपंचिदियपञ्जत्तएसु उववण्णो । असिण्णसम्मुन्छिमपज्जत्तएसु किण्ण उप्पादिदो १ ण, तत्थ संजमासंजम-गाहणाभावा । तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवसेहि अंतोमुहुत्तेण य पढमसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगवं पिडवण्णो (१) । पढमसम्मत्तद्धाए छावित्याओ अत्थि ति सासणं गदो । अंतिदो मिन्छत्तं गंत्ण सगद्विदं पिरमिमय पिन्छमे तसभवे सम्मत्तं घेत्ण दंसण-मोहणीयं खिवय अंतोमुहुत्तावसेसे संमारे संजमासंजमं पिडवण्णो (३) । लद्धमंतरं । अप्पमत्तो (४) पमत्तो (५) अप्पमत्तो (६) । उविर खवगसेढिम्हि छ मुहुत्ता । एवं बारसअंतोमुहुत्ताहिय-अट्ठेतालीसिद्वसेहि ऊणिया तस-तसपज्जत्तिद्वदी संजदा-संजदक्कस्संतरं ।

पमत्तस्स उच्चदे- एक्को एइंदियद्विदिमच्छिदे। मणुमेसु उववण्णो । गब्भादिअहु-वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१) पमत्तो (२) हेट्ठा परिविदय अंतरिदे। । सगद्विदिं परिभमिय अपच्छिमे भवे सम्मादिद्वी मणुमे। जादो । दंसणमोहणीयं

त्रस और त्रसपर्याप्तक संयतासंयतका उत्क्रप्ट अन्तर कहते हैं- एकेन्द्रिय जीवोंकी स्थितिमें स्थित कोई एक जीव संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ।

शंका—उक्त जीवकी असंक्षी सम्मूर्चिछम पर्याप्तकोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया? समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें संयमासंयमके ब्रहण करनेका अभाव है।

पुनः उत्पन्न होनेके पश्चात् तीन पश्च, तीन दिवस और अन्तर्मुहर्नसं प्रथमो-परामसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। प्रथमापरासम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां रोष रहने पर सासादनगुणस्थानको गया और अन्तरको प्राप्त हो मिथ्यात्वमें जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके अन्तिम त्रसभवमें सम्यक्त्वको प्रहणकर और दर्शनमोहनीयका क्षय कर अन्तर्मृहर्तप्रमाण संसारके अविशिष्ट रहने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पश्चात् अप्रमत्तसंयत (४) प्रमत्तसंयत (५) और अप्रमत्तसंयत (६) हुआ। इनमें क्षपकश्चेणीसम्बन्धी ऊपरके छह अन्तर्मुहर्त और मिलाये। इस प्रकार बारह अन्तर्मुहर्तीसे अधिक अङ्गालीस दिनोंसे कम त्रस और त्रसपर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट स्थिति ही उन संयतासंयत जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर है।

त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्त प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— एकेन्द्रिय स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भको आदि ले आठ वर्षके पश्चात् उपशमसम्यक्त्व और अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् प्रमत्तसंयत हो (२) नीचे गिर कर अन्तरको प्राप्त हुआ। अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण परिभ्रमण करके अन्तिम भवमें सम्यग्दिष्ट मनुष्य हुआ। पुनः दर्शनमोहनीयका खिवय अप्पमत्तो होद्ग पमत्तो जादो (३) लद्धमंतरं । भूओ अप्पमत्तो (४)। उविर छ अंतोम्रहुत्ता । एवं अट्टिहि वस्सेहि दसिह अंतोम्रहुत्तेहि य ऊणा तस-तसपन्जत्तिहिदी उक्कस्संतरं ।

अप्पमतस्स उच्चदे एक्को थावरिइदिमच्छिदो मणुमेसु उववण्णो ग्नादिअट्ट-वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१)। अंतरिदो सगिट्टिदं पिरम-मिय पिच्छिमे भवे मणुसो जादो । सम्मत्तं पिडवण्णो दंसणमोहणीयं खिवय अंतोम्रहुत्ता-वसेसे संसारे विसुद्धो अप्पमत्तो जादो (२)। रुद्धमंतरं । तदो पमत्तो (३) अप्पमत्तो (४)। उविर छ अंतोम्रहुत्ता । एवमट्टिह वस्सेहि दसिह अंतोम्रहुत्तेहि य ऊणिया तस-तसपज्जतिद्ददी उक्कस्संतरं ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवाचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच ओघं ॥ १४६॥

मुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १४७ ॥

क्षय करके अप्रमत्तसंयत हो प्रमत्तसंयत हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हो गया। पुनः अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मुहर्त और मिलाय। इस प्रकार दश अन्तर्मुहर्त और आठ वर्षोंसे कम त्रस और त्रसपर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति ही उन प्रमत्तसंयत जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर है।

त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्त अप्रमत्तसंयतका उत्रुष्ट अन्तर कहते हैं—
स्थावरकायकी स्थितिमें विद्यमान कोई एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भको आदि
ले आठ वर्षसे उपशमसम्यक्त्व और अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)।
पश्चान् अन्तरको प्राप्त हा अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम भवमें मनुष्य हुआ।
सम्यक्त्वको प्राप्त कर पुनः दर्शनमोहनीयका क्षय कर संसारके अन्तर्मुहृते अवशिष्ट
रह जानेपर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हो गया।
तत्पश्चात् प्रमत्तसंयत (३) और अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। इनमें अपरके क्षपकश्रंणीसम्बन्धी छह अन्तर्मुहृते और मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्तर्मुहृतोंसे कम
सम्बन्धी छह अन्तर्मुहृते और मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्तर्मुहृतोंसे कम
सम्बन्धी छह अन्तर्मुहृते और मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्तर्मुहृतोंसे कम

त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तक चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान अन्तर है ।। १४६ ।।

यह सूत्र सुगम है। चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है॥१४७॥

१ चतुर्णामुपश्चमकानां नानार्जाबोपेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १,८०

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

एदं पि सुगमं। उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुभत्तेणन्भहियाणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणिं॥ १४८॥

जधा पंचिदियमग्गणाए चदुण्हमुवसामगाणमंतरपरूवणा परूविदा, तधा एत्थ वि णिरवयवा परूवेदव्या।

चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं।। १४९ ॥ सगमभेदं।

सजोगिकेवली ओघं ॥ १५० ॥

एदं वि सुगमं।

तसकाइयअवज्जताणं पंचिंदियअवज्जत्तभंगो ।। १५१ ॥

कुदो ? णाणाजीवं पड्च्च णात्थि अंतरं, एराजीवं पड्च्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेजजपोग्गलपरियञ्चमिच्चेएहि पंचिदियअपज्जत्तेहिता तसकाइय-अपज्जत्ताणं भेदाभावा ।

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो सहस्र सागरोपम तथा कुछ कम दो महस्र सागरोपम है।। १४८॥

जिस प्रकारसे पंचेन्द्रियमार्गणामें चारों उपशामकोंकी अन्तरप्ररूपणा प्ररूपित की है, उसी प्रकार यहांपर भी सामस्त्यरूपसे अविकल प्ररूपणा करना चाहिए।

चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। १४९।। यह सूत्र सुगम है।

सयोगिकेवलीका अन्तर ओचके समान है ॥ १५० ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

त्रसकायिक लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके अन्तरके समान है ॥ १५१ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवप्रहणप्रमाण, उत्कर्षसे अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है; इस प्रकार पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंसे त्रसकायिक लब्ध्यपर्याप्तकोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

१ उत्कर्षेण द्वे सागरीपमसहस्रे पूर्वकोटीपृथक्लैरम्यधिके। स. सि. १, ८.

२ बेबाणां पंचेन्द्रियवत् । सः सिः १, ८०

एदं कायं पडुच्च अंतरं । गुणं पडुच उभयदो वि णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १५२ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एवं कायमग्गणा समता।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचविच्जोगीस कायजोगि-ओरा-िल्यकायजोगीस मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजद-सजोगिकेवलीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणेग-जीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १५३॥

कुदो ? अप्पिदंजोगसिहदअप्पिद्गुणद्वाणाणं सन्त्रकालं संभवादे। । कथमेग-जीवमासेज अंतराभावो ? ण ताव जोगंतरगमणेणंतरं संभवदि, मग्गणाए विणासापत्तीदो। ण च अण्णगुणगमणेण अंतरं संभवदि, गुणंतरं गदस्म जीवस्म जोगंतरगमणेण विणा पुणो आगमणाभावादो। तम्हा एगजीवस्म वि णित्थि चेव अंतरं।

यह अन्तर कायकी अपेक्षा कहा है। गुणस्थानकी अपेक्षा दोनों ही प्रकारसे अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १५२।।

यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादमे पांचों मनोयोगी, पांचों वन्तनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगियोंमें, मिध्यादृष्टि, अमंयतमम्यग्दृष्टि, मंयतामंयत, प्रमत्तसंयत, अप्र-मत्तसंयत और सयोगिकेवित्योंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५३ ॥

क्योंकि, सूत्रोक्त विवक्षित योगोंने सहित विवक्षित गुणस्थान सर्वकाल संभव हैं। शंका—एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव कैसे कहा ?

समाधान—सूत्रोक्त गुणस्थानोंमें न तो अन्य योगमें गमनद्वारा अन्तर सम्भव है, क्योंिक, ऐसा मानने पर विवक्षित मार्गणाके विनाशकी आपत्ति आती हैं। और न अन्य गुणस्थानमें जानेसे भी अन्तर सम्भव है, क्योंिक, दूसरे गुणस्थानको गये हुए जीवके अन्य योगको प्राप्त हुए विना पुनः आगमनका अभाव है। इसिलिए सूत्रमें बताये गये जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है।

१ योगानुवादेन कायवाङ्मानसयोगिनां मिध्यादृष्टचसंयतसम्यग्दृष्टिसयतासयतप्रमत्ताप्रमत्तसयोगकेवितां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । स. शि. १, ८. २ प्रतियु ' अपगद ' इति पाठः ।

सासणसम्मादिहिःसम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १५४॥ सगममेदं।

उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो ॥ १५५ ॥ कुदो १ दोण्हं रासीणं सांतरत्तादो । सांतरत्ते वि अहियमंतरं किण्ण होदि १ सहाबदो ।

एगजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १५६ ॥ इदो १ गुण-जोगंतरगमणेहि तदमंभवा।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवाचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओघं ॥ १५७॥

कुदो ? जहण्णेण एगसमओ, उक्करसेण वासपुधत्तमिचेएहि ओघादो भेदाभावा।

उक्त योगवाले सासादनमम्यग्दि और सम्यग्मिध्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १५४॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग है ॥ १५५ ॥ क्योंकि, ये दोनों ही राशियां सान्तर हैं।

शंका—राशियोंके सान्तर रहने पर भी अधिक अन्तर क्यों नहीं होता है ? समाधान—स्वभावसे ही अधिक अन्तर नहीं होता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५६ ॥ क्योंकि, अन्य गुणस्थानों और अन्य योगोंमें गमनद्वारा उनका अन्तर असंभव है।

उक्त योगवाले चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान अन्तर है।। १५७॥

क्योंकि, जघन्यसे एक समय और उत्कर्पसे वर्षपृथक्त्व अन्तर है, इस प्रकार आघके अन्तरसे इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

१ सासादनसम्यन्दिष्टसम्यग्मिथ्यादृष्ट्योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १,८०

२ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि, १,८.

३ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १,८ः

## एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।। १५८॥

जोग-गुणंतरगमणेण तदसंभवा। एगजोगपरिणमणकालादो गुणकालो संखेजगुणो त्ति कर्घ णव्यदे १ एगजीवस्स अंतराभावपदुष्पायणसुत्तादो।

#### चदुण्हं खवाणमोघं ॥ १५९॥

णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण छम्मासं; एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरमिच्चेदेहि भेदाभावा ।

ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ १६० ॥

तम्हि जोग-गुणंतरसंकंतीए अभावादो ।

सासणसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओघं ॥ १६१॥

एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५८ ॥
क्योंकि, अन्य योग और अन्य गुणस्थानमें गमनद्वारा उनका अन्तर असंभव है।
शंका—एक योगके परिणमन कालसे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा है, यह
कैसे जाना जाता है ?

समाधान—एक जीवके अन्तरका अभाव बतानेवाले सूत्रसं जाना जाता है कि एक योगके परिवर्तन-कालसे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा है।

उक्त योगवाले चारों क्षपकोंका अन्तर आघके ममान है।। १५९।।

नाना जीवोंकी अंपक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्रसे छह माम अन्तर है, तथा एक जीवकी अंपक्षा अन्तर नहीं है; इस प्रकार आघसे अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ १६०॥

क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें योग और गुणस्थानके परिवर्तनका अभाव है।

औदारिकामिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ १६१ ॥

१ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

२ चतुर्णा क्षपकाणामयागकेवलिनां च सामान्यवत् । सः सि. १,८.

कुदो ? जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागोः; इच्चेदेहि ओघादो भेदाभावा ।

## एगजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १६२ ॥

कुदो ? तत्थ जोगंतरगमणाभावा । गुणंतरं गदस्स वि पिडिणियत्तिय सासणगुणेण तम्हि चेव जोगे परिणमणाभावा ।

असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १६३॥

कुदो १ देव-णेरइय-मणुमअसंजदमम्मादिद्वीणं मणुमेमु उप्पत्तीए विणा मणुस-असंजदयम्मादिद्वीणं तिरिक्षेसु उप्पत्तीए विणा एगसमयं असंजदसम्मादिद्विविरहिद-ओरालियमिस्सकायजोगस्स संभवादो ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १६४ ॥ तिरिक्ख-मणुस्वेमु वासपुधत्तमेत्तकालमसंजदसम्मादिद्वीणमुववादाभावा ॥ एगजीवं पडुच णात्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १६५ ॥

क्योंकि, जघन्यसे एक समय, और उत्कर्षसे पब्योपमका असंख्यातवां भाग अन्तर है, इस प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६२ ॥

क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगकी अवस्थामें अन्य योगमें गमनका अभाव है। तथा अन्य गुणस्थानको गये हुए भी जीवके छोटकर सासादनगुणस्थानके साथ उसी ही योगमें परिणमनका अभाव है।

औदारिकमिश्रकाययोगी। असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ।। १६३ ।।

क्योंकि, देव, नारकी और मनुष्य असंयतसम्यग्दिष्टयोंका मनुष्योंमें उत्पत्तिके विना, तथा मनुष्य असंयतसम्यग्दिष्टयोंका तिर्यंचोंमें उत्पत्तिके विना असंयतसम्यग्दिष्ट-योंसे रहित औदारिकमिश्रकाययोगका एक समयप्रमाण काल सम्भव है।

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है ॥ १६४ ॥

क्योंकि, तियंच और मनुप्योंमें वर्पपृथक्त्वप्रमाण कालतक असंयतसम्यन्दृष्टि-योंका उत्पाद नहीं होता है।

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६५ ॥ तिम्ह तस्स गुण-जोगंतरसंकंतीए अभाग । सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं प**डुच्च** जहण्णेण एगसमयं ॥ १६६ ॥

कुदे। १ कवाडपञ्जायिवरहिदकेवलीणमेगसमओवलंभा ।
उक्कस्सेण वासपुधतं ॥ १६७ ॥
कवाडपञ्जाएण विणा केवलीणं वासपुधत्तच्छणसंभवादो ।
एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १६८ ॥
कुदो १ जोगंतरमगंत्ण ओरालियिमस्सकायजोगे चेव द्विदस्म अतरासंभवा ।
वेउव्वियकायजोगीसु चदुट्टाणीणं मणजोगिभंगो ॥ १६९ ॥
कुदो १ णाणेगजीवं पडुच्च अंतराभावेण साधम्मादो ।

वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १७० ॥

क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययांगी असंयतसम्यग्दिष्ट जीवमें उक्त गुणस्थान और औदारिकमिश्रकाययोगके परिवर्तनका अभाव है।

औदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली जिनोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १६६ ॥

क्योंकि, कपाटपर्यायसं रहित केवली जिनोंका एक समय अन्तर पाया जाता है। औदारिकमिश्रकाययोगी केवली जिनोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ १६७॥

क्योंकि, कपाटपर्यायके विना केवली जिनोंका वर्षपृथक्त तक रहना सम्भव है। औदाग्किमिश्रकाययोगी केवली जिनोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है। १६८॥

क्योंकि, अन्य योगको नहीं प्राप्त होकर औदारिकमिश्रकाययेगमें ही स्थित केवलीके अन्तरका होना असंभव है।

वैक्रियिककाययोगियोंमें आदिके चारों गुणस्थानवर्तः जीवोंका अन्तर मनो-योगियोंके समान है ॥ १६९॥

क्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे दोनोंमें समानता है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मिध्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है र नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है, ॥ १७०॥ तं जहा- वेउन्त्रियमिस्सकायजोगिमिच्छादिष्टिणो सन्त्रे वेउन्त्रियकायजोगं गदा। एगसमयं वेउन्त्रियमिस्सकायजोगो मिच्छादिद्वीहि विरहिदो दिद्वो । विदियसमए सत्तद्व जणा वेउन्त्रियमिस्सकायजोगे दिद्वा । लद्धमेगसमयमंतरं ।

## उक्कस्सेण बारस मुहुत्तं ॥ १७१ ॥

तं जधा- वेउन्त्रियमिस्प्रमिन्छादिई।सु सन्त्रेसु वेउन्त्रियकायजोगं गदेसु बारस-सुद्रुत्तमेत्तमंतिरय पुणो सत्तद्वजणेसु वेउन्त्रियमिस्सकायजोगं पिडवण्णेसु बारसमुद्रुत्तंतरं होदि ।

एगजीवं पडुच णिरिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ १७२ ॥ तत्थ जोग-गुणंतरगमणाभाग ।

## सासणसम्मादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणं ओरालियमिस्सभंगो ॥ १७३ ॥

कुदो ? सासणसम्मादिद्वीणं णाणाजीवं पड्डच जहण्णुक्कस्मेण एगसमयं, पिलदो-वमस्स असंखेज्जिदमागा तेहिं, एगजीवं पडुच णित्थ अंतरं तेणः असंजदसम्मादिद्वीणं

जैसे- सभी वैकियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टि जीव वैकियिककाययोगको प्राप्त हुए। इस प्रकार एक समय वैकियिकमिश्रकाययोग, मिथ्यादृष्टि जीवोंसे रहित दिखाई दिया। द्वितीय समयमें सात आठ जीव वैकियिकमिश्रकाययोगमें दृष्टिगाचर हुए। इस प्रकार एक समय अन्तर उपलब्ध हुआ।

वैकियिकीमश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है।। १७१।।

जैसे- सभी वैकियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टि जीवांके वैकियिककाययोगको प्राप्त हो जाने पर वारह मुद्दर्तप्रमाण अन्तर होकर पुनः सात आठ जीवोंके वैकियिक-मिश्रकाययोगको प्राप्त होने पर वारह मुहूर्तप्रमाण अन्तर होता है।

वैकियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १७२॥

क्योंकि, उन वैकियिकमिश्रकाययोगी मिध्यादृष्टियोंके अन्य योग और अन्य गुणस्थानमें गमनका अभाव है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दि और असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंका अन्तर औदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है ॥ १७३॥

क्योंकि, सासादनसम्यग्दिएयोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः एक समय और पस्योपमका असंख्यातवां भाग है इनसे, एक

१ अप्रतो ' मागेहि '; आप्रतो ' -मागोत्तेहि '; कप्रतो '-मागचेहि ' इति पाठः ।

णाणाजीतं पडुच्च जहण्णुक्कस्सगयएगसमय-मासपुधत्तंतरेण', एगजीतं पडुच्च अंतरा-भावेण च तदो भेदाभावा ।

आहारकायजोगीसु आहारिमस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदाण-मंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १७२ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १७५॥ एदं पि सुगममेत्र । एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १७६॥ तम्ह जोग-गुगंतरम्गहणाभाता ।

कम्मइयकायजोगीसु मिन्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-असंजद-सम्मादिद्वि-सजोगिकेवलीणं ओरालियमिस्सभंगो ॥ १७७ ॥

जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है इससे; असंयतसम्यग्दिष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्हार मासपृथकत्व अन्तर हानेस, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेस इन वैक्रियिकमिश्रकाययोगी सासादन और असंयतसम्यग्दिष्योंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥१७४॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथवन्व है ॥ १७५ ॥

यह सूत्र भी सुगम ही है।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १७६ ॥

क्योंकि, आहारककाययोग या आहारकमिश्रकाययोगमें अन्य योग या अन्य गुणस्थानके ग्रहण करनेका अभाव है।

कार्मणकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगिकेत्रलियोंका अन्तर औदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है ॥ १७७॥

१ प्रतिपु ' -पुधत्तत्त्रणेण ' इति पाठः ।

मिच्छादिद्वीणं णाणेगजीवं पड्डच्च अंतराभावेणः सासणसम्मादिद्वीणं णाणाजीव-गयएयसमय-पिलदोवमासं खेज्जदिभागंतरेहि, एगजीवगयअंतराभावेणः असंजदसम्मा-दिद्वीणं णाणाजीवगयएयसमयमास-पुधत्तंतरेहि, एगजीवगयअंतराभावेणः सजोगिकविल-णाणाजीवगयएगसमय-वासपुधत्तेहि, एगजीवगयअंतराभावेण च दोण्हं समाणत्तुवरुंमा।

एवं जोगमग्गणा समत्ता।

वेद। णुवादेण इत्थिवेदेषु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १७८॥ सगमभेदं सत्तं।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ १७९ ॥

कुदो १ इत्थिवेदिमच्छादिहिस्स दिद्वमम्गस्स अण्णगुणं गंतृण पिडिणियत्तिय लहुं मिच्छत्तं पिडवण्णस्स अंतोम्रहुत्तंतरुत्रलंभा ।

#### उनकस्सेण पणवण्ण पलिदोवमाणि देसूणाणि ॥ १८०॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टियोंका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे; सासादनसम्यग्दृष्टियोंका नाना जीवगत जघन्य एक समय और उत्कृष्ट एल्यो-एमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तरसे, तथा एक जीवगत अन्तरके अभावसे; असंयत-सम्यग्दृष्टियोंका नाना जीवगत जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर मास-पृथक्तवसे, तथा एक जीवगत अन्तरका अभाव होनेसे; सयोगिकेविवयोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्ष गृथक्त्व अन्तरोंसे, तथा एक जीवगत अन्तरका अभाव होनेसे औदारिकमिश्रकाययोगी और कार्मणकाययोगी, इन दोनोंके समानता पाई जाती है।

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवेंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवेंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निग्न्तर है ॥ १७८॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ १७९ ॥ क्योंकि, दृष्टमार्गी स्त्रीवेदी मिथ्यादिष्ट जीवके अन्य गुणस्थानको जाकर और स्त्रीटकर शीघ ही मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर अन्तर्मुहर्त अन्तर पाया जाता है।

स्तिवेदी मिध्यादृष्टि जीवांका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्योपम है ॥ १८०॥

१ वेदानुवादेन स्त्रीवेदेयु मिध्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवं प्रति जधन्येनान्तर्मुहुर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण पचपंचाशत्पस्योपमानि देशोनानि । स. सि. १, ८.

तं जहा- एको पुरिसवेदो णउंसयवेदो वा अद्वावीसमोहसंतकिम्मओ पणवण्ण-पिलदोवमाउद्विदिदेवीसुं उववण्णो । छिह पज्जत्तीिह पज्जत्तयदो (१) विस्मंतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो अंतिरिदो अवमाणे आउअं बंधिय मिच्छतं गदो । लद्धमंतरं (४)। सम्मत्तेण बद्धाउअत्तादो सम्मत्तेणेव णिग्गदो (५) मणुमो जादो । पंचिह अंतोसुहुत्तेहि ऊणाणि पणवण्ण पिलदोवमाणि उक्कस्संतरं होदि। छप्पुढविणेरहएसु सोहम्मादिदेवेसु च सम्माइट्टी बद्धाउओ पुट्यं मिच्छत्तेण णिस्सारिदो । एत्थ पुण पणवण्णपिलदोवमाउद्विदिदेवीसु तहा ण णिस्सारिदो । एत्थ कारणं जाणिय वत्त्वच्यं।

सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओघं ॥ १८१॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ १८२॥

जैसे-मोहनीयकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक पुरुपंवदी, अथवा नपुंसकवेदी जीव, पचवन पत्योपमकी आयुस्थितिवाली देवियोंमे उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) वदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और आयुक्ते अन्तमें आगामी भवकी आयुक्ते बांधकर ।मध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया (४)। सम्यक्त्वके साथ आयुक्ते बांधनेसं सम्यक्त्वके साथ ही निकला (५) और मनुष्य हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहृतौंसे कम पचवन पत्योपम स्त्रीवेदी मिध्यादिष्टका उत्हृष्ट अन्तर होता है।

पहले ओघप्ररूपणामें छह पृथिवियोंके नारिकयोंमें तथा सौधर्मादि देवोंमें बद्धा-युष्क सम्यग्दि जीव मिथ्यात्वके द्वारा निकाला था। किन्तु यहां पचवन पल्यापमकी आयुस्थितिवाली देवियोंमें उस प्रकारसे नहीं निकाला। यहांपर इसका कारण जानकर कहना चाहिए।

स्त्रीवेदी सामादनमम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान अन्तर है ॥ १८१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

स्त्रीवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्यातवां भाग आर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ १८२ ॥

१ प्रतिषु 'देवेसु ' इति पष्टः ।

३ सासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्मुहृर्तश्च । सः सिः १, ८०

## एदं पि सुत्तं सुगममेव । उक्सरसेण पलिदोवमसदपुधत्तं ॥ १८३ ॥

तं जहा- एको अण्गवेदद्विदिमच्छिदो सासणद्वाए एगे। समओ अस्थि ति इत्थिवेदेसु उववण्णो एगसमयं सासणगुणेण दिहो । विदियसमए मिच्छत्तं गंतूणंतरिदो। तथीवेदद्विदिं परिभमिय अवसाणे तथीवेदद्विदीए एगसमयावसेसाए सासणं गदो । लद्ध-मंतरं । मदो वेदंतरं गदो । वेहि समएहि ऊणयं पलिदोवमसदपुधत्तमंतरं लद्धं ।

सम्मामिच्छादिद्विस्म उच्चदे एको अद्वानीसमोहसंतकम्मिओ अण्णनेदो देनीसु उवनण्णो। छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) निस्संतो (२) निसुद्धो (३) सम्मामिच्छत्तं पिडनण्णो (४) मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो। त्थीनेदिद्विदं पिरमिमय अंते सम्मामिच्छत्तं गदो (५)। लद्भमंतरं। जेण गुणेण आउअं बद्धं तं गुणं पिडनिज्जय अण्णनेदे उननण्णो (६)। एवं छिह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणिया त्थीनेदिद्विदी सम्मामिच्छत्तक्षस्संतरं होदि।

यह सूत्र भी सुगम ही है।

स्त्रीवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमञ्जतपृथक्त्व है ॥ १८३ ॥

जैसे अन्य वेदकी स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव सासादनगुणस्थानके कालमें एक समय अविशिष्ट रहने पर स्त्रीवेदियों उत्पन्न हुआ और एक समय सासादनगुणस्थानके साथ दिखाई दिया। द्वितीय समयमें मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। स्थानके साथ दिखाई दिया। द्वितीय समयमें मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। स्थावेदकी स्थितिमें एक समय अवशेष रहने पर सासादनगुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर रुव्ध हुआ। पुनः मरा और अन्य वदको प्राप्त होगया। इस प्रकार दो समयोंसे कम पत्योपमशतपृथक्त्वकाल स्त्रीवेदी सासादनसम्यग्दिए जीवका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हुआ।

अब सम्यिमध्यादिष्ट स्त्रिविदी जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहनीयकर्मकी अड्डाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव देवियोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विधाम ले (२) विद्युद्ध हो (३) सम्यिग्मध्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिध्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। स्त्राविदकी स्थिति-प्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमें सम्यिग्मध्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हो गया। पिछे जिस गुणस्थानसे आयुको बांधा था, उसी गुणस्थानको प्राप्त होकर अन्य जीवोंमें उत्पन्न हुआ (६)। इस प्रकार छह अन्तर्मुद्धताँसे कम स्त्रिविदकी स्थिति सम्यिग्मध्यादिष्ट जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेण पल्योपमञ्चतपृथक्त्वम् । स. सि. १, ८.

असंजदसम्मादिहिष्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केबिनरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १८४॥ सगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १८५ ॥ इदो १ अण्णगुणं गंतूण पिडणियत्तिय तं चेव गुणमागदाणमंतोम्रहुत्तंतरुवलंभा। उक्कस्सेण पिलेदोवमसदपुधतं ॥ १८६ ॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे। तं जहा- एक्को अद्वातीमसंतकिमओ देवेसु उत्रत्रण्णा। छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्मंतो (२) विसुद्धो (३) वेदग-सम्मत्तं पिडवण्णो (४) मिच्छत्तं गदां अंतिरिदो त्थीनदिद्विदं पिरिभिमय अंते उवसम-सम्मत्तं पिडवण्णो (५)। लद्भमंतरं। छात्रलियात्रसेसे पढमसम्मत्तकाले सासणं गंत्ण्ण मदो वेदंतरं गदो। पंचिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणयं पिलदोत्रमसदपुधत्तमंतरं होदि। देस्रण-

असंयतसम्यग्दृष्टिमे लेकर अप्रमत्तमंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती स्त्रीवेदियोंका अन्तर कितने काल होता है । नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १८४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त गुणस्थानवाले स्तिवेदियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है ॥ १८५ ॥

क्योंकि, अन्य गुणस्थानको जाकर और ठौटकर उसी ही गुणस्थानको आये हुए जीवोंका अन्तर्मुहर्त अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमञ्जूषयक्त्व है ॥ १८६ ॥

इनमेंसे पहले स्रीवेदी असंयतसम्यग्दि जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— मोहकी अट्टाईस कर्मप्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव द्वोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो, स्रीवेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमें उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। प्रथमोपशमसम्यक्त्वकं कालमें छह आविल्यां अवशेष रहेन पर सासादनगुणस्थानको जाकर मरा और अन्य वेदको गया। इस प्रकार पांच अन्तर्मृहृतौंसे कम पत्यो-प्रमात्रपृथक्त्वप्रमाण अन्तर होता है।

१ असंयतसम्यग्दप्रवाचप्रमत्तान्तानां नानाजीत्रापेक्षया नारन्यन्तरम् । म मि. १,८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्ग्रहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण पच्योपमश्चतपृथक्त्वम् । सः सिः १,८.

वयणं मुत्ते किष्ण कदं ? ण, षुधत्तणिद्देशेणेव तस्म अवगमादो ।

संजदासंजदस्स उच्चदे- एक्को अद्वावीसमोहसंतकिम्मओ अण्णवेदो तथीवेदेसु उववण्णो वे मासे गब्भे अच्छिद्ण णिक्खंतो दिवसपुधत्तेण विसुद्धो वेदगसम्मत्तं संजमा-संजमं च जुगवं पिडवण्णो (१)। मिच्छत्तं गंतूणंतिरिदो तथीवेदिहिदि पिरिभमिय अंते पढमसम्मत्तं देसंसंजमं च जुगवं पिडवण्णो (२)। आसाणं गंतूण मदो देवो जादो। वेहि सुहुत्तेहि दिवसपुधत्ताहिय-त्रेमासेहि य ऊणा तथीवेदिहिदी उक्कस्संतरं होदि।

पमत्तस्स उच्चदे- एको अट्टानीसमोहमंतकि मिओ अण्णवेदो त्थीवेदमणुसेसु उववणो । गब्भादिअट्टविस्यो वेदगसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१)। पुणो पमत्तो जादो (२)। मिच्छत्तं गंतूणंति दो त्थीवेदिहिदि पिरभिषय पमत्तो जादो । लद्भमंतरं (३)। मदो देवे। जादो । अट्टवस्पेहिं तीहिं अतोग्रहुत्तेहि ऊणिया त्थीवेदिहिदी लद्भमुक्कस्मंतरं । एवमप्पमत्तस्स वि उक्कस्मंतरं भाणिद्व्वं, विसेसाभावा।

श्रंका-सूत्रमें 'देशोन ' ऐसा वचन क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि. 'पृथक्त्व े इस पदके निर्देशसे ही उस देशोनताका कान हो जाता है।

स्रीवेदी संयतासंयत जीवका उत्हृष्ट अन्तर कहते हैं – माहनीयकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वदी जीव, स्रीवेदियोंमें उत्पन्न हुआ। दो मास गर्भमें रह कर निकला और दिवसपृथक्त्वसे विद्युद्ध हो वेदकसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो स्रीवेदकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण कर अन्तमें प्रथमापद्यमसम्यक्त्व और देशसंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः सासादन गुणस्थानको जाकर मरा और देव होगया। इस प्रकार दे मुहुर्त और दिवसपृथक्त्वसे अधिक दो माससे कम स्रीवेदकी स्थिति स्रीवेदी संयतासंयतका उत्हृष्ट अन्तर होता है।

स्रीवेदी प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव, स्रीवेदी मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि लेकर आठ वर्षका हो वेदकसम्यक्त्व और अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ(१)। पुनः प्रमत्तसंयत हुआ(२)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो स्रीवेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमें प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ(३)। पश्चात् मरा और देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और तीन अन्तर्मृहृतींसे कम स्रीवेदकी स्थितिप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ।

इसी प्रकारसे स्त्रीवेदी अप्रमत्तसंयतका भी उत्क्रप्ट अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है।

## दोण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्समोघं ॥ १८७॥

कुदो १ एगसमय-त्रासपुघत्तंतरेहि ओघादो भेदाभावा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १८८॥ सुगममेदं ।

उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्तं ॥ १८९ ॥

तं जहा- एक्को अण्णवेदो अद्वानीममोहमंतकिममो तथीवेदमणुमेसुववण्णो। अद्व-विस्तिओ सम्मत्तं संजमं च जुगवं पिडवण्गो (१)। अणंताणुवंघी विमंजोइय (२) दंसणमोहणीयसुवसामिय (३) अप्पमत्तो (४) पमत्तो (५) अप्पमत्ते। (६) अपुव्वो (७) अणियद्वी (८) सुहुमो (९) उचनंतो (१०) भूओ पिडिणियत्तो सुहुमो (११) अणियद्वी (१२) अपुन्यो (१३) हेद्वा पिडद्गंतिरदो त्थीवेदिद्विदं भिमय अवमाणे संजमं पिडविज्जय कदकरणिज्जो होद्ग अपुन्वुवसामगो जादो। सद्धमंतरं। तदो णिहा-

स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है ॥ १८७॥

क्योंकि, जधन्य अन्तर एक समय और उन्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्य है, इनकी अपेक्षा ओधसे इनमें कोई भेद नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अदेशा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ १८८ ॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमश्चतपृथक्त्व है ॥ १८९ ॥

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव, स्त्रीवेदी मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और आठ वर्षका है कर सम्यक्त और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् अनन्तानुबन्धो कपायका विसंयोजन कर (२) दर्शनमोहनीयका उपशम कर (३) अप्रमत्तसंयत (४) प्रमत्तसंयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८) सृद्ममाम्पराय (९) और उपशान्तकपाय (१०) होकर पुनः प्रतिनिवृत्त हो सूक्ष्मसाम्पराय (११) अनि वृत्तिकरण (१२) और अपूर्वकरणसंयत हो (१३) नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ और स्त्रीवेदकी स्थिनिप्रमाण परिश्रमण कर अन्तमें संयमको प्राप्त हो कृतकृत्यवेदक होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ। इस प्रकार

१ द्वयोरुपशमकयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. मि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृदूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण पल्योपमशतपृथक्वम् । स. सि. १, ८.

पयलाणं बंधे वोन्छिण्णे मदो देवो जादो। अहुवस्सेहि तेरसंतोग्रुहुत्तेहि य अपुव्वकरणद्वाए सत्तमभागेण च ऊणिया सगद्विदी अंतरं। अणियद्विस्म वि एवं चेव। णवरि वारस अतोग्रुहुत्ता एगसमओ च वत्तव्वो।

दोण्हं खवाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १९०॥

सुगममेदं।

उक्करसेण व(सपुधतं ।। १९१ ॥ अप्पमत्तत्थीवेदाणं वासपुधतेण विणा अण्णस्स अंतरस्स अणुवलंभादो । एगजीवं पडुच्च णात्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १९२ ॥ सुगममेदं ।

.पुरिसवेदएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ १९३॥

अन्तर लच्च हुआ। पीछे निद्रा और प्रचलाके बंघ विच्छेद हो जाने पर मरा और देव होगया। इस प्रकार आठ वर्ष और तेरह अन्तर्मुहृतोंसे, तथा अपूर्वकरण-कालके सातर्वे भागसे होन अपनी स्थितिप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर है। अनिवृत्तिकरण उपशामकका भी इसी प्रकारसे अन्तर होता है। विशेष बात यह है कि उनके तेरह अन्तर्मुहृतौंक स्थानपर बारह अन्तर्मुहृतें और एक समय कम कहना चाहिए।

स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और अनिष्टत्तिकरण, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १९०॥

यह सूत्र सुगम है।

स्त्रिवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण क्षपकोंका उत्क्रष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ १९१ ॥

क्योंकि, अप्रमत्तसंयत स्विविदियोंका वर्षपृथक्तवके अतिरिक्त अन्य अन्तर नहीं पाया जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १९२।।

यह सूत्र सुगम है।
पुरुषवेदियोंमें मिध्यादृष्टियोंका अन्तर ओघके समान है।। १९३॥

**१ द्व**योः क्षपकयोनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः। स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम् । सः सिः १,८ः ३ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः, १,८ः

४ पुंवेदेषु मिष्यादृष्टेः सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

कुदो १ णाणाजीवं पहुच्च अंतराभावेण, एगजीवविसयअंताग्रहुत्त-देखणवेच्छावहि-सागरोवमंतरेहि य तदो भेदाभावा ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १९४॥ सगममंदं।

उक्ससेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १९५॥ एदं पि सुगर्म ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंस्वेज्जिदिभागो, अंतोमुहुत्तंं ॥ १९६॥

एदं वि सुबोहं।

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ॥ १९७ ॥

तं जहा- एक्को अण्णवेदो उवसमसम्मादिष्टी सासणं गंत्ण सासणद्वाए एगी समओ अत्थि त्ति पुरिसवेदो जादो । सासणगुणेण एगसमयं दिद्वो, विदियसमए मिच्छत्तं

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम दो छ्यासठ मागरोपम अन्तरकी अपेक्षा ओघमिथ्यादृष्टिक अन्तरसे पुरुषवेदी मिथ्यादृष्टियोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

पुरुषवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ।। १९४ ।।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ १९५ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

पुरुषवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमञ्ञः पृल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्ग्रहुर्त है।। १९६॥

यह सूत्र भी सुबोध है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमञ्चतपृथक्त्व है ॥ १९७ ॥

जैसे- अन्य घेदवाला एक उपशमसम्यग्दृष्टि जीव, सासादन गुणस्थानमें जाकर, सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अविशिष्ट रहने पर पुरुषवेदी होगया और सासादन गुणस्थानके साथ एक समय दृष्टिगोचर हुआ। द्वितीय समयमें मिथ्यात्वको

१ सासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्मिध्यादधयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवं प्रति जवन्येन पर्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्ग्रहूर्तभ । सः सिः १, ४०

३ उत्कर्षेण सागरीपमशतपृथक्त्वम् । स. सि. १, ८.

गंतूणंतिरदे। पुरिसनेदद्विदि भिनय अन्तराणे उनसमसम्मत्तं घेत्ण सासणं पिडवण्णे। विदियसमए मदे। देनेसु उननण्णे। एवं नि-समऊणसागरीनमतदपुधत्तप्रकस्संतरं होदि।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे- एक्को अद्वानीससंतकिम्मओ अण्णवेदो देवेसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीिह पज्जत्तयदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (४) मिच्छत्तं गंतूर्णंतिदो मगिद्विदं पिरभिमय अंते सम्मामिच्छत्तं गदो (५)। रुद्धमंतरं । अण्णगुणं गंतूर्ण (६) अण्णवेदे उववण्णो । छिह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणं सागरोवमसदपुधत्तमुक्कस्मंतरं होदि ।

असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होत्दि. णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १९८॥ सुगममेदं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १९९ ॥ एदं वि सुगमं।

जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। पुरुषवेदकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके आयुके अन्तमें उपशमसम्यक्त्वको प्रहण कर सासादन गुगस्थानको प्राप्त हुआ। पश्चात् द्वितीय समयमें मरा और देवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उक्त जीवोंका दे। समय कम सागरोपम- शतपृथक्त्व अन्तर होता है।

पुरुषवेदी सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवका उत्हाप्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव, देवोंमें उत्पन्न हुआ, छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिथ्यत्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परि-भ्रमण करके अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। सत्यश्चात् अन्य गुणस्थानको जाकर (६) अन्य वेदमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मुहुताँसे कम सागरोपमशतपृथकत्व पुरुषवेदी सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवका उत्हृष्ट अन्तर होता है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक पुरुपवेदी जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १९८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त गुणस्थानवर्ता जीवोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है ॥ १९९ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

१ असयतसम्यग्दप्रयाचनमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्ग्रहूर्तः । स. सि. १, ८.

## उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ॥ २०० ॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे एक्को अद्वावीससंतक्षिमओ अण्णवेदो देवेसु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (४) । मिच्छत्तं गंतूणंतरिदो मगिइदि भिमय अंते उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (५) । छावलियावसेसे उवसमसम्मत्तकोले आसाणं गंतूण मदो देवेसु उववण्णो । पंचिहि अंतोस्रहुत्तेहि ऊणं सागरोवमसद्पुधत्तमंतरं होदि ।

संजदामंजदस्स वृच्चदे — एक्को अण्णवेदो पुरिसवेदेसु उववण्णो । वे मासे गढमे अच्छिद्ण णिक्खंतो दिवसपुधत्तेण उवसमसम्मत्तं संजमामंजमं च जुगंत्रं पिडवण्णो । उवसमसम्मत्तद्वाए छावित्याओ अन्यि ति सामणं गदो (१) मिच्छत्तं गंतूण पुरिसवेद-द्विदिं परिभमिय अंते मणुसेसु उववण्णो । कद्करणिज्जो होदूण संजमामंजमं पिडवण्णो (२)। ठद्धमंतरं । तदो अप्पमत्तो (३) पमत्तो (४) अप्पमत्तो (५)। उविर छ अंतोम्रहुत्ता । एवं विह मामिहि तीहि दिवसेहि एक्कारसहि अंताम्रहुत्तेहि य ऊणा पुरिसवेदद्विदी उक्कस्मंतरं होदि । किं कारणं अंतरे लेद्दे मिच्छत्तं णेद्ण अण्णवेदसु ण

असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती पुरुपवेदियोंका उत्कृष्ट अन्तर मागरोपमञ्चत-पृथक्तव है ॥ २०० ॥

असंयतसम्यग्दिए पुरुषंवदी जीवका उत्हृए अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वदी जीव देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियोंने पर्याप्त हो। (१) विश्वाम ले (२) विशुद्ध हो। (३) वदकसम्यक्तवको प्राप्त हुआ। (४)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो। अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमें उपशमसम्यक्तवको प्राप्त हुआ। (५)। उपशमसम्यक्तवके कालमें छह आविलयां अवशेष रहने पर सासादनको जाकर मरा और देवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहृतौंसे कम सागरोपमशतर्थकत्व पुरुषंवदी असंयतसम्यन्दिए जीवोंका अन्तर होता है।

संयतासंयत पुरुपंवदी जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— कोई एक अन्य वदी जीव पुरुपंवदियों में उत्पन्न हुआ। दें। माम गर्भमें रहकर निकलता हुआ दिवस पृथक्त्वसे उपशामसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ। जब उपशामसम्यक्त्वके कालमें छह आविल्यां रहीं तब सामादनगुणस्थानको प्राप्त हो (१) मिथ्यात्वको जाकर पुरुपंवदिकी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तमें मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और इतइत्यंवदक होकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इम प्रकार अन्तर लच्च होगया। पश्चात् अप्रमत्तसंयत (३) प्रमत्तसंयत (४) और अप्रमत्तसंयत हुआ (५)। इनमें ऊपरके गुणस्थानों सम्बन्धी छह अन्तर्भृद्धतें और मिलाय। इस प्रकार दे। माम, तीन दिन और ग्यारह अन्तर्भृद्धतें से कम पुरुपंवदिकी स्थिति ही पुरुपंवदी संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

र्शका--अन्तर प्राप्त हो जानेपर पुनः मिध्यात्वको ले जाकर अन्य वेदियोंमें

१ उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्तवम् । सः सिः १, ८.

उप्पादिदो १ ण एस दोसो, जेण कालेण मिच्छत्तं गंतूण आउअं बंधिय अण्णवेदेसु उववज्जदि, सो कालो सिज्झणकालादो संखेज्जगुणो ति कड्ड अणुप्पाइदत्तादो । उविरिष्ठाणं पि एदं चेय कारणं वत्तव्वं । पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणं पंचिदियपज्जत्तभंगो । णविर विसेसं जाणिय वत्तव्वं ।

दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च ओघं' ॥ २०१ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २०२ ॥ एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ॥ २०३ ॥

उत्पन्न नहीं कराया, इसका क्या कारण है ?

समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जिस कालसे मिथ्यात्वको जाकर और आयुको बांधकर अन्य वेदियोंमें उत्पन्न होता है, वह काल सिद्ध होनेवाले कालसे संख्यातगुणा है, इस अपेक्षासे उसे मिथ्यात्वमें ले जाकर पुनः अन्य वेदियोंमें नहीं उत्पन्न कराया।

ऊपरके गुणस्थानोंमें भी यही कारण कहना चाहिए। पुरुषवेदी प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका भी अन्तर पंचेन्द्रिय-पर्याप्तकोंके समान है। केवल इनमें जो विशेषता है उसे जानकर कहना चाहिए।

पुरुषवेदी अपूर्वकरण और अनिष्टात्तिकरण, इन दो उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २०१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ २०२ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमशतपृथक्तव है ॥ २०३ ॥

**१ द्वयोक्पश्चमक्योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.** 

२ एकजीवं प्रति जचन्येनान्तर्मृहूर्तः । स. सि. १,८.

३ उत्कर्षेण सागरीपमञ्चतपृथक्तम् । स. सि. १,८.

तं जहा- एक्को अट्ठावीससंतकिम्मओ अण्णवेदो पुरिसवेदमणुसेसु उववण्णो अट्ठविस्मओ जादो । सम्मत्तं संजमं च जुगवं पिडवण्णो (१)। अणंताणुवंधि विसंजोइय (२) दंसणमोहणीयमुवसामिय (३) अप्पमत्तो (४) पमत्तो (५) अप्पमत्तो (६) अपुव्वो (७) अणियट्टी (८) सुहुमी (९) उवसंतकसाओ (१०) पिडिणियत्तो सुहुमी (११) अणियट्टी (१२) अपुव्वो (१३) हेट्ठा पिरयट्टिय अंतिरदो । सागरी-वमसदपुधत्तं पिभिमिय कदकरणिज्जो होद्ण संजमं पिडविज्जय अपुव्वो जादो । लद्भमंतरं । उवि पंचिदियभंगो । एवमद्ववस्मेहि एगूणतीसअंतोमुहुत्तेहि य ऊणा सगिट्टिदी अंतरं होिद । अणियट्टिस्स वि एवं चेव वत्तव्वं । णवि अट्ठवस्मेहि सत्तावीसअंतो-मुहुत्तेहि य ऊणं सागरीवमसदपुधत्तमंतरं होिद ।

दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २०४॥

सुगममेदं ।

जेस- मोहकर्मकी अट्टार्टस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्यवेदी जीव पुरुपंवदी मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर सम्यक्तव और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन कर (२) दर्शनमोहनीयका उपरामन कर (३) अप्रमत्तसंयत (४) प्रमत्तांयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८) मृक्ष्मसाम्प्राय (९) उपजान्तकपाय (१०) पुनः लांटकर सूक्ष्मसाम्प्राय (११) अभिवृत्तिकरण (१२) अपूर्वकरण (१३) होता हुआ नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ। सागरोपमशतपृथक्त्वप्रमाण परिश्रमण कर कृतकृत्ववेदकसम्यक्तवी होकर संयमको प्राप्त कर अपूर्वकरणसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। इसके ऊपर का कथन पंचित्त्रियोंक समान है। इस प्रकार आठ वर्ष और उनतीस अन्तर्मुहृतौंसे कम अपनी स्थितिप्रमाण पुरुपंचदी अपूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर होता है। अनिवृत्तिकरण उपशामकका भी इसी प्रकारमे अन्तर कहना चाहिए। विशेष वात यह है कि आठ वर्ष और सत्ताईस अन्तर्मुहृतौंसे कम सागरोपमशतपृथक्त्व इनका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पुरुपवेदी अपूर्वकरणसंयत और अनिवृत्तिकरणसंयत, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्यमे एक समय अन्तर है ॥२०४॥ यह सूत्र सुगम है।

१ इयोः क्षपम्योनीनाजीवापक्षया जघन्येनमः समय । स सि १,८.

#### उक्कस्सेण वासं सादिरेयं ।। २०५ ॥

तं जहा— पुरिसवेदेण अपुच्चगुणं पिडवण्णा सच्चे जीवा उत्रिरमगुणं गदा। अंतरिदमपुच्चगुणद्वाणं। पुणो छमासेसु अदिक्कंतेसु सच्चे इत्थिवेदेण चेव खवग-सेिंदिमारूढा। पुणो चत्तारि वा पंच वा माम अंतरिदूण खवगसेिंदं चढमाणा णवुंसय-वेदोदएण चिंददा। पुणो वि एक्क-दो मासे अंतरिदूण इत्थिवेदेण चिंददा। एवं संखेज-वारिमित्थ-णवुंसयवेदोदएण चेव खवगमेिंदं चढाविय पच्छा पुरिसवेदोदएण खवगसेिंदं चिंददे वामं सादिरयमंतरं होिंद् । कुदो ? णिरंतरं छम्मासंतरसस असंभवादो । एवमणि-यद्दिस्स वि वत्तच्वं । केसु वि सुत्तपोत्थएसु पुरिसवेदस्संतरं छम्मासा।

एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २०६ ॥ कुदो १ खबगाणं पिंडणियत्तीए असंभवा ।

णउंसयवेदएसु मिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २०७ ॥

उक्त दोनों क्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है ॥ २०५ ॥

जैसे- पुरुषवंदके द्वारा अपूर्वकरणक्षपक गुणस्थानको प्राप्त हुए सभी जीव अपरके गुणस्थानोंको चंछ गए और अपूर्वकरणगुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। पुनः छह मास व्यतीत हो जाने पर सभी जीव स्त्रींवदके द्वारा ही क्षपकश्रेणी पर आरूढ हुए। पुनः चार या पांच मासका अन्तर करके नपुंसकवंदक उदयस कुछ जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़े। इस प्रकार संख्यात वार स्त्रींवेद और नपुंसकवंदके उदयस ही क्षपकश्रेणीपर चढ़े। इस प्रकार संख्यात वार स्त्रींवेद और नपुंसकवंदके उदयस ही क्षपकश्रेणीपर चढ़ा करके पीछे पुरुषवंदके उदयस क्षपकश्रेणी चढ़नपर साधिक वर्षप्रमाण अन्तर हो जाता है, क्योंकि, निरन्तर छह मासके अन्तरसे अधिक अन्तरका होना असम्भव है। इसी प्रकार पुरुषवंदि अनिवृत्तिकरणक्षपकका भी अन्तर कहना चाहिए। कितनी ही सूत्रपाधियों में पुरुषवंदका उत्कृष्ट अन्तर छह मास पाया जाता है।

दोनों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २०६ ॥ क्योंकि, क्षपकोंका पुनः लोटना असम्भव है।

नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २०७॥

**१** उत्कर्षेण सवत्सरः सातिरेकः । स. सि. १, ८. २ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

३ नपुंसकवंदेषु मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

सुगममेदं ।

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २०८ ॥ एदं पि सुगमं ।

## उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणिं।। २०९।।

तं जधा एक्को मिच्छादिद्वी अट्ठावीममंतकिम्मओ मत्तमपुढवीए उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्मंतो (२) विसुद्धो (३) मम्मत्तं पिडविज्जिय अंतिरदो । अवसाणे मिच्छतं गंतूण (४) आउअं बंधिय (५) विस्समिय (६) मदो तिरिक्खो जादो। एवं छिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीमं मागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि।

# सासणसम्मादिट्टिपहुडि जाव अणियट्टिउवसामिदो त्ति मूलोघं ।। २१०।।

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टियोंका जघन्य अन्तर्भक्षित्री है।। २०८।।

यह सूत्र भी सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा नपुंमकवेदी मिथ्यादृष्टियोंका उन्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीम सागरोपम है ॥ २०९॥

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक मिध्यादिए जीव सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विद्युद्ध हो (३) सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। आयुके अन्तर्मे मिध्यात्वको प्राप्त होकर (४) आयुको वांव (५) विश्राम ले (६) मरा और तिर्यच हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मुद्धनींसं कम तेतीस सागरापमकाल नपुंसकवदी मिध्यादिष्टका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

सासादनमम्यग्दृष्टिमे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशामक गुणस्थान तक नपुंसकवेदी जीवोंका अन्तर मुलोचके समान है ॥ २१० ॥

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्नर्महर्नः । स सि १,८.

२ उत्तर्भण नेयम्बिश मागरोपमाणि देशोनानि । म मि १,८.

सासादनसम्यग्दध्यार्थानदृत्युपशमशन्ताना मामान्योत्तम् । स . १, ८.

कुदो ? सासणसम्मादिष्टिस्स णाणाजीवं पद्यच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिन्मागो; एगजीवं पद्यच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिन्मागो, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियट्टं देख्यां । सम्मामिच्छादिष्टिस्स णाणाजीवं पद्यच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो; एगजीवं पद्यच्च जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियट्टं देख्यां । असंजदमम्मादिष्टिस्स णाणाजीवं पद्यच्च जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियट्टं देख्यां । असंजदमम्मादिष्टिस्स णाणाजीवं पद्यच्च जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियट्टं देम्यां । पमचस्स णाणाजीवं पद्यच्च जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियट्टं देम्यां । पमचस्स णाणाजीवं पद्यच्च जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियट्टं देख्यां । अप्यमचस्स णाणाजीवं पद्यच्च जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियट्टं देख्यां । अप्यमचस्स णाणाजीवं पद्यच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तं; एगजीवं पद्यच्च जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियट्टं देख्यां । एदिममदेहि ओघादो भदाभावा ।

क्योंकि, नपुंसकवेदी सासादनसम्यग्दिएका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यापमका असंख्यातवां भाग है: एक जीवकी अपेक्षा अधन्य अन्तर पर्स्यापमका असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रल-परिवर्तनप्रमाण है। सम्यग्मिथ्याद्दीपृका नाना जीवोंकी अंपक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है: एक जीवकी अपक्षा जवन्य अन्तर अन्तर्मुद्वर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गरूपरिवर्तनप्रमाण है। असंयतसभ्यग्दिष्टका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं हे, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। संयतासंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्महर्न और उत्क्रप्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। प्रमत्तमंयतका नाना जीवांकी अंपक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्यमे अन्तर्मुहर्न और उत्कर्षमे कुछ कम अर्धपुटलपरिवर्तन-प्रमाण है। अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अंपक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अंपक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहृते और उत्कर्पसे कुछ कम अधीयुद्गरुपरिवर्तनप्रमाण है। अपूर्वकरणका नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्यसं एक समय और उत्कर्पसे वर्षप्रथक्त्व, तथा एक जीवकी अपेक्षा जघन्यमे अन्तर्मुद्धर्त और उत्कर्षमे कुछ कम अर्धपुद्गलपिग्वर्तनप्रमाण अन्तर है। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणका भी अन्तर जानना चाहिए। इन उक्त जीवोंका उक्त जावन्य और उत्क्रप अन्तरोंकी अपेक्षा भोघस कोई भेट नहीं है।

दोण्हं खवाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २११॥

सुगममेदं सुत्तं।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २१२ ॥

कुदे। ? अप्पमत्थवेदत्तादो ।

एगजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २१३ ॥

सुगममेदं ।

अवगदवेदएमु अणियट्टिउवसम-सुहुमउवसमाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २१४॥ सगममेदं।

उक्करसेण वासपुधत्तं ॥ २१५ ॥

कुदा ? उवसामगत्तादा ।

नपुंसकनेदी अपूर्वकरणमंयत और अनिवृत्तिकरणमंयत, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीनोंकी अपक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥२११॥ यह सूत्र स्वगम है।

उक्त दोनों नपुंसकवेदी क्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २१२ ॥ क्योंकि, यह अप्रदारत यद है (और अप्रदास्त वेद से क्षपकश्रेणी चढ़नेवाले जीव बहुत नहीं होत)।

उक्त दोनों नपुंमकरेदी क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २१३ ॥

यह मूत्र सुगम है।

अपगतेबेदियोंमें अनिवृत्तिकरण उपशामक और सक्ष्ममाम्पराव उपशामकोंका अन्तर किनने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यमे एक समय अन्तर है ॥ २१४ ॥

यह मृत्र सुगम है।

उक्त दोनों अपगतनेदी उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २१५ ॥ क्योंकि, य दोनों उपशामक गुणस्थान हैं (और ओघमें उपशामकोंका इतना ही उत्कृष्ट अन्तर वतलाया गया है)।

१ इया क्षपकयोः स्रीवेदवत् । म. सि. १, ८.

२ अपगतवेदेषु अनि शृतिवादरो रशमम् ६ममान्यराये। पशमकयो नीनाजीवापेश्वया सामान्योक्तत् । सः सिः १,८.

एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। २१६ ।। कुदो १ उविर चिंदय हेट्टा ओदिण्णस्स अंतोम्रहुत्तंतस्वलंभा । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।। २१७ ।। सगमभेदं ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २१८॥

एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २१९ ॥

कुदो १ एगवारमुवसममेढिं चढिय ओदिग्द्ण हेट्ठा पिडय अंतरिदे उक्कस्सेण उवसमसेढीए वामपुधत्तंतरुवलंभा ।

उक्त दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ २१६ ॥

क्योंकि, ऊपर चढ़कर नीचे उतरनवाले जीवके अन्तर्मुहर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्ग्रुहूर्त है॥२१७॥

यह सूत्र सुगम है।

उपज्ञान्तकषायवीतरागछद्मस्थोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २१८॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उपञ्चान्तकषायवीतरागछग्रम्थोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २१९ ॥

क्योंकि, एकवार उपशमश्रेणीपर चढ़कर तथा उतर नीचे गिरकर उत्कर्षसे उपशमश्रेणीका वर्षपृथक्त्वप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

१ एउजीवं प्रति जननगमुन्द्रध चान्नर्षृहृतेः। म सि. १, ८.

१ उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवन् । स सि १, ८.

## एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २२० ॥

उवरि उत्रसंतकसायस्स चडणाभावा । हेट्ठा पिडदे वि अवगदवेदत्तणेण चेय उत्रसंतगुणद्वाणपाडिवज्जणे संभवाभावा ।

अणियद्विसवा सुहुमस्रवा स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था अजोगि-केवली ओघं ॥ २२१॥

कुदो ? अत्रगद्वेदत्तं पिंड उहयत्थ अत्थिविसेसाभावा । सजोगिकेवली ओघं ॥ २२२ ॥ मुगममेदं ।

एवं वेदमग्गणा समत्ता ।

## कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोहकसाईसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव सुहुममांपराइयउवसमा खवा ति मणजोगि-भंगों ॥ २२३ ॥

उपश्चान्तकषायका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२० ॥ क्योंकि, उपशान्तकपायवीतरागके ऊपर चढ़नेका अभाव है। तथा नीचे गिरने पर भी अपगतवेदरूपमें ही उपशान्तकपाय गुणस्थानकी प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

अपगतवेदियोंमें अनिवृत्तिकरणक्षपक, सक्ष्मसाम्परायक्षपक, श्लीणकषायवीतराग-छत्रस्य और अयोगिकेवली जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २२१ ॥

क्योंकि, अपगतवेदत्वके प्रति आध्यमरूपणा और वेदमार्गणाकी प्ररूपणा, इन दोनोंमें कोई अर्थकी विशेषता नहीं है।

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। २२२।। यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी और लोभ-कषायियोंमें मिथ्यादृष्टिमे लेकर सक्ष्मसाम्पराय उपशामक और क्षपक तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर मनायोगियोंके समान है ॥ २२३॥

१ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८ः २ शेषाणां सामान्यवत् । सः सिः १, ८ः

३ कषायानुवादेन कीवमानमायालोमकषायाणां मिग्यादृष्टशायनिवृत्त्युपश्चमकान्तानां मनोयोगिवत् । द्वयोः क्षपकयोनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षण मवन्मरः गातिरेकः । केवललोमस्य मृक्ष्मसाम्परायोपश्चमकस्य नानाजीवापेक्षया मामान्यवत् । एउजाव प्रति नास्त्यन्तस्म् । क्षपकस्य तस्य मामान्यवत् । सः सिः १, ८.

मिन्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणं मणजोगिभंगो होदु, णाणेगजीवं पिंड अंतराभावेण साधम्मादो । सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिन्छादिद्वीणं मणजोगिभंगो होदु णाम, णाणाजीवजहण्णुक्कस्स-एगसमय-पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागंतरिह, एगजीवं पिंड अंतराभावेण च साधम्मादो । तिण्हम्रुवसामगाणं पि मणजोगिभंगो होदु णाम, णाणाजीवजहण्णुक्कस्सेण एगसमयवासपुधत्तंतरेहि, एग-जीवस्मंतराभावेण च साधम्मादो । किंतु तिण्हं खवाणं मणजोगिभंगो ण घडदे । कुदो १ मणजोगस्सेव कमायाणं छम्मासांतराभावा । तं हि कधं णव्वदे १ अण्पिदकसायविदिग्तिहि तिहि कसाएहि एग-द-ति-मंजोगकमेण खवगसेढिं चढमाणाणं बहुवंतस्वतंभा १ ण एम दोसो, ओधेण महप्पिदमणजोगिभंगणणहाणुववत्तिदो । चदुण्हं कसायाणमुक्कस्मंतरस्म छम्मासमेत्तस्मेव सिद्धीदो । ण पाष्टुडमुत्तेण वियहिचारो, तस्स भिण्णोवदेसत्तादो ।

शंका—मिध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर भेल ही मनायोगियोंक समान रहा आवे, क्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है। सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मध्यादृष्टियोंका भी अन्तर मनायोगियोंक समान रहा आवे, क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जवन्य अन्तर एक समय और उन्कृष्ट अन्तर पर्योगमके असंख्यातवें भागकी अपेक्षा, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है। तीनों उपशामकोंका भी अन्तर मनायोगियोंक समान रहा आवे, क्योंकि, नाना जीवोंके जवन्य और उत्कृष्ट अन्तर कमशः एक समय और वर्षपृथक्तवकालसे, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है। किन्तु तीनों क्षपकोंका अन्तर मनोयोगियोंके समान चिंदत नहीं होता है, क्योंकि, मनोयोगियोंके समान कपायोंका अन्तर छह मास नहीं पाया जाता है?

प्रतिशंका-यह कैसे जाना जाना है?

प्रतिसमाधान—विविधित कपायसे व्यतिरिक्त रोप तीन कपायोंके द्वारा एक, दो और तीन संयोगके क्रमसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवोंका वहुत अन्तर पाया जाता है?

समाधान—यह कोई दांप नहीं, क्योंकि, आघके साथ विविक्षित मनोयोगियोंके समान कथन अन्यथा बन नहीं सकता है, तथा चारों कपायोंका उत्हृष्ट अन्तर छह मासमात्र ही सिद्ध होता है। ऐसा माननेपर पाइडस्त्रके साथ व्यभिचार भी नहीं आता है, क्योंकि, उसका उपदेश भिन्न है।

अकसाईसु उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २२४॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २२५ ॥

उवसमयेढिविसयत्तादी ।

एगजीवं पडुच णित्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २२६ ॥
हेड्डा ओदिएय अकसायत्ताविणामेण पुणो उवसंतपज्जाएण परिणमणाभावा।
स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था अजोगिकेवली ओघं ॥ २२७ ॥
सजोगिकेवली ओघं ॥ २२८ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि।

एवं कसायमगगणा समत्ता ।

अकपायियोंमें उपञान्तकपायवीतगगछबम्थोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यमे एक समय अन्तर है ॥ २२४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २२५ ॥

क्योंकि, यह गुणस्थान उपशमश्रेणीका विषयभृत है (और उपशामकोंका उत्हृष्ट अन्तर इतना ही वतलाया गया है)।

उपशान्तकपायवीतरागछत्रस्थका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२६ ॥

क्योंकि, नीचे उतरकर अकपायनाका विनाश हुए विना पुनः उपशान्तपर्यायके परिणमनका अभाव है।

अकपायी जीवोंमें श्लीणकपायवीतरागछद्मस्थ और अयोगिकेवली जिनोंका अन्तर ओघके समान है।। २२७॥

सयोगिकेवली जिनोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २२८ ॥ य दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार कपायमार्गणा समाप्त हुई।

- १ अक्षायेषु उपशान्तकषायस्य नानार्जावापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १,८.
- २ एकजाव प्रति नारूयन्तरम् । सः मि, १,८.
- शेषाणां त्रयाणां सामान्यवत् । स सि.१,८.

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु मिच्छादिहीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २२९॥

अच्छिण्णपवाहत्तादो गुणमंकंतीए अभावादो ।

सासणसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच ओघं ॥ २३०॥

कुदो ? जहण्णुक्कस्सेण एगसमय-पिलदोवमानंखे अदिभागेहि माधम्मादो । एगजीवं पहुच्च णित्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३१ ॥ कुदो ? णाणंतरगमणे मग्गणिवणामादो ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३२ ॥

ज्ञानमार्गणाके अनुवाद्म मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२९ ॥

क्योंकि, इन तीनों अञ्चानवाल मिथ्यादिष्टयोंका अविच्छिन्न प्रवाह होनेसे गुण-स्थानक परिवर्तनका अभाव है।

तीनों अज्ञानवाले मासादनमम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ २३० ॥

क्योंकि. जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागकी अपेक्षा समानना है।

तीनों अज्ञानयाले सामादनसम्यग्दिष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३१॥

क्योंकि, प्ररूपणा किए जानेवाल झानोंस भिन्न झानोंका प्राप्त होने पर विवक्षित मार्गणाका विनादा हो जाता है।

आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानवालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।।२३२॥

> श्रानानुवादेन मलझानश्रुताझानिवसगझानिषु भिश्याद्येनीनाजीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च नारूयन्त-रम् । सः सिः १,८ः २ सासादनसभ्यग्द्येनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १,८ः ३ एकजीवं प्रति नारूयन्तरम् । सः सिः १,८ः

४ आमिनिबोधिकश्रुतावधिक्तानिषु असंयतसम्यग्दंष्टर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

क्कदो १ सन्वकालमिविच्छण्गपवाहत्तादो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तंं ॥ २३३ ॥

तं जहा- एको असंजदमम्मादिद्वी मंजमामंजमं पिडवण्णे। तत्थ सन्वलहुमंतो-मुहुत्तमिन्छय पुणो वि अमंजदसम्मादिद्वी जादो । लद्धमंतोमुहुत्तमंतरं।

उक्स्सेण पुञ्चकोडी देसूणं ॥ २३४ ॥

तं जहा- जो कोई जीवो अद्वावीसमंतकिम्मओ पुन्यकोडाउद्विदिमण्णिसम्मुच्छिम-पज्जत्तएमु उववण्णो। छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (४) अंतामुहुत्तेण विसुद्धो। संजमामंजमं गंतूणंतिरदो। पुन्य-कोडिकालं संजमामंजममणुपालिद्ण मदो देवो जादो। लद्धं चदुहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणिया पुन्यकोडी अंतरं।

ओधिणाणिअसंजद्मम्मादिष्टिस्म उच्चदे- एको अट्टावीममंतकिम्मओ मिण-मम्मुच्छिमपज्जत्तएस उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्मंतो (२) विसुद्धो (३) वेदगमम्मत्तं पिडवण्णो (४) । तदो अंतोमुहुत्तेण ओधिणाणी जादो ।

क्योंकि, तीनों ज्ञानवाले असंयतसम्यग्दिष्टियोंका सर्वकाल अविच्छिन्न प्रवाह रहता है।

तीनों ज्ञानवाले अमंयतमम्यग्दृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ २३३ ॥

जैस- एक असंयतसम्बर्ग्हाए जीव संयमासंयमको १८७त हुआ। वहां पर सर्वे लघु अन्तर्मुहुर्न काल रह करके फिर भी असंयतसम्बर्ग्हाए होगया। इस प्रकार अन्तमुंहुर्नप्रमाण अन्तर लच्च हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्ह्रष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी है ॥२३४॥ मोहकर्मकी अट्टाईम प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई जीव पूर्वकोटीकी आयुस्थिति-वाल संक्षी सम्मूर्चिछम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंने पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) वेदक्तमम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४) और अन्तर्भुहर्तमें विश्रुद्ध हो संयमासंयमको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। पूर्वकोटीकालप्रमाण संयमासंयमको परिपालन कर मरा और देव हुआ। इस प्रकार चार अन्तर्भुहर्तोंने कम पूर्वकोटीप्रमाण मित श्रुतक्षानी असंयतसम्यर्ग्टाएका अन्तर लब्ध हुआ।

अवधिवानी असंयतसम्यादिका अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृति-योंकी सत्तावाला कोई एक जीव संज्ञी सम्मूर्चिछम पर्याप्तकों उत्पन्न हुआ। छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ल (२) विशुद्ध हो (३) वदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् अन्तर्मुहुर्नमें अवधिवानी होगया। अन्तर्मुहुर्न अवधिवानके साथ रह

१ एकजीव प्रति जघन्येनान्तमुँहते । स सि. १,८.

२ उत्कर्षेण पूर्वकोटा देशोना। स. सि. १, ८.

अंतोम्रहुत्तमच्छिय (५) संजमासंजमं पिडवण्णो । पुच्चकोर्डि संजमासंजममणुपालिद्ण मदो देवो जादो । पंचिहि अंतोम्रहुत्तेहि ऊणिया पुच्चकोडी लद्धमंतरं ।

संजदासंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३५ ॥

सुगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। २३६ ॥ एदं वि सुगमं, ओघादो एदस्स भेदाभावा ।

## उक्कस्सेण छावड्डिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २३७ ॥

तं जहा- एक्को अट्टावीमसंतकिम्मओ मणुमेस उववण्णो। अट्टविस्सओ संजमा-संजमं वेदगसम्मत्तं च जुगवं पिडवण्णो (१)। अंतोमुहुत्तेण संजमं गंतूणंतिरय संजमेण पुन्वकोर्डि गिमय अणुत्तग्देवेसु तेत्तीसाउद्विदिएसु उववण्णो (३३)। तदो चुदो पुन्व-कोडाउगेसु मणुसेसु उववण्णो। खड्यं पट्टविय मंजममणुपालिय पुणो ममऊणतेत्तीस-

कर (५) संयमासंयमको प्राप्त हुआ। पूर्वकोटीप्रमाण संयमासंयमको परिपालनकर मरा और देव होगया। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहर्नींस कम पूर्वकोटीकालप्रमाण अन्तर रूष्य हुआ।

मतिज्ञानादि तीनों ज्ञानवाले मंयतामंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है।। २३६ ॥ यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, ओघपरूपणासे इसका कोई भेद नहीं है।

तीनों ज्ञानवाले संयतासंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्कृष्ट अन्तर माधिक ज्ञ्यासठ सागरोपम है ॥ २३७ ॥

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर संयमासंयम और वेदकसम्यक्त्वको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः अन्तर्मुहृर्तसे संयमको प्राप्त करके अन्तरको प्राप्त हो, संयमके साथ पूर्वकोटीप्रमाण काल विता कर तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाल अनुत्तरिवमानवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ (३३)। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। तब क्षायिक-सम्यक्त्वको धारणकर और संयमको परिपालनकर पुनः एक समय कम तेतीस

१ सयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया नारूयन्तरम् । सः सिः १,८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १,८.

३ उत्कर्षेण षट्षाध्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

सागरोवमाउ द्विष्मु देवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुञ्चको डाउगेसु मणुसेसु उववण्णो । दीहकालमन्छिद्ण संजमासंजमं पिडवण्णो (२)। लद्धमंतरं । तदो संजमं पिडवण्णो (२)। लद्धमंतरं । तदो संजमं पिडवण्णो (३) पमत्तापमत्तपगवत्तसहस्सं काद्ण (४) खवगसेढीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (५)। उविर छ अंतो मुहुत्ता । एवमहुवस्सेहि एकारसअंतो मुहुत्तेहि य ऊणियाहि तीहि पुञ्चकोडीहि सादिरेयाणि छाविह सागरोवमाणि उक्कस्संतरं । एवमो हिणाणिसंजदासंजदस्स वि । णविर आभिणिबोहियणाणस्स आदीदो अंतो मुहुत्तेण आदि काद्ण अंतराविय वारसअंतो मुहुत्तेहि मम हियअहवस्सूग-तीहि पुञ्चकोडीहि सादिरेयाणि छाविह सागरोवमाणि ति वत्तव्यं।

एदं वक्खाणं ण भद्यं, अप्वंतरपरूवणादो। तदो दीहंतरहुमण्या परूवणा कीरदे। एक्को अद्वावीमसंतकिमओ मण्णिसम्मुिक्छमपद्यत्तरम् उववण्णा। छिह पद्यत्तीहि पद्यत्त्रपदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं संजमासंजमं च समगं पिछवण्णो। अंतोमुहुत्तमिक्छय (४) असंजदसम्मादिही जादो। पुन्वकोडिं गमिय

सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवों में उत्पन्न हुआ। वहां सं च्युत हो पूर्वकोटीकी भायुवाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। वहां दीर्घकाल तक रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पश्चात् संयमको प्राप्त हुआ (३) और प्रमत्त-अप्रमत्त-गुणस्थानसम्यन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करके (४) क्षपकश्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (५)। इनमें ऊपरके क्षपकश्रेणीत्मम्बन्धी छह अन्तर्मुहर्त मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और ग्यारह अन्तर्मुहर्तों से कम तीन पूर्वकोटियों से अधिक छ्यासठ सागरोपम तीनों झानवाले संयतासंयतोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

इसी प्रकारसे अवधिक्षानी संयतासंयनका भी उन्हाट अन्तर जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि आभिनिवोधिकश्वानीके आदिके अन्तर्मुहूर्तसे प्रारम्भ करके अन्तरको प्राप्त कराकर बारह अन्तर्मुहुर्तींने अधिक आठ वर्षसे कम तीन पूर्वकोटि-योंसे साधिक द्यासट सागरोपमकाल अन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिए।

शंका--उपर्युक्त ज्याख्यान ठीक नहीं है, क्योंकि, इस प्रकार अस्प अन्तरकी प्रक्षपणा होती है। अनः दीर्घ अन्तरके लिए अन्य प्रक्षपणा की जाती है— मोहकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव, संझी सम्मूर्चिल्लम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विश्वद्ध हो (३) वेदक-सम्यक्तको और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ। संयमासंयमके साथ अन्तर्मुहृती रहकर (४) असंयतसम्यन्दिए होगया। पुनः पूर्वकोटीकाल विताकर तेरह सागरो॰

लंतय-काविद्वदेवेसु तेरससागरीवमाउद्विदिएसु उववण्णो (१३)। तदो चुदो पुट्व-कोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो। तत्थ संजममणुपालिय बावीससागरीवमाउद्विदिएसु देवेसु उववण्णो। (२२)। तदो चुदो पुट्वकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो। तत्थ संजममणुपालिय खद्रयं पद्विवय एक्कत्तीससागरीवमाउद्विदिएसु देवेसु उववण्णो (२१)। तदो चुदो पुट्वकोडाउएसु मणसेसु उववण्णो अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे संजमासंजमं गदो। लद्धमंतरं (५)। विसुद्धो अप्पमत्तो जादो (६)। पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (७) खवगसेढीपाओग्व-अप्पमत्तो जादो (८)। उविद छ अंतोमुहुत्ता। एवं चोद्दसेहि अंतोमुहुत्तेहि स्माचरेयाणि छाविद्वमागरोवमाणि उक्कस्मंतरं। एवमोधिणाणिसंजदासंजदस्स वि अंतरं वत्तव्वं। णविर आभिणिबोहियणाणस्स आदिदो अंतोमुहुत्तेण आदि काद्ण अंतरावेद्वो । पुणो पण्णारसिह अंतोमुहुत्तेहि स्माणिसम्मुन्छिमपज्जत्तएसु संजमासंजमस्सेव ओहिणाणुवसमसम्मत्ताणं संभवाभावादो। तं कर्घ णव्यदे ? 'पंचिदिएसु उवसामेंतो

पमकी आयुवाले लांनव-काणिष्ट देवाँमें उत्पन्न हुआ। पश्चात् वहांसे च्युत हो पूर्व-कोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां पर संयमको परिपालन कर बाईस सागरोपमकी आयुस्थितिवाल देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहां पर संयमको परिपालन कर और क्षायिक-सम्यक्तको धारणकर इकतीस सागरोपमकी आयुश्थितिवाल देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहां पर संयमको परिपालन कर और क्षायिक-सम्यक्तको धारणकर इकतीस सागरोपमकी आयुश्थितिवाल देवोंमें उत्पन्न हुआ (३१)। तत्पश्चात् वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाल मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और संसारके अन्तर्मुहूर्त अवशेष रह जानेपर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (५)। पश्चात् विद्युद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तगुणस्थान-सम्यन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करके (७) क्षपकश्चेणीकं योग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (८)। इनमें ऊपरके क्षपकश्चेणीसम्बन्धी छह अन्तर्मुहुर्त और मिलाये। इस प्रकार चौदह अन्तर्मुहुर्तोंसे कम चार पूर्वकोटियोंन माधिक छ्यासठ सागरोपम उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे अवधिक्वानी संयतासंयतका भी उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि आभिनिवोधिकक्वानके आदिके अन्तर्मुहुर्तम् आदि करके अन्तरको प्राप्त कराना चाहिए। पुनः पन्द्रह अन्तर्मुहुर्तोंसे कम चार पूर्वकोटियोंस साधिक छ्यासठ सागरोपम उत्पन्न करना चाहिए?

समाधान—उपर्युक्त शंकामें बनलाया गया यह अन्तरकाल घरित नहीं होता है, क्योंकि, संकी सम्मूर्जिंछम पर्याप्तकोंमें संयमासंयमके समान अवधिक्षान और उपशम-सम्यक्तवकी संभवताका अभाव है।

गंका—यह कैसे जाना जाता है कि संक्षी सम्मूर्व्छिम पर्याप्तक जीवोंमें अविध-कान और उपरामसम्यक्तका अभाव है? गब्भोवक्कंतिएसु उवमामेदि, णो सम्मुच्छिमेसु 'ति चृलियासुत्तादो । ओहिणाणाभावो सुदो णव्यदे ? सम्मुच्छिमेसु ओहिणाणमुप्पाइय अंतरपरूवयआइरियाणमणुवलंभा । भवदु णाम सिण्यसम्मुच्छिमेसु ओहिणाणाभावो, कहमोघिम्म उत्ताणमाभिणिबोहिय-सुदणाणाणं तेसु मंभवंताणमेवेदमंतरं ण उच्चदे ? ण, तत्थुप्पण्णाणमेवंविहंतरासंभवादो । तं सुदो णव्यदे ? तहा अवक्खाणादो । अहवा जाणिय वत्तव्वं । गब्भोवक्कंतिएसु गमिद-अद्वेतालीस (-पुव्यकोडि-) वस्सेसु ओहिणाणमुप्पादिय किण्ण अंतगविदो ? ण, तत्थ वि ओहिणाणमंभवं पर्व्ववंतवक्खाणाइरियाणमभावादो ।

## पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३८॥

समाधान—' पंचिन्द्रियोंमें दर्शनमोहका उपशमन करता हुआ गर्भोत्पन्न जीवोंमें ही उपशमन करता है, सम्मृहिंछमोंमें नहीं,' इस प्रकारके चूलिकासूत्रसे जाना जाता है।

र्युका— मंशी सम्मूर्च्छम जीवोंमें अवधिकानका अभाव कैसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि, अर्वाधज्ञानको उत्पन्न कराके अन्तरके प्ररूपण करनेवाले आचार्योका अभाव है। अर्थात् किसी भी आचार्यने इस प्रकार अन्तरकी प्ररूपणा नहीं की।

शंका—संज्ञी सम्मूर्चिछम जीवोंमं अवधिक्षानका अभाव भेल ही रहा आवे, किन्तु ओघप्ररूपणामें कहे गये, और संज्ञी सम्मूर्चिछम जीवोंमें सम्भव आभिनिवोधिक-ज्ञान और श्रुतक्षानका ही यह अन्तर हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके इस प्रकार अन्तर सम्भव नहीं है।

शंका-यह भी केंने जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि, इस प्रकारका व्याख्यान नहीं पाया जाता है। अथवा, जान करके इसका व्याख्यान करना चाहिए।

शंका—गर्भोत्पन्न जीवोंमें व्यतीत की गई अड़तालीस पूर्वकोटी वर्पोंमें अवधि-ज्ञान उत्पन्न करके अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें भी अवधिक्षानकी सम्भवताको प्ररूपण करने-वाले व्याख्यानाचार्योंका अभाव है।

तीनों ज्ञानवाले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है रै नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३८ ॥

१ प्रमत्ताप्रमत्तयानीनाजीवापेक्षया नारूयन्तरम् । सः सिः १,८.

सुगममेदं ।

## एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २३९ ॥

तं जहा- पमत्तापमत्तसंजदा अप्पिदणाणेण सह अण्णगुणं गंतूण पुणो पस्तृष्टिय सन्त्रजहण्णेण कालेण तं चेत्र गुणमागदा । लद्धमंतोमुहुत्तं जहण्णंतरं ।

#### उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २४० ॥

तं जहा- एक्को पमत्तो अप्पमत्तो (१) अपुन्ते (२) अणियद्दी (३) सुहुमो (४) उवसंतो (५) होदृण पुणो वि सुहुमो (६) अणियद्दी (७) अपुन्ते (८) अप्पमत्तो जादो (९)। अद्वाखएण कालं गदो समछणतेत्तीमसागगेवमाउद्दिदिएस देवेस उववण्णो। तत्तो चुदो पुन्त्रकोडाउएस मणुस्मेस उववण्णो। अंतोम्रहुत्तावसेसे जीविए पमत्तो जादो (१)। लद्धमंतरं। तदो अप्पमत्तो (२)। उविर छ अंतोम्रहुत्ता। अंतरस्स अन्भंतिग्मेस नवस अंतोम्रहुत्तेस बाहिग्छिअद्वअंतोम्रहुत्तेस मोहिदेस एगो अंतोम्रहुत्तो अवचिद्वदे । तेत्तीमं मागरोवमाणि एगेणंतोमुहुत्तेण अन्महियपुन्त्रकोडीए

यह सूत्र सुगम है।

तीनों ज्ञानवाले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भक्षित है ॥ २३९॥

जैसे- प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीव विविधित ज्ञानके साथ अन्य गुण-स्थानको जाकर और पुनः पलटकर सर्वजघन्य कालसे उसी ही गुणस्थानको आय। इस प्रकार अन्तर्मुहर्तप्रमाण जघन्य अन्तर लब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर माधिक तेतीस सागरोपम है ॥ २४० ॥

जैसे- कोई एक प्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तसंयत (१) अपूर्वकरण (२) अनिवृत्तिकरण (३) सूक्ष्मसाम्पराय (४) और उपशान्तकपाय हो करके (५) फिर भी सूक्ष्मसाम्पराय (६) अनिवृत्तिकरण (७) अपूर्वकरण (८) और अप्रमत्तसंयत हुआ (९)। तथा गुणस्थानका कालक्षय हो जानेसे मरणका प्राप्त हो एक समय कम ततीम सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। पश्चान् वहांसं च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुप्योंमें उत्पन्न हुआ और जीवनके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अविश्व रहेन पर प्रमत्तसंयत हुआ (१)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पश्चात् अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मुहूर्त और मिलाय। अन्तरके भीतरी नो अन्तर्मुहूर्तोंमें बाहरी आठ अन्तर्मुहूर्तोंके घटा देने पर एक अन्तर्मुहूर्त अवशिष्ट रहता है। एस एक अन्तर्मुहूर्तसे अधिक पूर्वकोटीसे साधिक

१ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्पृष्ट्रतीः । स. सि. १,८.

२ उत्कवेण त्रयक्षिशन्मागरापमाणि सानिरंकाणि। स सि १,८.

सादिरेयाणि उक्कस्संतरं। एवं विसेसमजोएद्ण उत्तं। विसेसे जोइज्जमाणे अंतरब्मंतरादेर अप्पमत्तद्धाओं तासिं अंतर-बाहिरिया एक्का खवगसेढीपाओग्गअप्पमत्तद्धा तत्थेगद्धादो दुगुणा सिरेसा त्ति अवणेद्व्या। पुणो अंतरब्मंतराओं छ उवसामगद्धाओं अत्थि, तासिं बाहिरिल्लएसु अवसिद्धसत्तसु अंतोम्रहुत्तेमु तिण्णि खवगद्धाओं अवणेद्व्या। एक्किस्से उवसंतद्धाए एगखवगद्धद्धं विसोहिदे अवसिद्धेहि अद्धुहंतोम्रहुत्तेहि ऊणियाए पुन्तकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि अंतरं हे।दि। ओधिणाणिपमत्तसंजदमप्पमत्तादिगुणं णेद्ण अंतराविय पुन्वं व उक्कम्मंतरं वत्तव्वं, णित्थ एन्थ विसेसो।

अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्पमत्तो अपुट्यो (१) अणियट्टी (२) सुहुमो (३) उवसंतो (४) होद्ण पुणो वि मुहुमो (५) अणियट्टी (६) अपुट्यो होद्ण (७) कालं गदो समऊणतेत्तीममागगेवम।उद्दिदिएसु देवेसु उववण्णो । तत्तो चुदो पुट्यकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो । अंतोस्रहुत्तावसेसे संसारे अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं (१)। तदो पमत्तो (२) अप्पमत्तो (३)। उविर छ अंतोस्रहुत्ता । अंतरस्स अन्भंतिरमाओ छ उवसामगद्धाओ अत्थ, तासि अंतरबाहिरिल्लाओ निण्णि खवगद्धाओ अवणेदव्या । अंतर-

तेतीस सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है। इस प्रकारसं यह अन्तर विदेषिको वहीं जोड़ करके कहा है। विदेषिक जोड़ जान पर अन्तरके आभ्यन्तरसं अप्रमत्तसंयतका काल और उनके अन्तरका बाहिरी एक क्षपकंष्ट्रणीक योग्य अप्रमत्तसंयतका काल होता है। उनमेंसे एक गुणस्थानके कालसे दुगुणा सदशकाल निकाल देना चाहिए। पुनः अन्तरके आभ्यन्तर छह उपशामककाल होते हैं। उनके बाहिरी अवशिष्ट सात अन्तर्मुहतौंसे तीन क्षपक गुणस्थानोंवाले अपककाल निकाल देना चाहिए। एक उपशान्तकालमेंसे एक क्षपककालका आधा भाग घटा देनपर अवशिष्ट साढ़ तीन अन्तर्मुहतौंसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपमकालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है। अवधिक्षानी प्रमत्तसंयतको अप्रमत्त आदि गुणस्थानमें ल जाकर और अन्तरको प्राप्त कराकर पूर्वके समान ही उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए, इसमें और कोई विदेषिता नहीं है।

तीनों ज्ञानवाले अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं एक अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण (१) अनिवृत्तिकरण (२) सूक्ष्मसाम्पराय (३) उपशान्तकपाय (४) हो करके फिर भी सूक्ष्मसाम्पराय (५) अनिवृत्तिकरण (६) और अपूर्वकरण हो कर (७) मरणको प्राप्त हुआ और एक समय कम ततीस सागरापमकी आयुस्थितवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। संसारके अन्तर्मृहूर्त अवशेष रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (१)। पश्चात् प्रमत्तसंयत (२) अप्रमत्तसंयत हुआ (३)। इनमें क्षपकश्चेणीसम्बन्धी ऊपरके छह अन्तर्मृहूर्त मिलाये। अन्तरके आभ्यन्तर उपशामकसम्बन्धी छह काल होते हैं। उनके अन्तरसे बाहिरी तीन क्षपककाल कम कर देना चाहिए। अन्तरके आभ्यन्तरसे बाहिरी तीन क्षपककाल कम कर देना चाहिए। अन्तरके आभ्यन्तरसे उपशान्त

•मंतिरमाए उवसंतद्घाए अंतर-बाहिरखवगद्धाए अद्धमवणेदव्यं । अवसिद्वेहि अद्धछंद्वेता-मुहुत्तेहि ऊणपुव्यकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि । सिरस-पक्खे अंतरस्सब्भंतरसत्त्रअंतोम्रहुत्तेमु अंतर-बाहिरणवअंतोम्रहुत्तेमु सोहिदेसु अवसेसा वे अंतोमुहुत्ता । एदेहि ऊणाए पुव्यकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि । एवमोहिणाणिणो वि वत्तव्यं, विसेसाभावा ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ।। २४१ ।।

सुगममेदं।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २४२ ॥

एदं पि सुगमं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २४३ ॥

एदं पि सुगमं।

उनकस्सेण छावट्टि सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २४४॥

कालमेंसे अन्तरसे वाहिरी क्षयककालका आधा काल निकालना चाहिए। अविशिष्ट वचे हुए साढ़े पांच अन्तर्मृहृतींसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपम उत्छए अन्तर होता है। सदश पक्षमें अन्तरके भीतरी सात अन्तर्मृहृतींको अन्तरके बाहरी नो अन्तर्मृहृतींमेंसे घटा देने पर अवशेष दो अन्तर्मृहृते रहते हैं। इनसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपमप्रमाण उत्छए अन्तर होता है। इसी प्रकारसे अवधिक्षानीका भी अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है।

तीनों ज्ञानवाले चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २४१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥२४२॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥२४३॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागरोपम है ॥ २४४ ॥

**१** चतुर्णागुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण षद्षष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

तं जहा- एक्को अट्टाबीससंतकिम्मओ पुन्वकोडाउअमणुसेसु उववण्णो । अट्ट-विस्सओ वेदगसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१)। तदो पमत्तापमत्तप्रावत्त-सहस्सं काद्ण (२) उवसमसेढीपाओग्गिवसोहीए विसुद्धो (३) अपुन्वो (४) अणि-यट्टी (५) सहुमो (६) उवसंतो (७) पुणो वि सहुमो (८) अणियट्टी (९) अणुन्वो (१०) होद्ण हेट्टा पिडय अंतिरदो । देम्णपुन्वकोडिं संजममणुपालेद्ण मदो तेत्तीससागरोवमाउट्टिदिएसु देवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुन्वकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो । खइयं पट्टविय संजमं काद्ण कालं गदो तेत्तीससागरोवमाउट्टिदिएसु देवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुन्वकोडाउओ मणुसो जादो संजमं पिडवण्णो । अंतोम्रहुत्तावसेसे संसारे अपुन्वो जादो । लद्धमंतरं (११)। अणियट्टी (१२) सुहुमो (१३) उवसंतो (१४) भूओ सुहुमो (१५) अण्यमत्तो (१८) पमत्तो (१९) अप्पमत्तो (२०)। उवि छ अंतोम्रहुत्ता । अट्टिह वम्सेहि छन्वीसंतो मुहुत्तेहि य ऊणा तीहि पुन्वकोडीहि सादिरेयाणि छावट्टिसागरोवमाणि उक्कस्मंतरं होदि। अधवा चत्तारि पुन्वकोडीओ तेरस-वावीस-एक्कत्तीससागरोवमाउट्टिदिदेवेसु उप्पाइय

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर वेदकसम्यक्त्व और अप्रमन्त-गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। तत्पश्चात् प्रमत्त और अप्रमत्तगुणस्थान-सम्बन्धी सहस्रों परिवर्तनोंको करके (२) उपशमश्रेणींक प्रायोग्य विश्वद्धिसे विश्वद्ध होता हुआ (३) अपूर्वकरण (४) अनिर्वृत्तिकरण (५) सूक्ष्मसाम्पराय (६) उपशान्त-कपाय (७) होकर फिर भी सूक्ष्ममाम्पराय (८) अनिवृत्तिकरण (९) अपूर्वकरण (१०) होकर तथा नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ । कुछ कम पूर्वकोटीकालप्रमाण संयमको परिपालन कर मरा और नेतीस सागरोपम आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। पश्चात् च्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाल मनुप्योंमें उत्पन्न हुआ और क्षायिकसम्यक्तको धारण कर और मंयम धारण करके मरणका प्राप्त हा ततीम सागरापमकी आयुस्थिति-वाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटी आयुवाला मनुष्य हुआ और यथासमय संयमको प्राप्त हुआ। पुनः संसारके अन्तर्मुहर्न अवशेष रह जाने पर अपूर्व करणगुणस्थानवर्ती हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (११)। पश्चात् अनिवृत्ति-करण (१२) सूक्ष्मसाम्पराय (१३) उपशान्तकपाय (१४) होकर पुनः सूक्ष्मसाम्पराय (१५) अनिवृत्तिकरण (१६) अपूर्वकरण (१७) अप्रमत्तसंयत (१८) प्रमत्तसंयत हुआ (१९)। पुनः अप्रमत्तसंयत हुआ (२०)। इनमं ऊपरके क्षपकश्रेणीसम्यन्धी और भी छह अन्त-र्मेहर्त मिलाय । इस प्रकार आठ वर्ष और छब्बीस अन्तर्मृहुनींस कम तीन पूर्वकोटियोंसे साधिक ह्यासठ सागरोपम उत्ह्रप्ट अन्तर होता है। अथवा, तेरह, वाईस और इकतीस **वच**ट्याओ । एवं चेव तिण्हमुवसामगाणं । णवरि चदुवीस वावीस वीस अंतोमुहुत्ता जन्मा कादच्या । एवमोहिणाणीणं पि वत्तव्वं, विसेसामावा ।

चदुण्हं खवगाणमोघं । णवरि विसेसो ओधिणाणीसु खवाणं वासपुधत्तं ॥ २४५॥

कुदो ? ओधिणाणीणं पाएणं संभवाभावा ।

मणपज्जवणाणीसु पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड्डच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २४६॥ सगमवेदं।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोयुहुत्तं ॥ २४७ ॥ एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २४८ ॥

सागरोपम आयुकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न कराकर मनुष्यभवसम्बन्धी चार पूर्वकोटियां कहना चाहिए। इसी प्रकारसे दोष तीन उपशामकोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि अनिवृत्तिकरणके चौबीस अन्तर्मृहर्त, सूक्ष्मसाम्परायके बाईस अन्तर्मृहर्त और उपशान्तकपायके बीस अन्तर्मृहर्त कम कहना चाहिए। इसी प्रकारसे उपशामक अवधिशानियोंका भी अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि, उसमें भी कोई विशेषता नहीं है।

तीनों ज्ञानवाले चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है। विशेष बात यह हैं कि अवधिज्ञानियोंमें क्षपकोंका अन्तर वर्षपृथक्त्व है।। २४५॥

क्योंकि, अवधिक्षानियोंके प्रायः होनेका अभाव है।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्त और अप्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २४६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है ॥ २४७॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है।। २४८।।

१ चतुर्णो क्षपकाणां सामान्यवत् । किन्तु अवधिज्ञानिषु नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः, उत्कर्षेण वर्षपृथक्तवम् । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८. २ प्रतिषु 'उप्पाएण ' इति पाठः ।

व मनःपर्ययज्ञानियु प्रमत्ताप्रमत्तसंयतयानीनाजीत्रापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

<sup>😮</sup> एकजीवं प्रति जघन्यमुल्कुष्टं चान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

तं जहा- एक्को पमत्तो मणपञ्जवणाणी अप्पमत्तो होद्ण उवरि चृद्धिय हेट्ठा ओदिरिद्ण पमत्तो जादो । लढुमंतरं । अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्पमत्तो मणपज्जव-णाणी पमत्तो होद्णंतिरय सन्त्रचिरेण कालेण अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं । उत्रसमसिढिं चढाविय किण्णंतराविदो १ ण, उवसमसिढिसन्बद्धाहितो पमत्तढा एक्का चेव संखेजगुणा ति गुरूवदेमादो ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादे। हेादि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४९ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २५०॥

एदं पि सुगमं।

जैसे- एक मनःपर्ययक्षानी प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत हो ऊपर चढ़कर और नीचे उतर कर प्रमत्तसंयत है। गया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। मनःपर्ययक्षानी अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहने हैं- एक मनःपर्ययक्षानी अप्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तसंयत होकर अन्तरको प्राप्त हे। अति दीर्घकालसे अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ।

भंका—मनःपर्ययक्षानी अप्रमत्तसंयतको उपशमश्रेणी पर चढ़ कर पुनः अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं कराया ?

समाधान—नहीं. क्योंकि, उपशमश्रेणीसम्बन्धी सभी अर्थात् चार चढ़नेके और तीन उतरनेके, इन सब गुणस्थानेंसम्बन्धी कालोंस अकेल प्रमत्तसंयतका काल ही संख्यातगुणा होता है, ऐसा गुरुका उपदेश है।

मनःपर्ययज्ञानी चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २४९ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त है।। २५०॥ यह सूत्र भी सुगम है।

१ चतुर्णापुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

#### एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २५१ ॥ सुगममेदं।

उक्कस्सेण पुञ्चकोडी देसूणं ॥ २५२ ॥

तं जहा- एक्को पुन्तकोडाउएस मणुसेस उववण्णो अंतोमुहुत्तन्भिह्यअट्टवस्सेहि संजमं पिडवण्णो (१)। पमत्तापमत्तसंजदद्वाणे सादासादवंधपरावत्तसहस्सं काद्ण (२) विसुद्धो मणपज्जवणाणी जादो (३)। उवसमसेडीपाओग्गअप्पमत्तो होद्ण सेडीमुवगदो (४)। अपुन्वो (५) अणियद्वी (६) सुहुमो (७) उवसंतो (८) पुणो वि सुहुमो (९) अणियद्वी (१०) अपुन्वो (११) पमत्तापमत्तमंजदद्वाणे (१२) पुन्वकोडि-मन्छिद्ण अणुदिसादिस आउअं वंधिद्ण अंतोस्रहुत्तावसेसे जीविए विसुद्धो अपुन्ववसामगो जादो। णिद्दा-पयलाणं वंधवोच्छिण्णे कालं गदो देवो जादो। अट्टवस्सेहि वारसअंतो-सुहुत्तेहि य ऊणिया पुन्तकोडी उक्कस्संतरं। एवं तिण्हमुवसामगाणं। णवरि जहाकमेण दस णव अट्ट अंतोमुहुत्ता समओ य पुन्तकोडीदो ऊणा त्ति वत्तन्वं।

मनःपर्ययज्ञानी चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्यसे अन्तर्भृहर्त है ॥ २५१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम प्रवेकोटी है ॥२५२॥ जँसे- कोई एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और अन्तमुंद्र्र्तसे अधिक आठ वर्षके द्वारा संयमको प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तसंयत
गुणस्थानमें साता और असाताप्रकृतियोंक सहस्रों वंध-परिवर्तनोंको करके (२) विशुद्ध
हो मनःपर्ययक्षानी हुआ (३)। पश्चात् उपशमश्रेणिक योग्य अप्रमत्तसंयत होकर श्रेणिको
प्राप्त हुआ (४)। तब अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) स्क्ष्मसाम्पराय (७)
उपशान्तकषाय (८) पुनरिष स्क्ष्मसाम्पराय (९) अनिवृत्तिकरण (१०) अपूर्वकरण (११)
होकर प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें (१२) पूर्वकोटीकाल तक रहकर अनुदिश
आदि विमानवासी देवोंमें आयुकां वांधकर जीवनक अन्तर्मुह्तं अवशेष रहने पर विशुद्ध हो
अपूर्वकरण उपशामक हुआ। पुनः निद्रा तथा प्रचला, इन दो प्रकृतियोंके वंध-विच्छेद हो
जाने पर मरणका प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और वारह अन्तर्मुहृतींस कम
पूर्वकोटी कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार शेष तीन मनःपर्ययक्षानी उपशामकोंका भी अन्तर होता है। विशेषता यह है कि उनके यथाक्रमसे दश, नौ और आठ
अन्तर्मुहृते तथा एक समय पूर्वकोटीसे कम कहना चाहिए।

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहूर्तः । स. सि. १,८.

२ उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशीना। स. सि. १, ८.

## चदुण्हं खबगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २५३ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २५४ ॥

कदो ? मणपज्जवणाणेण खवगमेढिं चढमाणाणं पउरं संभवाभावा ।

एगजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २५५ ॥

एदं पि सगमं।

केवलणाणीसु सजोगिकेवली ओघं ॥ २५६ ॥

णाणेगजीवअंतराभावेण साधम्मादो ।

अजोगिकेवली ओघं ॥ २५७॥

मुगममेदं सूत्तं ।

एवं णाणमगगणा समत्ता ।

मनःपर्ययज्ञानी चारों क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक ममय अन्तर है ॥ २५३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उन्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २५४ ॥

क्योंकि, मनःपर्ययक्षानकं साथ क्षपकश्रेणीयर चढ्नेवाले जीवोंका प्रचरतासे होना संभव नहीं है।

मनःपर्ययज्ञानी चारों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। २५५ ॥

यह सुत्र भी सुगम है।

केवलज्ञानी जीवोंमें सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ २५६ ॥ क्योंकि, नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता है। अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। २५७॥ यह सूत्र भी सुगम है।

इस प्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई।

१ चतुर्णा क्षपकाणामविधिज्ञानिवत् । स. सि. १,८.

२ द्वयोः केवलज्ञानिनाः सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

# संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्तसंजदणहुि जाव उवसंतकसाय-वीदरागछदुमत्था ति मणपज्जवणाणिभंगो ॥ २५८ ॥

पमत्तापमत्तसंजदाणं णाणाजीतं पहुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं; एराजीवं पहुच्च जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । चदुण्हमुत्रसामगाणं णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एरासमओ, उक्करसेण वासपुधत्तं; एराजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्करसेण देसणपुच्चकोडी अंतरिमिदि तदो विसेसाभावा ।

चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं ॥ २५९ ॥ सुगमं।

सजोगिकेवली ओघं ॥ २६०॥ एउं पि सगमं।

सामाइय-छेदोवट्टावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तापमत्तसंजदाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥२६१॥ गयत्थं।

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें प्रमत्तसंयतको आदि लेकर उपशान्तकषाय-वीतरागछबस्य तक संयतोंका अन्तर मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है।। २५८॥

प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। चारों उपशामकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटोप्रमाण अन्तर है, इसिलए उससे यहांपर कोई विशेषता नहीं है।

चारों क्षपक और अयोगिकेवली संयतोंका अन्तर ओघके समान है।।२५९।। यह सूत्र सुगम है।

सयोगिकेवली संयतोंका अन्तर ओघके समान है।। २६०॥ यह सूत्र भी सुगम है।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्त तथा अप्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ।। २६१ ।। इस सूत्रका अर्थ पहले कहा जा चुका है।

१ संयमात्रवादेन सामायिक च्छेदोपस्थापनञ्जिष्ठ संयतेषु प्रमश्चाप्रमश्चयोनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स.सि.१,८.

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २६२ ॥

तं जहा- पमत्तो अप्पमत्तगुणं गंतूण सन्वजहण्णेण कालेण पुणो पमत्तो जादो । लद्धमंतरं । एवमप्पमत्तस्य वि वत्तन्वं ।

# उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।। २६३ ॥

तं जहा- एको पमत्तो अप्पमत्ते। होदृण चिरकालमच्छिय पमत्तो जादो । लद्भ-मंतरं । अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्पमत्तो पमत्ते। होदृण सन्त्रचिरमंतोम्रहुत्तमच्छिय अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं ।

दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २६४॥

अवगयत्थं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २६५ ॥ स्रगममेदं।

उक्त संयतोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ २६२ ॥ जैसे – एक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तगुणस्थानको जाकर सर्वजघन्य कालसे पुनः प्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। इसी प्रकार अप्रमत्तसंयतका भी अन्तर कहना चाहिए।

उक्त संयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है ॥ २६३ ॥ जैसे-एक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत होकर और दीर्घ अन्तर्मृहर्तकाल तक रह करके प्रमत्तसंयत होगया । इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ । अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते है-एक अप्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तसंयत हो करके सबसे वड़े अन्तर्मृहर्तकाल तक रहकर अप्रमत्तसंयत होगया । इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ ।

सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २६४ ॥

इस सूत्रका अर्थ झात है। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है॥ २६५॥ यह सूत्र सुगम है।

१ एकजीवं प्रति जघन्यम् कृष्ट चान्तर्मुहूर्तः । सः सिः १, ८.

२ द्वयोरुपश्चमकयोर्नानार्जावापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २६६ ॥

तं जहा- एक्को ओदरमाणा अपुन्तो अप्पमत्तो पमत्तो पुणो अप्पमत्तो होद्ण अपुन्तो जादो। लद्धमंतरं। एवमणियद्विस्स वि। णविर पंच अतोम्रहुत्ता जहण्णंतरं होदि।

# उकस्सेण पुव्वकोडी देसूणं ॥ २६७ ॥

तं जहा- एक्को पुन्वकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो। अट्टवस्साणमुविर संजमं पिडवण्णो (१)। पमत्तापमत्तसंजदट्ठाणे सादासादबंधपरावित्तसहस्तं काद्ण (२) उवसमसेडीपाओग्गअप्पमत्तो (३) अपुन्वो (४) अणियट्टी(५) सुहुमो (६) उवसंतो (७) पुणो वि सुहुमो (८) अणियट्टी (९) अपुन्वो (१०) हेट्टा पिडय अतिरिदो। पमत्तापमत्तसंजदट्ठाणे पुन्वकोडिमच्छिद्ण अणुहिसादिसु आउअं वंधिय अंतोस्रहुत्तावसेसे जीविए अपुन्ववसामगो जादो। णिदा-पयलाणं वंधे वोच्छिण्णे कालं गदो देवो जादो। अट्टिहि वस्सेहि एक्कारसअंतोस्रहुत्तेहि य ऊणिया पुन्वकोडी अंतरं। एवमणियट्टिस्स वि।

सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है ॥ २६६ ॥

जैसे- उपरामश्रेणीसे उतरनेवाला एक अपूर्वकरणसंयत, अप्रमत्तसंयत व प्रमत्त-संयत होकर पुनः अप्रमत्तसंयत हो अपूर्वकरणसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणसंयतका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि इनके पांच अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य अन्तर होता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी है।।२६७॥

जैसे - कोई एक जीव पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुप्यों में उत्पन्न हुआ और आठ वर्षके पश्चात् संयमको प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें साता और असातावेदनीयके सहस्रों बंध परावर्तनों को करके (२) उपशामश्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (३)। पश्चात् अपूर्वकरण (४) अनिवृत्तिकरण (५) सूक्ष्मसाम्पराय (६) उपशान्तकषाय (७) होकर फिर भी सूक्ष्मसाम्पराय (८) अनिवृत्तिकरण (९) अपूर्वकरण (१०) हो नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ। प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें पूर्वकोटी काल तक रहकर अनुदिश आदि विमानों में आयुको बांधकर जीवनके अन्तर्मुद्धतंप्रमाण अविशय रहनेपर अपूर्वकरण उपशामक हुआ और निद्रा तथा प्रचला प्रकृतियों के बंधसे व्युच्छिन्न होनेपर मरणको प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और ग्यारह अन्तर्मुद्धतोंसे कम पूर्वकोटीप्रमाण सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी अपूर्वकरण उपशामकका उत्ऋष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी अपूर्वकरण उपशामकका अरि उत्ऋष्ट अन्तर है। विशेषता यह है कि

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भ्रहर्तः । स. सि. १, ८. २ उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना । स. सि. १, ८.

णवरि समयाहियणवअंतोम्रहुत्ता ऊणा कादन्वा । दोण्हं खवाणमोर्घं ॥ २६८ ॥ सुगममेदं ।

परिहारसुद्धिसंजदेसु पमत्तापमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २६९ ॥ सगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं ॥ २७० ॥

तं जहा- एक्को पमत्तो परिहारसुद्धिसंजदो अप्पमत्तो होदृण सव्वलहुं पमत्तो जादो । लद्धमंतरं । एवमप्पमत्तस्स वि पमत्तगुणेण अंतराविय वत्तव्यं ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २७१ ॥

एदस्सत्थो जघा जहण्णस्स उत्तो, तघा वत्तव्यो | णवरि सव्वचिरेण कालेण पल्लड्डावेदव्यो |

इनका अन्तर एक समय अधिक नौ अन्तर्मुद्धर्त कम करना चाहिए।

सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी अपूर्वकरण और अनिष्टात्तिकरण, इन दोनों क्षपकोंका नाना और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्क्रप्ट अन्तर ओघके समान है।। २६८।।

यह सूत्र सुगम है।

परिहारेशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्त और अप्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २६९॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है ॥ २७० ॥

जैसे- परिहारगुद्धिसंयमवाला कोई एक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत होकर सर्वलघु कालसे प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हो गया। इसी प्रकार परिहारगुद्धिसंयमी अप्रमत्तसंयतको भी प्रमत्तगुणस्थानके द्वारा अन्तरको प्राप्त कराकर अन्तर कहना चाहिए।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ २७१ ॥ इस सूत्रका अर्थ जैसा जद्यन्य अन्तर बतलाने हुए कहा है, उसी प्रकारंस कहना चाहिए। विशेषता यह है कि इसे यहां पर सर्व दीर्घकालसे पलटाना चाहिए।

१ इयोः क्षपकयोः सामान्यवत् । स. सि. १,८.

२ परिहारश्चिस्यंतेषु प्रमत्ताप्रमत्त्योनीनाजीबापेक्षया नारूयन्तरम् । सः सिः १,८०

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्ट चान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइयउवसमाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥२७२॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २७३ ॥

एदं पि सुगमं ।

एगजीवं पडुच्च णितथ अंतरं, णिरंतरं ॥ २७४॥

कुदो ? अधिगदमंजमात्रिणामेण अंतरावणे उवायाभावां ।

खवाणमोघं ॥ २७५ ॥

कुदो १ णाणाजीवगदजहण्णुक्कस्सेगसमय छम्मामेहि एगजीवस्संतराभावेण य साधम्मादो ।

जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेसु अकसाइभंगो ।। २७६ ॥

सक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतोंमें सक्ष्मसाम्पराय उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ।। २७२ ।।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २७३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७४॥

क्योंकि, प्राप्त किये गये संयमके विनाश हुए बिना अन्तरको प्राप्त होनेके उपायका अभाव है।

स्रक्ष्मसाम्परायसंयमी क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है।। २७५ ।।

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह मासके साथ, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनसे ओघके साथ समानना पाई जाती है।

यथारूयातिवहारग्रुद्धिसंयतोंमें चारों गुणस्थानोंके संयमी जीवोंका अन्तर अकपायी जीवोंके समान है ॥ २७६ ॥

**१ स्क्ष्मसाम्परायग्रद्धिसंयतेपृपश्चमऋस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि. १, ८.** 

२ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सि, १,८.

३ अ प्रती 'अंतरावण्णो उन्वाया-' आ-ऋप्रस्थोः ' अंतरावणो उन्त्राया-' इति पाठः ।

४ तस्यैव क्षपकस्य सामान्यवत् । सः सि.१,८. ५ यथाल्याते अकषायवत् । सः सि. १,८.

कुदो ? अकसायाणं जहाक्खादसंजमेण विणा अण्णसंजमाभावा ।

संजदासंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७७॥

कुदो १ गुणंतरम्गहणे मम्गणाविणासा, गुणंतरम्गहणेण विणा अंतरकरणे उवायाभावा। असंजदेसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडुच्च णात्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७८ ॥

कुदो १ मिच्छादिद्विप्पवाहवोच्छेदामावा ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं ॥ २७९ ॥

कुदो ? गुणंतरं गंतूणंतरिय अविणहुअसंजमेण जहण्णकालेण पर्राष्ट्रिय मिच्छत्तं पडिवण्णस्स अंतोमुहुत्तंतरुवलंभा ।

क्योंकि, अकपायी जीवोंके यथाख्यातसंयमके विना अन्य संयमका अभाव है। संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७७॥

क्योंकि, अपने गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानके ग्रहण करने पर मार्ग-णाका विनाश होता है और अन्य गुणस्थानका ग्रहण किये विना अन्तर करनेका कोई उपाय नहीं है।

असंयतोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७८ ॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता।

असंयर्मा मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ २७९ ॥

क्योंकि, अन्य गुणस्थानको जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर असंयमभावके नहीं नए होनेके साथ ही जघन्य कालसे पलटकर मिध्यात्वको प्राप्त हुए जीवके अन्त-र्मुद्वर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

१ संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्। स. सि. १,८.

२ असंयतेषु मिष्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

३ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्ग्रहूर्तः । स. सि. १, ८.

### उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ।। २८० ॥

तं जहा- एक्को अड्डावीसमोहसंतकिम्मओ मिच्छादिट्टी सत्तमाए पुढवीए उव-क्णो। छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मत्तं पिडविज्जिय अंतरिदो अंतोमुहुत्तावसेसे जीविए मिच्छत्तं गदो (४)। लद्धमंतरं। तिरिक्खाउअं बंधिय (५) विस्समिय (६) मदो तिरिक्खो जादो। छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि मिच्छत्तुक्कस्संतरं।

#### सासणसम्मादिहि—सम्मामिच्छादिहि—असंजदसम्मादिहीणमोघं ॥ २८१ ॥

कुदो १ सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छादिद्वीणं णाणाजीवं पड्डच्च जहण्णेण एग-समओ, पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिमागो; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखे-ज्जिदिमागो, अंतोग्रहुत्तं; उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपिरयट्टं देख्णं। असंजदसम्मादिद्वीसु णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं; एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं; उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपिरयट्टं देखणिमच्चदेहि तदो भेदाभावा।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम है।। २८०।।

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिध्यादिए जीव सातवीं पृथिबीमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विशुद्ध हो (३) सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और जीवनके अन्तर्मुहृते काल-प्रमाण अवशेष रहने पर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पिछे तिर्यंच आयुको बांधकर (५) विश्वाम ले (६) मरा और तिर्यंच हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मुहृतोंसे कम तेतीस सागरोपमकाल मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

असंयमी सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २८१ ॥

क्योंकि, सासादनसम्यग्हिए और सम्यग्मिध्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जग्नन्यसे एक समय और पल्योपमका असंख्यातवां भाग अन्तर है। एक जीवकी अपेक्षा जग्नन्यसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्मृहृतं अन्तर है। तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल है। असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है। एक जीवकी अपेक्षा जग्नन्य अन्तर्मृहृतं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन है। इस प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है।

१ उत्कर्षेण त्रयिकंशन्सागरीपमाणि देशीनानि । सः सि. १, ८.

२ श्रेषाणां त्रयाणां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

असंजदसम्मादिद्विस्स उक्करसंतरं णादमिव' मंदमेहाविजणाणुग्गहट्टं परुवेमो—एक्को अणादियमिच्छादिद्वी तिण्णि वि करणाणि काद्ण अद्धपोग्गलपरियट्टादिसमए पढमसम्मत्तं पिडवण्णो (१)। उवसमसम्मत्तद्धाए छाविलयाओ अत्थि ति सासणं गदो। अंतरिदो अद्धपोग्गलपरियट्टं परियट्टिद्ण अपिच्छमे भवग्गहणे असंजदसम्मादिट्टी जादो। अद्धमंतरं (२)। तदो अणंताणुवंधी विसंजोइय (३) विस्संतो (४) दंसणमोहं खविय (५) विस्संतो (६) अप्पमत्तो जादो (७)। पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (८) खवगसेढीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (९)। उवरि छ अंतोग्रुहुत्ता। एवं पण्णारसेहि अंतो-ग्रुहुत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियट्टमसंजदसम्मादिट्टिस्स उक्करसंतरं।

एवं संजममग्गणा समत्ता ।

# दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्वीणमोघं॥ २८२ ॥

कुदो ? णाणाजीवे पहुच्च अंतराभावेण, एगजीवगयअंतोमुहुत्तमेत्तजहण्णंतरेण

असंयतसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर यद्यपि ज्ञात है, तथापि मंद्बुद्धि जनोंके अनुम्रहार्थ प्रकृपण करते हैं— एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव तीनों करणोंको करके अर्धपुद्रल्परिवर्तनके आदि समयमें प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१)। उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अविशिष्ट रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। पश्चात् अन्तरको प्राप्त हो। अर्धपुद्रलपरिवर्तन तक परिवर्तन करके अन्तिम भवमें असंयतसम्यग्दृष्टि हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया (२)। तत्पश्चात् अन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करके (३) विश्वाम ले (४) दर्शनमोहनीयका क्षय करके (५) विश्वाम ले (६) अप्रमत्तसंयत हुआ (७)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परिवर्तनोंको करके (८) क्षपकश्चेणीके प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (९)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्भुहर्ते और मिलाये। इस प्रकार पन्द्रह अन्तर्भुहर्तोंस कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल असंयतसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

#### इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

दर्शनमार्गणाके अनुवादमे चक्षुदर्शनी जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २८२ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, तथा एक जीवगत

१ प्रतिपु ' णादमदि ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' पमचो ' इति पाठः ।

३ दर्शनात्रवादेन चश्चर्दर्शनिषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यवत् । स सि. १, ८.

४ अ प्रतो '-जीवेसु ' इति पाठः ।

देस्रण-वे-छावद्विसागरोवममेत्तउक्कस्संतरेण य तदो भेदाभावा ।

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च ओघं ॥ २८३ ॥

कुदो ? णाणाजीवगयएगसमय-पिलदोवमासंखेजजिद्भागजहण्णुक्कस्संतरेहि साधम्मुवलंभा ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहूत्तं ॥ २८४॥

सुगममेदं ।

### उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ॥ २८५ ॥

तं जहा- एको भिमद् अचक्खुदंसणि दुदिओ असिण्णिपंचिंदिएसु उववण्णो। पंचिहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु अन्तर्मुद्धतेमात्र जघन्य अन्तर होनेसे और कुछ कम दो छ्यासठ सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होनेकी अपेक्षा ओघसे कोई भेद नहीं है।

चक्षुदर्शनी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ २८३ ॥

क्योंकि, नाना जीवगत जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है; इस प्रकार इन दोनोंकी अपेक्षा ओघके साथ समानता पाई जाती है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्भ्रहर्त है ॥ २८४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम है ॥ २८५ ॥

जैसे- अचधुदर्शनकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण किया हुआ कोई एक जीव असंक्री पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें आयुको बांधकर (४) विश्राम ले (५)

१ सासादनसम्यग्दष्टिसम्यामिध्यादृष्टयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येन पस्योपमासस्येयमागोऽन्तर्मृहूर्तश्च । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्वेण द्वे सागरोपमसहस्रे देशोने । स. सि. १, ८.

आउअं विधिय (४) विस्संतो (५) देनेसु उत्रतणो। छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवणो (९) सासणं गदो । मिच्छत्तं गंतूणंतिस्य चक्खुदंसणिट्टिदं पिरमिय अवमाणे सासणं गदो । लद्धमंतरं । अचक्खुदंसणिपाओग्गमात्रलियाए असंखेजिदिभागमिच्छद्ण मदो अचक्खुदंसणी जादो । एवं णविह अंतोग्रहुत्तेहि आवलियाए असंखेजिदिभागेण य ऊणिया चक्खुदंसणिट्टिदी सासणुक्कस्संतरं ।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे एको अचक्खुदंमिणिहिदिमिच्छदो असिण्णपंचि-दिएस उववण्णो। पंचिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्तंतो २) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेतरदेवेस आउअं बंधिय (४) विस्तंतो (५) देवेस उववण्णो। छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्तंतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९) सम्मामिच्छत्तं गदो (१०)। मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो चक्खुदंसिणिहिदिं परिमिष्य अवसाणे सम्मामिच्छत्तं गदो (११)। लद्धमंतरं। मिच्छत्तं गंतूण (१२) अचक्खु-दंसणीस उववण्णो। एवं वारमअंतोसुहुत्तेहि ऊणिया चक्खुदंसिणिहिदी उक्कस्संतरं।

देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम छे (७) विशुद्ध हो (८) उपरामसम्यक्तवको प्राप्त हुआ (९)। पश्चात् सासादनगुणस्थानको गया। पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो चश्चदर्शनीकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके अन्तमें सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः अचश्च-दर्शनीके बंध-प्रायोग्य आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल रह कर मरा और अचश्च-दर्शनी होगया। इस प्रकार नौ अन्तर्भुद्धतोंसे और आवलीके असंख्यातवें भागसे कम चश्चदर्शनीकी स्थिति चश्चदर्शनी सासादनसम्यग्दिष्ट जीवका उत्कृष्ट अन्तर है।

चशुदर्शनी सम्यग्मिथ्यादृष्टिका अन्तर कहते हैं - अचशुद्र्शनकी स्थितिको प्राप्त हुआ एक जीव असंक्षी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विशुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें आयुको बांधकर(४) विश्राम छे (५) मरा और देवोंमें उत्पन्न हुआ। छन्तें पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम छे (७) विशुद्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९)। पश्चात् सम्यग्मिथ्यात्वको गया (१०) और मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। चश्चु-दर्शनीकी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (११)। इस प्रकार अन्तर छन्ध होगया। पुनः मिथ्यात्वको जाकर (१२) अचश्चुदर्शनियोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार बारह अन्तर्मुहृतौंसे कम चश्चदर्शनीकी स्थिति चश्चदर्शनी सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर है।

असंजदसम्मादिहिप्पहुडि जाव अप्यमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ २८६॥ सगममेदं।

# एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं ॥ २८७ ॥

कुदो १ एदेसिं सच्वेसिं पि अण्णगुणं गंतूण जहण्णकालेण अप्पिदगुणं गदाणमतो-मुहुत्तंतस्वलंभा ।

#### उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ॥ २८८ ॥

तं जधा- एको अचक्खुदंसिणिद्विदिमिन्छदो असिण्णिपंचिदियमम्मुन्छिमपञ्जत्तएसु उववण्णो । पंचिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्पंतो (२) विसुद्धो १३) भवण- वासिय-वाणवेंतरदेवेसु आउअं बंधिय (४) विस्मंतो (५) कालं गदो देवेसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९)। उवसमसम्मत्तद्धाए छ आविलयाओ अत्थि ति सासणं गतूणंतरिदो। मिच्छत्तं गंतूण

असंयतसम्यग्दृष्टिस लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक चक्षुदर्शनियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २८६ ॥ यह सूत्र सुगम है ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्ग है ॥ २८७ ॥ क्योंकि, इन सभी गुणस्थानवर्ती जीवोंके अन्य गुणस्थानका जाकर पुनः जघन्य कालसे विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेपर अन्तर्मुहर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम है ॥ २८८ ॥

जैसे- अचक्षुदर्शनी जीवोंकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव असंक्षी पंचेन्द्रिय सम्मूर्चिछम पर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विश्रुद्ध हो (३) मवनवासी या वानव्यन्तरोंमें आयुको बांध कर (४) विश्राम छे (५) मरणको प्राप्त हुआ और देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहां छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम छे (७ विशुद्ध हो (८) उपशमसम्यक्तवको प्राप्त हुआ (९)। उपशमसम्यक्तवके कालमें छह आविलयां अवशेष रहने पर सासादनको जाकर अन्तरको प्राप्त

१ असंयतसम्यग्दष्टवाद्यप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १,८.

३ उत्कर्षेण दे सागरीपमसहस्रे देशोने । स. सि. १, ८.

चक्खुदंसिणिद्विदि भिमय अवसाणे उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (१०)। लद्धमंतरं । पुणो सासणं गदो अचक्खुदंसिणीसु उववण्णो । दसिह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणिया सगिद्विदी असंजद-सम्मादिद्वीणमुक्कस्संतरं ।

संजदासंजदस्स उच्चदे । तं जहा- एक्को अचक्खुदंसिणिद्विदिमच्छिदो ग्रह्भो-वक्कंतियपंचिदियपज्जत्तएसु उववण्णो।सण्णिपंचिदियसम्मुच्छिमपज्जत्तएसु किण्ण उप्पा-दिदो १ ण, सम्मुच्छिमेसु पढमसम्मन्तुप्पत्तीए असंभवादो। ण च अमंखेज्जलोगमणंतं वा कालमचक्खुदंसणीसु परिभिमयाण वेदगसम्मन्तग्रहणं संभविद, विगेहा।ण च थोव-कालमच्छिदो चक्खुदंसिणिद्विदीए समाणणक्खमा। ति प्णि पक्ख ति प्णि दिवस अतो-मुहुत्तेण य पढमसम्मन्तं संजमासंजमं च जुगवं पडिवण्णो (२)। पढमसम्मन्तद्वाए छावित्याओ अत्थि ति मासणं गदो। अंतरिदो मिच्छन्तं गंतूण सगद्विदिं परिभिमय अपिच्छमे भवे कदकरिणज्जो होद्ण संजमासंजमं पडिवण्णो (३)। लद्धमंतरं। अप्पमनो

हुआ। पुनः मिथ्यात्वको जाकर चक्षुदर्शनकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण कर अन्तमें उपराम-सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः सासादनको गया और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार दश अन्तर्मुहृतोंस कम अपनी स्थिति चक्षुदर्शनी असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

चश्चदर्शनी संयतासंयतका उन्ह्रष्ट अन्तर कहते हैं। जैसे-अचश्चदर्शनकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव गर्भोपक्रान्तिक पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ।

र्शका—उक्त जीवको संज्ञी पंचेन्द्रिय सम्मूर्चिछम पर्याप्तकों में क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सम्मूर्च्छम जीवोंमें प्रथमोपरामसम्यक्तवकी उत्पत्ति असम्भव है। तथा असंख्यात लोकप्रमाण या अनन्तकाल तक अवश्चद्दर्शनियोंमें परिभ्रमण किये हुए जीवोंके वेदकसम्यक्त्वका प्रहण करना सम्भव नहीं है, क्योंकि, एसे जीवोंके सम्यक्त्वोत्पत्तिका विरोध है। और न अल्पकाल तक रहा हुआ जीव चश्चदर्शनकी स्थितिके समाप्त करनेमें समर्थ है।

पुनः वह जीव तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्तर्मुहूर्नसे प्रथमोपरामसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (२)। प्रथमोपरामसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अविशिष्ट रह जाने पर सासादनको प्राप्त हुआ। पुनः अन्तरको प्राप्त हो मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तिम भवमें कृतकृत्यवेदक होकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः अप्रमत्तसंयत (४)

१ प्रतिषु 'असखेज्जा लोगमणंतं ' इति पाठः ।

(४) पमसो (५) अध्यमत्तो (६)। उनरि छ अतोग्रहुत्ता। एनमडदालीसदिनेसहि सरसर्अतोगुहुत्तेहि य ऊणा सगद्विदी संजदासंजदुक्कस्संतरं।

पमत्तस्त उच्चदे-एक्को अचक्खुदंसणिहिदिमच्छिदो मणुसेसु उत्रवण्णो गढभादि-अद्वयसेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो । (१) । पुणो पमत्तो जादो (२)। हेद्वा पिडद्णंतिरदो । चक्खुदंसणिहिदं पिरभिमय अपिछिमे भेव मणुसो जादो । कद्करणिज्जे। होद्ण अंतोसुहुत्तावसेसे जीविए अप्पमत्तो होद्ण पमत्तो जादो (३)। लद्धमंतरं । भूओ अप्पमत्तो (४)। उविर छ अंतोमुहुत्ता । एवमद्ववस्सेहि दसअंतो-सुदुत्तेहि ऊणिया सगद्विदी पमत्तस्सुक्करसंतरं ।

(अप्पमत्तस्स उच्चदे-) एक्को अचक्खुदंसणिहिदिमच्छिदो मणुसेसु उववण्णो। क्षा्मादिअहुवस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१)। हेट्ठा पिडदूण अंतरिदो चक्खुदंसिणिहिदिं परिमामिय अपिच्छिमे भवे मणुसेसु उववण्णो। कदकरणिज्जो होद्ण अंतोग्रहुत्तावसेसे संसारे विसुद्धो अप्पमत्तो जादो (२)। लद्धमंतरं। तदो पमत्तो

प्रमत्तसंयत (५) और अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मुद्दूर्त और मिलाये। इस प्रकार अङ्तालीस दिवस और बारह अन्तर्मुद्धतोंसे कम अपनी स्थिति चक्कुदर्शनी संयतासंयतोंका उत्कृष्ट अन्तर है।

चशुदर्शनी प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं - अचशुदर्शनी जीवोंकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भका आदि लेकर आठ वर्षसे उपशमसम्यक्त्व और अप्रमत्तगुणस्थानका एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्तसंयत हुआ (२)। पश्चात् नीचेके गुणस्थानोंमें गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ। चशुदर्शनीकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके अन्तिम भवमें मनुष्य हुआ। पश्चात् कृतकृत्यवेदक होकर जीवनके अन्तर्भुद्धर्तकाल अवशेष रह जाने पर अप्रमत्तसंयत होकर प्रमत्तसंयत हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्भुद्धर्त और मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्तर्भुद्धर्तोंसे कम अपनी स्थिति चशुदर्शनी प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

चशुदर्शनी अप्रमत्तसंथतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— अचशुद्रश्नी जीवोंकी िस्थितिमें विद्यमान एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि लेकर आठ वर्षके हारा उपश्मसम्पद्भव और अप्रमत्तगुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। किर शिके विद्युक्त अन्तरको प्राप्त हो अचशुद्रश्नीकी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम भवमें महुष्योंमें उत्पन्न हुआ। पुनः इतहत्यवेदकसम्यक्त्वी होकर संसारके अन्तर्मुहर्त-प्रमाण क्षविश्व रहने पर विद्युद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त

(३) अप्पमत्तो (४)। उवरि छ अंतोग्रहुत्ता। एवमट्टवस्सेहि दसअंतोमुहुत्तेहि उणिया चक्खुदंसणिट्टिदी अप्पमत्तुक्कस्संतरं होदि।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादे। हेादि, णाणाजीवं पहुच्च ओवं ।। २८९ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २९० ॥ एदं वि सुगमं ।

उक्करसेण वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ॥ २९१ ॥

तं जहा- एक्को अचक्खुदंमिणिहिदिमिन्छिदो मणुमेम उत्रवणो । ग्राबिअह-वस्सेण उत्रयमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवणो (१)। अंतोम्रहुत्तेण वेदगमम्मत्तं गदो (२)। तदो अंतोम्रहुत्तेण अणंताणुवंधि विमंजेशिजदो (३)। दमणमोहणीयम्रव-सामिय (४) पमत्तापमत्तपगवत्तमहम्मं कादृण (५) उत्रयममंडीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (६)। अपुरुवेश (७) अणियद्वी (८) मुहुमो (९) उत्रमंतो (१०) मुहुमो हुआ। पुनः प्रमत्तसंयत हो (३) अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। इनमें ऊपर्क छह अन्तर्मुहृतं और मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्तर्मुहृतं न कम चक्षुदर्शनीकी स्थित ही चक्षुदर्शनी अप्रमत्तसंयतका उत्हर अन्तर होता है।

चक्षुदर्शनी चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ २८९॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीत्रोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।। २९०।। यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्कृष्ट अन्तर कुछ कम दे। हजार मागरोपम है ॥ २९१ ॥

जेसे- अचक्षुदर्शनी जीवोंकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि लेकर आठ वर्षक द्वारा उपरामयस्यक्त और अप्रमत्तनंथत गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। अन्तर्मुहर्तके पश्चात् वेदकसम्यक्तवको प्राप्त हुआ (१)। पुनः अन्तर्मुहर्तके पश्चात् वेदकसम्यक्तवको प्राप्त हुआ (२)। पुनः अन्तर्मुहर्तसे अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन किया (१)। पुनः दर्शनमोहनीयको उपरामा कर (४) प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परिवर्तनोंको करके (५) उपरामश्रेणीकं योग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८)

१ चतुर्णाग्रुपञ्चमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण द्वे सागरीपमसहस्रे देशोने । स. सि. १, ८.

(११) अणियद्दी (१२) अपुन्नो (१३) हेद्दा ओदिरय अंतरिदो चक्खुदंसणिद्विदिं परिमिमय अंतिमे भने मणुसेसु डनवण्णो । कदकरणिज्जो होद्ण अंतोग्रुहुत्तानसेसे संसारे विसुद्धो अप्पमत्तो जादो । सादासादबंधपरावत्तसहस्सं काद्ण उनसमसेडीपाओग्गअप्पमत्तो होद्ण अपुन्नुवसामगो जादो (१४) । लद्धमंतरं । तदो अणियद्दी (१५) सुहुमो (१६) उनसंतो (१७) पुणो नि सुहुमो (१८) अणियद्दी (१९) अपुन्नो (२०) अप्पमत्तो (२१) पमत्तो (२२) अप्पमत्तो (२३) होद्ण खनगसेढीमारूढो । उनिर छ अंतो-ग्रुहुत्ता । एनमद्वनस्सेहि एगूणत्तीसअंतोग्रुहुत्तेहि य ऊणिया सगद्विदी अपुन्नकरणुक्कस्संतरं । एनं चेन तिण्हमुनसामगाणं। णनिर सत्तानीस पंचनीस तेनीस अंतोग्रुहुत्ता ऊणा कायन्ना।

# चदुण्हं खवाणमोघं ॥ २९२ ॥ सुगममेदं।

सूक्ष्मसाम्पराय (९) उपशान्तमोह (१०) सूक्ष्मसाम्पराय (११) अनिवृत्तिकरण (१२) और अपूर्वकरणसंयत होकर (१३) तथा नीचे उतरकर अन्तरको प्राप्त हो चक्षुदर्शनीकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तिम भवमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहांपर इतकृत्यवेदक-सम्यक्त्वी होकर संसारके अन्तर्मुहर्त अवशिष्ट रह जाने पर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ। वहांपर साता और असाता वेदनीयके बंध-परावर्तन-सहस्रांको करके उपशम्भेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ (१४)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया। तत्पश्चात् आनिवृत्तिकरण (१५) सूक्ष्मसाम्पराय (१६) उपशान्तकपाय (१७) पुनरिष सूक्ष्मसाम्पराय (१८) अनिवृत्तिकरण (१९) अपूर्वकरण (२०) अप्रमत्तः संयत (२१) प्रमत्तसंयत (२२) और अप्रमत्तसंयत होकर (२३) क्षपकश्रेणीपर चढ़ा। इनमें उत्तरके छह अन्तर्मुहर्त और मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और उनतीस अन्तर्मुहर्तोंसे कम अपनी स्थित चक्षुदर्शनी अपूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर है।

इसी प्रकार चश्चदर्शनी शेष तीन उपशामकोंका भी अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि अनिवृत्तिकरण उपशामकके सत्ताईस अन्तर्मुहर्त, सूक्ष्मसाम्पराय उपशामकके पद्मीस अन्तर्मुहर्त और उपशान्तकषायके तेवीस अन्तर्मुहर्त कम करना चाहिए।

चक्षुदर्शनी चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है।। २९२॥ थह स्त्र सुगम है।

१ बतुर्णा क्षपकाणां सामान्योक्तम् । सः सिः १,८.

# अचक्खुदंसणीसु मिन्छादिद्दिपहुडि जाव स्त्रीणकसायवीद-रागछदुमत्था ओघं ॥ २९३ ॥

कदो ? ओघादो भेदाभावा । ओधिदंसणी ओधिणाणिभंगों ॥ २९४ ॥ केवलदंसणी केवलणाणिभंगों ॥ २९५ ॥ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं दंसणमग्गणा समत्ता ।

किण्हलेसिय-णीललेसिय-काउलेसिएसु **लेस्साणुवादेण** मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।। २९६ ।।

सगममेटं।

# एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २९७ ॥

अचक्षदर्शनियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर श्लीणकपायत्रीतरागछग्रस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर ओघके समान है।। २९३ ॥

क्योंकि, ओघमे इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है। अवधिदर्शनी जीवोंका अन्तर अवधिज्ञानियोंके समान है ।। २९४ ।। केवलदर्शनी जीवोंका अन्तर केवलज्ञानियोंके समान है।। २९५ ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई।

लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेक्या, नीललेक्या और कापोत लेक्यावालोंमे मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २९६ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥२९७॥

- **१ अचधुर्दर्शनिषु मिध्यादृष्ट्यादिश्चाणकषायान्तानां सामान्योक्तमन्तरम् । स. सि. १, ८.**
- २ अवधिदर्शनिनोऽवधिक्षानिवन् । सः सि.१,८, ३ केबलदर्शनिनः केबलक्षानिवन् । सः सि.१,८
- 😮 लेश्यातुवादंन कृष्णनीलकापीतलेश्येषु मिष्यादृष्टयसंयतसम्यग्दृष्टभीनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । ५ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भृहतः । स. सि. १, ८. स. सि. १, ८.

तं जहा- सत्तम-पंचम-पढमपुढिविमिच्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्धिणो किण्ह-णील-काउलेस्सिया अण्णगुणं गंतूण थोवकालेण पिडणियत्तिय तं चेत्र गुणमागदा । लद्धं दोण्हं जहण्णंतरं ।

# उक्कस्सेण तेतीसं सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसूणाणि'।। २९८॥

तं जहा- तिण्णि मिच्छादिद्विणो किण्ह-णील-काउलेस्सिया सत्तम-पंचम-तिदय-पुढवीसु कमेण उनवण्णा। छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) विस्संता (२) विसुद्धा (३) सम्मत्तं पिडवण्णा अंतरिदा अवसाणे मिच्छत्तं गदा। लद्धमंतरं (४)। मदा मणुसेसु उनवण्णा। णवारे सत्तमपुढवीणेरइओ तिरिक्खाउअं बंधिय (५) विस्समिय (६) तिरिक्खेसु उनवज्जिद ति घेत्तव्यं। एवं छ-चदु-चदुअंतोभुहुत्तेहि ऊणाणि तत्तीस-सत्तारस-सत्त-सागरोवमाणि किण्ह-णील-काउलेस्मियमिच्छादिद्विउक्कस्संतरं होदि। एवम-संजदसम्मादिद्विस्म वि वत्तव्यं। णवि अट्ट-पंच-पंचअंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-

जैसे- सातवीं पृथिवीके कृष्णलेक्ष्यावाले, पांचवीं पृथिवीके नीललेक्ष्यावाले और प्रथम पृथिवीके कापोतलेक्ष्यावाले मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि नारकी जीव अन्य गुणस्थानको जाकर अल्प कालसे ही लौटकर उसी गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार देनों गुणस्थानोंका जघना अन्तर लब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर ऋमशः कुछ कम तेतीस, सत्तरह और सात सागरोपम है।। २९८।।

जैसं- कृष्ण, नील और कापान लेक्यावाल तीन मिथ्यादि जीव कमसे सातवीं, पांचवीं और तीसरी पृथिवीमं उत्पन्न हुए। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हा (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) सम्यक्त्वका प्राप्त कर अन्तरका प्राप्त हो आयुके अन्तमें मिथ्यात्वका प्राप्त हुए। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (४)। पश्चात् मरण कर मनुष्योंमें उत्पन्न हुए। विशेषता यह है कि सातवीं पृथिवीका नारकी तिर्यंच आयुको बांध कर (५) विश्राम ले (६) निर्यंचोंमें उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ प्रहण करना चाहिए। इस प्रकार छह अन्तर्मुहुनांस कम तेतीस मागरापम कृष्णलेक्याका उत्कृष्ट अन्तर है। चार अन्तर्मुहुतांसे कम सत्तरह सागरोपम नीललेक्याका उत्कृष्ट अन्तर है। तथा चार अन्तर्मुहुतांसे कम सत्तरह सागरोपम नीललेक्याका उत्कृष्ट अन्तर है। तथा चार अन्तर्मुहुतांसे कम सत्तरह सागरोपम कापातलेक्याका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार असंयतसम्यग्हिका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि कृष्णलेक्यावाले असंयतसम्यग्हिका उत्कृष्ट अन्तर आठ अन्तर्मुहुतांसे कम तेतीस सागरोपम, नीललेक्यावाले असंयतसम्यग्हिका उत्कृष्ट अन्तर पांच अन्तर्मुहृतांसे कम सत्तरह

१ उत्कर्षेण त्रयक्षिञ्चताप्तदश्वसप्तसागरोपमाणि देशोनानि । सः सिः १, ८.

सत्त-सागरोवमाणि उक्कस्संतरं ।

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिन्छादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च ओघं ॥ २९९ ॥

सुगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहूर्त्तं ॥ ३००॥

एदं पि सुगमं।

उक्स्सेण तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसूणाणि ।। ३०१ ॥

तं जहा- तिण्णि मिच्छादिद्वी जीवा सत्तम-पंचम-तिदयपुढवीसु किण्ह-णील-काउ-लेस्सिया उववण्णा । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) विस्मंता (२) विसुद्धा (३) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णा (४) मासणं गदा । मिच्छत्तं गंतूणंतिरदा । अंतोम्रहुत्तावसेसे सागरोपम और कापोनलेक्यावाले असंयतसम्यग्दिष्टका उत्कृष्ट अन्तर पांच अन्त-मुंहुतौंसे कम सान सागरोपम होता है।

उक्त तीनों अशुभलेश्यावाले सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥२९९॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असं-ख्यातवां भाग और अन्तर्भृहृत है ॥ ३०० ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीर्वोका एक जीरकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम, सत्तरह सागरोपम और सात सागरोपम है।। ३०१।।

जैसे- कृष्ण, नील और कापोतलंदयावाले तीन मिथ्यादृष्टि जीव क्रमशः सातवीं, पांचवीं और तीसरी पृथिवीमें उत्पन्न हुए। छहां पर्याप्तियों पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) उपशमसम्यक्तवको प्राप्त हुए (४)। पुनः सासादनगुण-स्थानको गये। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुए। पुनः जीवनके अन्तर्मुहृर्त

१ सासादनसम्यग्टाप्टिसम्यग्मिभ्यादृष्टशोर्नानार्जावापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८०

२ एकजीवं प्रति जवन्येन पर्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्गृहर्तश्च । सः सिः १, ८.

३ उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत्सप्तदशसप्तसागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १,८.

जीविए उवसमसम्मत्तं पिडवण्णा । सासणं गंतूण विदियसमए मदा मणुसेसु उववण्णा । णविर सत्तमपुढवीए सासणा मिच्छत्तं गंतूण (५) तिरिक्खेसुववज्जंति ति वत्तव्वं । एवं पंच-चदु-चदुअंतोसुदुत्तेहि उणाणि तेत्तीस-सत्तारस-मत्त-सागरोवमाणि किण्ह-णील-काउलेस्सियसासणुकस्संतरं होदि। एगसमओ अंतोसुदुत्तवभंतरे पिवद्वो ति पुघ ण उत्तो। एवं सम्मामिच्छादिद्विस्म वि। णविर छिह् अंतोमुद्दुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त-सागरोवमाणि किण्ह-णील-काउलेस्मियसम्मामिच्छादिद्विउक्कस्मंतरं।

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मिच्छादिट्ठिअसंजदसम्मादिट्ठीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३०२॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३०३।।

तं जहा- चत्तारि जीवा मिच्छादिद्धि-सम्मादिद्धिणा नेउ-पम्मलेम्मिया अण्णगुणं

अविशिष्ट रहने पर उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुए। पश्चान् सामादनगुणम्थानमें जाकर द्वितीय समयमें मरे और मनुष्यों उत्पन्न हुए। विशेषना यह है कि सानवीं पृथिवीं के सासादनसम्यव्हिष्ट नारकी मिथ्यात्वको प्राप्त होकर (१) निर्यंचों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार पांच, चार और चार अन्तर्मुहृतों से कम क्रमशः तेतीस, सत्तरह और सात सागरोपम कालप्रमाण कृष्ण, नील और कापोत लेक्यावाले सासादन-सम्यव्हिष्ट्योंका उत्कृष्ट अन्तर होता है। सासादनगुणस्थानमें जाकर रहनेका एक समय अन्तर्मुहृतिके ही भीतर प्रविष्ट है, इसलिए पृथक नहीं कहा। इसी प्रकार तीनों अशुभिल्यावाले सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका भी उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि यहांपर छह छह अन्तर्मुहृतोंसे कम नेतीस, सत्तरह और सात सागरोपमकाल क्रमशः कृष्ण, नील और कापोत लेक्यावालोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

तेजोलेक्या और पञ्चलेक्यावालोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतमम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।।३०२।।

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है।। ३०३।। जैसे- तेजोलेक्या और एक्सलेक्यावाले मिथ्यादृष्टि और सम्यन्दृष्टि चार जीव

१ तेजःपद्मलेश्ययोर्मिध्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टयोर्नानाजीवापक्षया नारूयन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भृद्धतः । स. सि. १, ८.

गंतूण सव्वजहण्णकालेण पडिणियत्तिय तं चेव गुणमागदा । लद्धमंतरं ।

### उक्कस्सेण वे अद्वारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०४॥

तं जहा वे मिच्छादिष्टिणो तेउ-पम्मलेस्सिया सादिरेय-वे-अट्ठारससागरोवमाउ-द्विदिएसु देवेसु उववण्णा । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) विस्संता (२) विसुद्धा (३) सम्मत्तं घेत्त्णंतिरदा । सगद्विदिं जीविय अवसाणे मिच्छत्तं गदा (४)। लद्धं सादिरेय-वे-अट्ठारसमागरोवममेत्तंतरं । एवं सम्मादिद्विस्स वि। णवरि पंचिह अंतोसुहुत्तेहि ऊणियाओ सगद्विदीओ अंतरं।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओघं ॥ ३०५॥

सुगममेदं ।

अन्य गुणस्थानको जाकर सर्वजघन्य कालसे लोटकर उसी ही गुणस्थानको आगये। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागरोपम और साधिक अट्टारह सागरोपम है ॥ ३०४ ॥

जंस- तज और पद्म लेक्यावाल दें। मिथ्यादिष्ट जीव साधिक दो सागरोपम और साधिक अट्ठाग्ह सागरोपमकी आयुस्थितिवाल देवोंमें उत्पन्न हुए। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हों (१) विश्राम लें (२) विश्रुद्ध हों (३) और सम्यक्त्वको ब्रहण कर अन्तरको प्राप्त हुये। पुनः अपनी स्थितिप्रमाण जीवित रहकर आयुके अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुए (४)। इस प्रकार साधिक दो सागरोपमकाल तेजोलक्यावाले मिथ्यादिष्टका और साधिक अट्ठारह सागरोपमकाल पद्मलक्यावाले मिथ्यादिष्टका अतर प्राप्त होगया। इसी प्रकार तेज और पद्म लक्क्यावाले असंयतसम्यग्दिष्ठ जीवका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि पांच अन्तर्मुहृतोंसे कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावाले सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ ३०५ ॥

धह सूत्र सुगम है।

१ उत्कर्षेण दे सागरोपम अष्टादश च सागरीपमाणि सातिरेकाणि । स. मि. १, ८.

२ सासादनसम्यग्टिष्टसम्यग्मिथ्यादृध्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ३०६॥

एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण वे अद्वारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०७ ॥

तं जहा- वे सासणा तेउ-पम्मलेस्सिया सादिरेय-वे-अट्ठारससागरोवमाउद्विदिएसु देवेसु उववण्णा । एगसमयमन्छिय विदियसमए मिन्छत्तं गंतूणंतिरदा । अवसाणे वे वि उवसमसम्मत्तं पिडवण्णा । पुणो सासणं गंतूण बिदियसमए मदा। एवं सादिरेय-वे-अट्ठारस- सागरोवमाणि दुसमऊणाणि सासणुक्कस्संतरं होदि । एवं सम्मामिन्छादिद्विस्स वि । णविर छिह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणियाओ उत्तद्विदीओ अंतरं ।

संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३०८ ॥

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमके असंख्यातवें भाग और अन्तर्भुहुर्त है ॥ ३०६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्कृष्ट अन्तर ऋमशः साधिक दो सागरोपम और अट्ठारह सागरोपम है ॥ २०७॥

जैसे – तेज और पद्म लेश्यावाल दो सामादनसम्यग्दिए जीव साधिक दो सागरी-पम और साधिक अट्ठारह सागरोपमकी आयुस्थितिवाल देवोंमें उत्पन्न हुए। वहां एक समय रहकर दूसरे समयमें मिथ्यात्वको जाकर जन्तरको प्राप्त हुए। आयुक्त अन्तमें दोनों ही उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुए। पश्चान् सासादनगुणस्थानको जाकर दृसरे समयमें मरे। इस प्रकार दो समय कम साधिक दो सागरोपम और साधिक अट्ठारह सागरोपम उक्त दोनों लेश्यावाले सासादनसम्यग्दिए जीवोंका उत्हर अन्तर होना है। इसी प्रकार उक्त दोनों लेश्यावाले सम्यग्मिथ्यादिए जीवोंका भी अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि इनके छह अन्तर्मुहर्तोंसे कम अपनी उक्त स्थितियोंप्रमाण अन्तर होता है।

तेज और पद्म लेक्यावाले संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २०८॥

१ एकजीवं प्रति जघन्यंन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्मुहूर्तश्च । स. सि. १,८.

२ उत्कर्षण द्वे सागरोपमे अष्टादश च सागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

संयतासंयतप्रमचाप्रमचसंयतानां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्। सः सि. १, ८.

कुदो ? णाणाजीवपवाहवोच्छेदाभावा । एगजीवस्स वि, लेस्सद्धादो गुणद्धाए बहुत्तुवदेसा ।

सुक्कलेस्सिएसु मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३०९ ॥ सुगममेदं।

### एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३१० ॥

तं जहा— वे देवा मिच्छादिद्धि-सम्मादिद्धिणो सुक्कलेस्सिया गुणंतरं गंत्ण जहण्णेण कालेण अप्पिद्गुणं पडिवण्णा । लद्धमंतोग्रहुत्तमंतरं ।

#### उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३११ ॥

तं जहा- वे जीवा सुक्कलेश्सिया मिच्छादिष्ट्ठी द्व्विलिंगिणो एक्कत्तीससागरो-विमएसु देवेसु उववण्णा । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) विस्संता (२) विसुद्धा (३) सम्मत्तं पिडवण्णा । तत्थेगो मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो (४) अवरो सम्मत्तेणेव । अवसाणे

क्योंकि, उक्त गुणस्थानवाले नाना जीवोंके प्रवाहका कभी बिच्छेद नहीं होता है। तथा एक जीवकी अपेक्षा भी अन्तर नहीं है, क्योंकि, लेक्याके कालसे गुणस्थानका काल बहुत होता है, ऐसा उपदेश पाया जाता है।

गुक्कलेश्यावालोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३०९॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहृते है ॥ ३१० ॥

जैसे- शुक्लेक्यावाले मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दो देव अन्य गुणस्थानको जाकर जघन्य कालसे विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार अन्तर्मुद्धर्त काल-प्रमाण अन्तर लब्ध होगया।

त्यक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम है ॥ ३११ ॥

जैसे- गुक्कलेश्यावाले दें। मिथ्यादिष्ट द्रव्यिलेगी जीव इकतीस सागरोपमकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुए। छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विश्वद हो (३) सम्यक्त्वको माप्त हुए। उनमेंसे एक मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको

१ शुक्कतेत्रयेषु मिष्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्ट्योनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः बिः १, ४.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भृहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेणैकत्रिंशत्सागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ४.

जहाकमेण वे वि मिच्छत्त-सम्मत्ताणि पडिवण्णा (५)। चदु-पंचअंतोग्रुहुत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि मिच्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्धीणग्रुक्कस्संतरं।

सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओघं'॥ ३१२॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ३१३ ॥

एदं वि सुगमं। उक्कस्सेण एक्कतीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३१४॥ एदं वि सुगमं।

प्राप्त हुआ (४)। दूसरा जीव सम्यक्त्वके साथ ही रहा। आयुके अन्तमं यथाक्रमसे देनों ही जीव मिथ्यात्व और सम्यक्त्वको प्राप्त हुए (५)। इस प्रकार चार अन्तर्मुहूर्तोंसे कम इकतीस सागरोपमकाल शुक्ललेश्यावाल मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर है और पांच अन्तर्मुहूर्तोंस कम इकतीस सागरोपमकाल असंयतसम्यन्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर है।

शुक्कलेक्यावाले सासादनमम्यग्दृष्टि और सम्यग्गिध्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ ३१२ ॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असं-ख्यातवां भाग और अन्तर्भुहर्त है ॥ ३१३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम है ॥ ३१४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

१ सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिण्यादृष्ट्यभोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जवन्येन परयोपमासंख्येयमागोऽन्तर्महूर्तश्र । सः सिः १, ४.

१ उत्कर्षेणैकत्रिंशत्सागरीपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेग-जीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३१५ ॥

कुदो ? णाणाजीवपवाहस्स वोच्छेदाभावा, एगजीवस्स लेस्सद्धादो गुणद्धाए बहुत्तुवदेसादो ।

अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३१६॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं ॥ ३१७ ॥

तं जहा- एको अप्पमत्ते। सुक्कलेस्साए अच्छिदो उवसमसेढि पडिद्णंतरिय सन्वजहण्णकालेण पडिणियत्तिय अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं ।

# उक्कस्समंतोमुहुत्तं ॥ ३१८ ॥

शुक्कलेश्यावाले संयनासंयत और प्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३१५॥

क्योंकि, उक्त गुणस्थानवर्ती नाना जीवोंके प्रवाहका कभी व्युच्छेद नहीं होता है। तथा एक जीवकी अपेक्षा भी अन्तर नहीं है, क्योंकि, लेक्यांके कालसे गुणस्थानका काल बहुत होता है, ऐसा उपदेश पाया जाता है।

ग्रुक्कलेश्यावाले अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३१६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्गृहूर्त है ॥ ३१७ ॥

जैसे- गुक्कलेश्यामें विद्यमान कोई एक अप्रमत्तसंयत उपशमश्रेणीपर चढ़कर अन्तरको प्राप्त हो सर्वजघन्य कालसे लोटकर अप्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ्रहूर्त है ॥ ३१८ ॥

१ संयतासंयतप्रमत्तसंयतयोस्तंजोलेश्यावत् । सः सि. १, ८.

२ अप्रमत्तसंयतस्य नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तर्मुहृतेः । स. सि. १, ८.

#### सजोगिकेवली ओघं ॥ ३२७ ॥ दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं लस्सामग्गणा समत्ता ।

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव अजोगि-केविल त्ति ओघं ॥ ३२८ ॥

कुदो ? सन्वपयारेण ओघपरूवणादो भेदाभावा ।

अभवसिद्धियाणमंतरं केविचरं कालादे। होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३२९॥

कुदो १ अभव्यपवाहवोच्छेदाभावा ।

एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।। ३३० ।। कुदो १ गुणंतरसंकतीए तत्थाभावा ।

एवं भवियमग्गणा समत्ता ।

ग्रुक्कलेक्यावाले मयोगिकवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ ३२७॥ ये दोनों सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार लेक्यामार्गणा समाप्त हुई।

भन्यमार्गणाके अनुवादमे भन्यसिद्धिकोंमें मिथ्यादृष्टिमे लेकर अयोगिकेवली तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती भन्य जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३२८ ॥

क्योंकि, सर्व प्रकार ओनप्ररूपणासे भव्यमार्गणाकी अन्तरप्ररूपणामें कोई भेद नहीं हैं।

अभव्यसिद्धिक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३२९॥

> क्योंकि, अभव्य जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। अभव्य जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ३३०॥ क्योंकि, अभव्योंमें अन्य गुणस्थानके परिवर्तनका अभाव है।

इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई।

१ प्रतिपु ' लेस्समग्गणा ' इति पाटः ।

२ मन्यानुवादेन मन्येषु मिध्यादृष्ट्याचयोगकेवल्यन्ताना सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

३ अभव्याना नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८०

सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिट्टीसु असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥३३१॥ सगममेदं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३३२ ॥

तं जहा- एगे। अमंजदसम्मादिट्ठी संजमासंजमगुणं गंतृणं मन्त्रजहण्णेण कालेण पुणो अमंजदमम्मादिट्ठी जादो। लद्धमंतरं।

#### उक्कस्सेण पुन्वकोडी देसूणं ।। ३३३ ।।

तं जहा- एगो मिच्छादिद्वी अट्ठावीयमंतक्रिमओ पंचिदियिति विस्त्यसिणासम्मु-च्छिमपज्जत्तएसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदे। (१) विस्मंता (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (४)। संजमामंजमगुणं गंतूणंतिरदे। पुच्चकोडिं जीविय मदो देवे। जादो । एवं चदुिह अंतोसुहुत्तेहि ऊणिया पुच्चकोडी उक्कस्मंतरं।

ंसंजदासंजदपहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था ओधि-णाणिभंगो ॥ ३३४ ॥

मम्यक्त्वमार्गणाके अनुवाद्मे सम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अत्तर नहीं है, निग्न्तर है ॥ ३३१॥ यह मूत्र मुगम है।

उक्त जीवाँका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ ३३२ ॥ जैसे- एक असंयतसम्यग्दिष्ट जीव संयमासंयम गुणस्थानको प्राप्त होकर सर्व-जघन्य कालम पुनः असंयतसम्यग्दिष्ट होगया । इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी है ॥३३३॥ जेस-मोहकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादिए जीव पंचिन्द्रिय संक्षी सम्मूर्चिछम पर्याप्तक तियंचोंमें उत्पन्न हुआ। छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विशुद्ध हो (३) वदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः संयमासंयम गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त हो। पूर्वकोटी वर्षतक जीवित रह कर मरा और देव हुआ। इस प्रकार चार अन्तर्मुहृतोंसे कम पूर्वकोटी वर्ष असंयतसम्यर्ग्दाप्रका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर उपञ्चान्तकपायवीतरागछत्रस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टियोंका अन्तर अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ ३३४ ॥

१ प्रतिपु 'संजदप्पहुडि ' इति पाटः ।

जधा ओधिणाणमग्गणाए संजदासंजदादीणमंतरपरूवणा कदा, तथा काद्व्वा, णित्य एत्थ कोइ विसेसो ।

चदुण्हं खवगा अजोगिकेवली ओघं ॥ ३३५ ॥ सजोगिकेवली ओघं ॥ ३३६ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

स्वइयसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३३७॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोयुहुत्तं ॥ ३३८ ॥

तं जहा- एक्को असंजदसम्मादिष्टी अण्णगुणं गंतृण सव्यजहण्णकालेण असंजद-सम्मादिष्टी जादो । लद्धमंतरं ।

उक्कस्सेण पुन्वकोडी देसूणं ॥ ३३९ ॥

जिस प्रकारसे अवधिक्षानमार्गणामें संयतासंयत आदिकोंक अन्तरकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए, क्योंकि, उससे यहां पर कोई विशेषता नहीं है।

सम्यग्दृष्टि चारों क्षपक आर अयोगिकेवितयोंका अन्तर ओघके ममान

सम्यग्दृष्टि सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ ३३६॥ य दोनों ही सूत्र सुगम है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है !! ३३७ !!

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है ॥ ३३८ ॥ जैसे- एक असंयतसम्यग्दिष्ट जीव अन्य (संयतासंयतादि) गुणस्थानको जाकर सर्वजघन्य कालसे पुनः असंयतसम्यग्दिष्ट होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी वर्ष है ॥ ३३९ ॥

१ सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्दिष्टिप्वसंयतमम्यग्दिष्टेर्नानाजीवापेक्षया नारूयन्तरम् सः सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्गुहूर्तः । स. सि. १,८. ३ उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना । स सि. १,८.

तं जहा- एक्को पुन्त्रकोडाउएसु मणुसेसुत्रविजय गब्भादिअहुवस्सिओ जादो । दंसणमोहणीयं खित्रय खइयसम्मादिष्ठी जादो(१)। अंतोम्रहुत्तमन्छिद्ण(२) संजमासंजमं संजमं वा पिडविज्जिय पुन्त्रकोडिं गिमय कालं गदो देवो जादो। अहुवस्सेहि वि-अंतोम्रहुत्तेहि य ऊणिया पुन्त्रकोडी अंतरं।

संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि णाणा-जीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३४०॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३४१॥ एदं वि सुगमं।

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३४२ ॥

तं जहा- एक्को पुन्वकोडाउगेमु मणुमेमु उववण्णो । गब्भादिअद्ववस्साणग्रुविर अंतोग्रुहुतेण (१) खड्यं पद्वविय (२) विस्मिमिय (३) मंजमासंजमं पडिविजय (४)

जैस- एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर गर्भसे लेकर आठ वर्षका हुआ और दर्शनमेहिनीयका क्षय करके क्षायिकसम्यग्टिए होगया (१)। वहां अन्तर्मुहृत रह करके (२) संयमासंयम या संयमको प्राप्त होकर और पूर्वकोटी वर्ष विताकर मरणको प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और दे। अन्तर्मुहृतोंसे कम पूर्वकोटी वर्ष असंयत क्षायिकसम्यग्टिएका उत्कृष्ट अन्तर है।

क्षायिकमम्यर्ग्टाष्ट संयतासंयत और प्रमत्तसंयत जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३४० ॥

यह सूत्र सुगम हैं।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है।। ३४१।। यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेनीस सागरोपम है ॥ ३४२ ॥

जैंस- एक जीव पूर्वकांटि वर्षका आयुवालं मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि लेकर आठ वर्षोकं पश्चात् अन्तर्मुहर्नसे (१) क्षायिकसम्यक्त्वका प्रस्थापनकर (२) विश्राम ले (३) संयमसंयमको प्राप्त कर (४) संयमको प्राप्त हुआ। संयमसहित

१ संयतासंयतप्रमचाप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापक्षया नारूयन्तरम् । म. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण त्रयिक्वंशत्सागरापमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८, ४ प्रतिषु 'पद्वमियं ' इति पाठः ।

संजमं पिडवण्णो । पुठवकोडि गमिय मदो समऊणतेत्तीससागरोत्रमाउद्विदिएसु उव-वण्णो । तदो चुदो पुठवकोडाउएसु मणुसेसुत्रवण्णो । थोयावसेसे जीतिए संजमासंजमं गदो (५)। तदो अप्पमत्तादिणविह अंतोम्रहुत्तेहि सिद्धो जादो । अद्वत्रस्सेहि चोहस-अंतोम्रहुत्तेहि य ऊणदोपुट्यकोडीहिं मादिरेयाणि तेत्तीसं मागरोत्रमाणि उक्कस्संतरं संजदासंजदस्स ।

पमत्तस उच्चदे - एक्को पमत्तो अप्पमत्तां (१) अपुच्चो (२) अणियद्दी (३) सुहुमो (४) उवसंतो (५) पुणो वि सुहुमो (६) अणियद्दी (७) अपुच्चो (८) अप्पमत्तो (९) अद्वाखएण कालं गदो । समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्विदिएस देवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुच्चकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो । अंतोम्रहुत्तावसेसे जीविए पमत्तो जादो । लद्धमंतरं (१) । तदो अप्पमत्तो (२) । उविर छ अंतोम्रहुत्ता । अंतरस्स बाहिरा अद्व अंतोम्रहुत्ता, अंतरस्म अब्भंतिरमा वि णव, तेणेगंतोमुहुत्तव्महियपुच्चकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्मंतरं ।

पूर्वकोटीकाल विताकर मरा और एक समय कम तेतीस सागरे। पमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। जीव-नके अल्प अवशेष रह जाने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (५)। इसके पश्चात् अप्रमसादि गुणस्थानसम्बन्धी नौ अन्तर्मुहतौंसे (श्रेण्यारोहण करता हुआ) सिद्ध होगया। इस प्रकार आठ वर्ष और चौदह अन्तर्मुहतौंसे कम दो पूर्वकोटियोंसे साधिक तेतीस सागरोपमकाल क्षायिकसम्यग्दिए संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

शायिकसम्यग्दि प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहने हैं पक श्रायिकसम्यग्दि प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत (१) अपूर्वकरण (२) अनिवृत्तिकरण (३) सूक्ष्मसाम्यराय (४) उपशान्तकषाय (५) पुनः सूक्ष्मसाम्पराय (६) अनिवृत्तिकरण (७) अपूर्वकरण (८) अप्रमत्तसंयत (९) होकर (गुणस्थान और आयुक्ते) कालक्षयसे मरणका प्राप्त हो एक समय कम तेनीस सागरोपमकी आयुक्तिश्वितवाले देवों में उत्पन्न हुआ। पुनः वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। वहां जीवनंक अन्तर्मुहृते अविशिष्ट रह जाने पर प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया (१)। पश्चात् अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मुहृते और मिलाए। अन्तरके बाहरी भाठ अन्तर्मुहृते हैं और अन्तरके मीतरी नो अन्तर्मुहृते हैं, इसलिए नोमेंसे आठके घटा देने पर शेष बचे हुए एक अन्तर्मुहृतेसे अधिक पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपम शायिकसम्यग्दिष्ट प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ प्रतिषु " बाहिए ' इति पाउः ।

अधवा अंतरस्सन्भंतराओ दो अप्पमत्तद्धाओ, तासि बाहिरिया एक्का पमत्तद्धा सुद्धा । अंतरन्भंतराओ छ उत्तसामगद्धाओ, तासि बाहिरियाओ तिण्णि खवगद्धाओ सुद्धाओ । अंतरन्भंतरिमाए उवसंतद्धाए एक्किकिस्से खवगद्धाए अद्धं सुद्धं । अवसेसा अद्धुष्टा अंतोग्रहुत्ता । तेहि ऊणियाए पुच्यकोडीए मादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि पमत्तस्सुक्करसंतरं ।

अप्पमत्तस्स उच्चदे एक्को अप्पमत्तां खइयसम्मादिष्टां अपुव्वो (१) अणियद्वी (२) सुहुमो (३) उवसंतो (४) पुणो वि सुहुमो (५) अणियद्वी (६) अपुव्वो होद्ण (७) कालं गदो समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्विदिएसु देवेसुववण्णो । तदो चुदो पुव्वकोडाउएसु मणुमेसु उववण्णो, अंतोम्रहुत्तावसेसे मंसारे अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं (१)। तदो पमत्तो (२) पुणो अप्पमत्तो (३)। उविर छ अंतोम्रहुत्ता । अंतरस्स अब्भंतरिमाओ छ उवमामगद्धाओ बाहिराल्लियासु तिसु खवगद्धासु सुद्धाओ । अब्भं-

अथवा, अन्तरके आभ्यन्तरी दें। अप्रमत्तकाल हैं और उनके वाहरी एक प्रमत्तकाल गुद्ध है। (अतएव घटाने पर शून्य शेष रहा, क्योंकि, अप्रमत्तसंयतके कालसे प्रमत्तसंयतका काल दूना होता है।) तथा अन्तरके भीतरी छह उपशामककाल हैं, और उनके वाहरी तीन क्षपककाल गुद्ध हैं। (अतएव घटा देने पर शेष कुछ नहीं रहा, क्योंकि उपशामक्षेणिके कालसे क्षपकश्रेणीका काल दुगुना होता है।) अन्तरके भीतरी उपशामककालमेंसे एक क्षपककालके आधा घटाने पर क्षपककालका आधा शेष रहता है। इस प्रकार सब मिलाकर साढ़ तीन अन्तर्मृह्वर्त अवशेष रहे। उन साढ़ तीन अन्तर्मृह्वर्तोंसे कम पूर्वकोटिसे साधिक तेनीम सागरोपमकाल आयिकसम्यग्दिए प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

क्षायिकसम्यग्दि अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं - एक अप्रमत्तसंयत क्षायिकसम्यग्दिए जीव अपूर्वकरण (१) अनिवृत्तिकरण (२) स्क्ष्मसाम्पराय (२) उपशान्तकपाय (४) होकर पुनरिष स्क्ष्मसाम्पराय (५) अनिवृत्तिकरण (६) अपूर्वकरण (७) हांकर मरणका प्राप्त हुआ और एक समय कम तेनीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांस च्युन हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और संसारके अन्तर्मृद्धर्न अविशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया (१)। पश्चात् प्रमत्तसंयत (२) पुनः अप्रमत्तसंयत (३) हुआ। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मृद्धर्त और मिलाय। अन्तरके आभ्यन्तरी छह उपशामककाल हैं और बाहरी तीन क्षपककाल हैं, अतएव घटा देने पर शेष कुछ नहीं रहा।

संजमं पंडिवण्णो । पुष्वकोर्षि गामिय मदो समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्विदिएसु उव-वण्णो । तदो चुदो पुष्वकोडाउएसु मणुसेसुववण्णो । थोवावसेसे जीविए संजमासंजमं गदो (५)। तदो अप्यमत्तादिणविह अंतोग्रहुत्तेहि सिद्धो जादो । अडुवस्सोहि चोइस-अंतोग्रहुत्तेहि य ऊणदोपुष्वकोडीहिं सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं संजदासंजदस्स ।

पमत्तस उच्चदे - एक्को पमत्तो अप्पमत्तो (१) अपुन्तो (२) अणियट्टी (३) सुहुमो (४) उवसंतो (५) पुणो वि सुहुमो (६) अणियट्टी (७) अपुन्तो (८) अप्पमत्तो (९) अद्वाखएण कालं गदो । समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्विदिएसु देवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुन्वको डाउएसु मणुसेसु उववण्णो । अंतो सुहुत्ता वसेसे जीविए पमत्तो जादो । लद्भमंतरं (१) । तदो अप्पमत्तो (२) । उविर छ अंतो सुहुत्ता । अंतरस्स बाहिरा अद्व अंतो सुहुत्ता, अंतरस्स अन्मंतिरमा वि णव, तेणेगंतो मुहुत्तन्महियपुन्वको डीए सादिरेयाणि तेत्ती सं सागरोवमाणि उक्तरसंतरं ।

पूर्वकोटीकाल बिताकर मरा और एक समय कम ततीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। जीव-नके अस्य अवशेष रह जाने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (५)। इसके पश्चात् अप्रमत्तादि गुणस्थानसम्बन्धी नो अन्तर्मुद्वर्तोंसे (श्रेण्यारोहण करता हुआ) सिद्ध होगया। इस प्रकार आठ वर्ष और चौदह अन्तर्मुद्वर्तोंसे कम दो पूर्वकोटियोंसे साधिक ततीस सागरोपमकाल क्षायिकसम्यग्दि संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

श्वायिकसम्यन्दि प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं - एक श्वायिकसम्यन्दि प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत (१) अपूर्वकरण (२) अनिवृत्तिकरण (३) स्क्ष्मसाम्पराय (४) उपशान्तकषाय (५) पुनः स्क्ष्मसाम्पराय (६) अनिवृत्तिकरण (७) अपूर्वकरण (८) अप्रमत्तसंयत (९) होकर (गुणस्थान और आयुक्ते) कालक्षयसे मरणको प्राप्त हो एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। पुनः वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां जीवनके अन्तर्मुहृतं अविशिष्ट रह जाने पर प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया (१)। पश्चात् अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इनमें उपरके छह अन्तर्मुहृतं और मिलाप। अन्तरके वाहरी आठ अन्तर्मुहृतं हैं और अन्तरके मीतरी नौ अन्तर्मुहृतं हैं, इसलिप नौमेंसे आठके घटा देने पर शेष बचे हुए एक अन्तर्मुहृतंसे अधिक पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपम शायिकसम्यन्दिष्ट प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ प्रतिषु " बाहिए ' इति पाठः ।

अथवा अंतरस्सन्भंतराओ दो अप्पमत्तद्धाओ, तासि बाहिरिया एक्का प्यत्तद्धा सुद्धा। अंतरन्भंतराओ छ उवसामगद्धाओ, तासि बाहिरियाओ तिष्णि खवमद्धाओ सुद्धाओ। अंतरन्भंतरिमाए उवसंतद्धाए एक्किकिस्से खवगद्धाए अद्धं मुद्धं। अवसेसा अद्धुष्टा अंतोस्रहुता। तेहि ऊणियाए पुन्वकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि पमत्तस्सुक्करसंतरं।

अप्पमत्तस्स उच्चदे एक्को अप्पमत्तो खइयसम्मादिष्टी अपुच्नो (१) अणियद्दी (२) सुहुमो (२) उनसंतो (४) पुणो नि सुहुमो (५) अणियद्दी (६) अपुच्नो होद्ण (७) कालं गदो समऊणतेत्तीससागरोत्रमाउद्दिदिएस देनेसुनवण्णो । तदो चुदो पुच्नकोडाउएस मणुसेस उनवण्णो, अंतोम्रहुत्तानसेसे संसारे अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं (१)। तदो पमत्तो (२) पुणो अप्पमत्तो (३)। उनिर छ अंतोम्रहुत्ता । अंतरस्स अब्मंतरिमाओ छ उनसामगद्धाओ नाहिराल्लियास तिस खनगद्धास सुद्धाओ । अब्मं-

अथवा, अन्तरके आभ्यन्तरी दो अप्रमत्तकाल हैं और उनके बाहरी एक प्रमत्तकाल शुद्ध है। (अतएव घटाने पर शून्य शेष रहा, क्योंकि, अप्रमत्तसंयतके कालसे प्रमत्तसंयतका काल दुना होता है।) तथा अन्तरके भीतरी छह उपशामककाल हैं, और उनके बाहरी तीन क्षपककाल शुद्ध हैं। (अतएव घटा देने पर शेष कुछ नहीं रहा, क्योंकि उपशामश्रेणीके कालसे क्षपकश्रेणीका काल दुगुना होता है।) अन्तरके भीतरी उपशामककालमेंसे एक क्षपककालके आधा घटाने पर क्षपककालका आधा शेष रहता है। इस प्रकार सब भिलाकर साढ़े तीन अन्तर्भृद्धतें अवशेष रहे। उन साढ़े तीन अन्तर्भृद्धतें कम पूर्वकोटिसे साधिक तेनीम सागरोपमकाल क्षायिकसम्यग्दिष्ट प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

क्षायिकसम्यग्दि अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – एक अप्रमत्तसंयत क्षायिकसम्यग्दि जीव अपूर्वकरण (१) अनिवृत्तिकरण (२) स्क्ष्मसाम्पराय (२) उपशान्तकषाय (४) होकर पुनरिप स्क्ष्मसाम्पराय (५) अनिवृत्तिकरण (६) अपूर्वकरण (७) होकर मरणको प्राप्त हुआ और एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और संसारके अन्तर्मृद्धर्त अविशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया (१)। पश्चात् प्रमत्तसंयत (२) पुनः अप्रमत्तसंयत (३) हुआ। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मृद्धर्त और मिलाये। अन्तरके आभ्यन्तरी छह उपशामक-काल हैं और वाहरी तीन क्षपककाल हैं, अतएव घटा देने पर शेष कुछ नहीं रहा। तरिमाए उनसंतद्धाए खनगद्धाए अद्धं सुद्धं। अन्नसेमा एअद्धछद्वेअंतोमुहुत्ता। एदेहि ऊण-पुन्नकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोनमाणि अप्पमत्तुक्कस्प्तंतरं।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच जहण्णेण एग्समयं ॥ ३४३॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३४४ ॥

एदं पि सुगमं।

एगजीवं पहुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३४५ ॥ एदं पि अवगदत्थं।

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३४६ ॥

तं जहा- एक्को पुन्वकोडाउएसु मणुमेसु उववण्णो । अड्ठवस्सेहि अंतोमुहुत्त-ब्मिहिएहि (१) अप्पमत्तो जादो (२) । पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादृण तम्हि चेव अन्तरके भीतरी उपशान्तकालमेंसे क्षपककालका आधा घटाने पर आधा काल शेष रहा। अवशिष्ट साढ़े पांच अन्तर्मुहुर्त रहे। उनसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपम-काल क्षायिकसम्यग्दृष्टि अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टि चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २४२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंमे उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ ३४४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ ३४५ ॥

इस सूत्रका भी अर्थ ज्ञात है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर माधिक तेतीम सागरोपम है ॥ ३४६ ॥

जैसे- एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। अन्तर्मुहूर्तसे अधिक आठ वर्षोंके द्वारा (१) अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत-संबंधी सहस्रों परिवर्तनोंको करके उसी कालमें क्षायिकसम्यक्तवको भी प्रस्थापनकर (३)

१ प्रतिषु 'चहु ' इति पाठः।

२ चतुर्णामुपन्नमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स सि. १,८०

३ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भ्रहूर्तः । स. सि. १, ८.

४ उत्कर्षेण त्रयाश्रिक्षत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

खइयं पहृतिय (३) उवसमसेडीपाओग्गिवसोहीए विसुद्धो (४) अपुन्वो (५) अणियद्दी (६) सुहुमो (७) उवसंतो (८) पुणो सुहुमो (९) अणियद्दी (१०) अपुन्वो जादो (११) अंतरिदो । पुन्वकोर्डि संजममणुपालिय तेत्तीससागरोवमाउद्दिविगेसु देवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुन्वकोडाउगेसु मणुसेसु उववण्णो । अंतोसुहुत्तावसेसे जीविए अपुन्वो जादो (१२)। लद्धमंतरं । तदो अणियद्दी (१३) सुहुमो (१४) उवसंतो (१५) पुणो सुहुमो (१६) अणियद्दी (१७) अपुन्वो जादो (१८)। उवरि अप्यम्तादिणवअंतोसुहुत्तेहि सिद्धिं गदो । एवमद्ववस्सेहि सत्तावीसअंतोसुहुत्तेहि स्मण्दोपुन्व-कोडीहि सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि अंतरं । एवं चेव तिण्हसुवसामगाणं। णवरि पंचवीस तेवीस एक्कवीस सुहुत्ता ऊणा काद्वा।

## चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं ॥ ३४७ ॥ सजोगिकेवली ओघं ॥ ३४८ ॥

उपशमश्रेणिक योग्य विद्युद्धिसे विद्युद्ध हो (४) अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) सूक्ष्मसाम्पराय (७) उपशान्तकपाय (८) हो, पुनः सूक्ष्मसाम्पराय (९) अनिवृत्ति-करण (१०) अपूर्वकरण हुआ (११) और अन्तरको प्राप्त होगया। पुनः पूर्वकोटि तक संयमको परिपालनकर तेतीस सागरोपमकी आयुश्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। जीवनके अन्तर्मुहूर्त अविशष्ट रह जाने पर अपूर्वकरण हुआ (१२)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः अनिवृत्ति-करण (१३) सूक्ष्मसाम्पराय (१४) उपशान्तकषाय (१५) पुनः सूक्ष्मसाम्पराय (१६) अनिवृत्तिकरण (१०) और अपूर्वकरण (१८) हुआ। प्रधात् ऊपरके अप्रमत्तादि गुण-स्थानसम्बन्धी नौ अन्तर्मुहूर्तौंसे सिद्धिको प्राप्त हुआ। इस प्रकार आठ वर्षोंसे और सत्ताईस अन्तर्मुहूर्तौंसे कम दो पूर्वकोटियोंसे साधिक तेतीस सागरोपमकाल क्षायिक-सम्यन्दि अपूर्वकरणसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार शेष तीन उपशामकों का भी अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि अनिवृत्तिसंयत उपशामकके पच्चीस अन्तर्मुहूर्त, सूक्ष्मसाम्पराय उपशामकके तेवीस अन्तर्मुहूर्त और उपशान्तकषायके हकीस अन्तर्मुहूर्त कम करना चाहिए।

क्षायिकसम्यग्दृष्टि चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। ३४७॥

क्षायिकसम्यग्दष्टि सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। ३४८।।

१ श्रेषाणां सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

वेदगसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणं सम्मादिद्विभंगों ।।३४९॥ सम्मत्तमग्गणाए ओघम्हि जधा असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं परूविदं तथा एत्थ वि परूविदव्वं ।

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५०॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३५१॥ एदं पि सुगमं।

उक्कस्सेण छावड्डि सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३५२ ॥

वे दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर सम्यग्दृष्टिसामान्यके समान है ॥ ३४९ ॥

जिस प्रकारसे सम्यक्त्वमार्गणाके ओघमें असंयतसम्यग्दि ध्योंका अन्तर कहा है, उसी प्रकारसे यहां पर भी कहना चाहिए।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५० ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है।।३५१।। यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागरोपम है ॥ ३५२ ॥

१ क्षायोपक्षमिकसम्यग्दृष्टिष्वसंयतसम्यग्दृष्टेनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकजीवं प्रति जवन्येनान्त-ग्रेहर्तः । उत्कर्षेण पूर्वकोटा देशोना । स. सि. १,८.

२ संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्। स. सि. १, ८.

इ एकजीवं प्रति जधन्येनान्तर्मुहुर्तः । सः सि. १, ८.

४ उत्कर्षेण बद्षष्टिसागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

तं जहा- एक्को मिच्छादिष्ट्वी वेदगसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगवं पिडवण्णो । अंतोम्रुहुत्तमच्छिय संजमं पिडवण्णो अंतरिदो । जित्तयं कालं संजमासंजमेण संजमेण च अच्छिदो तेत्तियमेत्तेणूणतेत्तीससागरोवमाउद्विदिदेवेसु उववण्णो । तदो चुदो मणुसेसु उववण्णो । तत्य जित्तयं कालं असंजमेण संजमेण वा अच्छिदि, पुणो सग्गादो मणुसगिदि-मागंतूण जं वासपुधत्तादिकालमच्छिस्सिद तेहि दोहि वि कालेहि ऊणतेत्तीससागरोवमआउ-द्विदिएसु देवेसु उववण्णो । तदो चुदो मणुसो जादो । वे अंतोम्रुहुत्तावसेसे वेदगसम्मत्त-काले परिणामपच्चएण संजमासंजमं पिडवण्णो । लद्धमंतरं । तदो अंतोम्रुहुत्तेण दंसण-मोहणीयं खिवय खइयसम्मादिष्टी जादो । आदिल्लमेक्कं अंतिल्ला दुवे अंतोमुहुत्ता, एदेहि तीहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि छाविष्टसागरोवमाणि संजदासंजदुकस्संतरं ।

पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादे। होदि, णाणाजीवं पहुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५३॥

सुगममेदं ।

जैसे- एक मिथ्यादृष्टि जीव वेदकसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ। अन्तर्मुद्धतं रह कर पुनः संयमको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः मरणकर जितने काल संयमासंयम और संयमके साथ रहा था उतने ही कालसे कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाल देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां पर जितने काल असंयमके अथवा संयमके साथ रहा है और स्वर्गसे मनुष्यगितमें आकर जितने वर्षपृथक्त्वादि काल असंयम अथवा संयमके साथ रहेगा उन दोनों ही कालोंसे कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाल देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो मनुष्य हुआ। इस प्रकार वेदकसम्यक्त्वके कालमें दो अन्तर्मुद्धर्त अविशाद रह जाने पर परिणामोंके निमित्तसे संयमासंयमको प्राप्त हुआ। तब अन्तर लब्ध हुआ। पुनः अन्तर्मुद्धर्तसे दर्शनमोहनीयका क्षपणकर क्षायिकसम्यग्दिष्ट होगया। इस प्रकार आदिका एक और अन्तके दो अन्तर्मुद्धर्त, इन तीन अन्तर्मुद्धर्तोंसे कम ज्यासठ सागरोपमकाल वेदकसम्यग्दिष्ट संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

वेदकसम्यग्दष्टि प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५३॥

यह सूत्र सुगम है।

१ मप्रती 'दुमे' इति पाठः । १ प्रमत्ताप्रमत्तसंयतयोनीनाजीवापेश्वया नास्त्यन्तरम्। स. सि. १, ८,

### एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३५४ ॥ एदं पि सुगमं।

### उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३५५॥

तं जहा- एक्को पमत्तो अप्पमत्तो होद्ण अंतोग्रहुत्तमच्छिय तेत्तीससागरोवमाउहिदिएसु देवेसुववण्णो । तदो जुदो पुन्वकोडाउएसु मणुसेसुववण्णो । अंतोग्रहुत्तावसेसे
संसारे पमत्तो जादो । रुद्धमंतरं । खड्यं पट्टविय खवगसेडीपाओग्गअप्पमत्तो होद्ण (२)
खवगसेढिमारूढो अपुन्वादि छअंतोमुहुत्तेहि णिन्वुदो । अंतरस्स आदिल्लमेक्कमंतोमुहुत्तं अंतरबाहिरेसु अट्ठअंतोग्रहुत्तेसु सोहिदे अवसेसा सत्त अंतोग्रहुत्ता । एदेहि ऊणपुन्वकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि पमत्तसंजदुक्कस्संतरं ।

अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्पमत्ते। पमत्ते। होद्ण अंतोग्रहुत्तमिच्छय (१) समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्विदिदेवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुन्त्रकोडाएसु मणुसेसु उव-

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३५४ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम है ॥ ३५५ ॥

जैसे- एक प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत हो अन्तर्मृहर्त रहकर तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवों में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। संसारके अन्तर्मुहर्तप्रमाण अविशिष्ट रह जाने पर प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः क्षायिकसम्यक्तको प्रस्थापितकर क्षपकश्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत हो (२) क्षपकश्रेणीपर चढ़ा और अपूर्वकरणादि छह अन्तर्मुहर्तों से निर्वाणको प्राप्त हुआ। अन्तरके आदिके एक अन्तर्मुहर्तको अन्तरके बाहिरी आठ अन्तर्मुहर्तों में कम कर देने पर अविशिष्ट सात अन्तर्मुहर्त रहते हैं, इनसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपमकाल प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

बेदकसम्यग्दिष्ट अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत जीव, प्रमत्तसंयत हो अन्तर्मुद्धर्त रहकर (१) एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थिति-वाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ।

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहर्तः । सः सिः १,८.

३ उत्कर्षेण त्रयिकात्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

वण्णो । अंतोग्रहुचानसेसे आउए अप्पमचो जादो । रुद्धमंतरं (१)। प्राक्राक्रमञ्चलं हुाणे खह्यं पट्टविय (२) खवगसेडीपाओग्गअप्पमचो होद्ण (३) खवगसेढीमारुढो अपुन्त्रादिछहि अंतोग्रहुचेहि णिन्बुदो । अंतरस्सादिन्समेक्कं बाहिरेसु णवसु अंतोग्रहुचेसु सोहिदे अवसेसा अट्ट । एदेहि ऊणपुन्त्रकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सामरोवमाणि अप्पमजुक्कस्संतरं ।

उवसमसम्मादिहीसु असंजदसम्मादिहीणमंतरं केवित्ररं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३५६॥

णिरंतरमुवसमसम्मतं पिडवज्जमाणजीवाभावा । उक्तस्सेण सत्त रादिंदियाणि ।। ३५७ ॥ किमत्थो सत्तरादिंदियिवरहणियमो १ सभावदो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३५८ ॥

तं जहा- एक्को उनसमसेढीदो ओदरिय असंजदो जादो । अंतोम्रुहुत्तमच्छिद्ण

आयुके अन्तर्मुद्धर्त अवशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया (१)। तत्पश्चात् प्रमत्त या अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यक्त्वको प्रस्था-पितकर (२) क्षपकश्चेणीक प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत होकर (३) क्षपकश्चेणीपर चढ़ा और अपूर्वकरणादि छह अन्तर्मुद्धर्तोंसे निर्वाणको प्राप्त हुआ। अन्तरके आदिका एक अन्तर्मुद्धर्त बाहरी नौ अन्तर्मुद्धर्तोंमेंसे घटा देने पर अवशिष्ट आठ अन्तर्मुद्धर्त रहे। इनसे कम पूर्वकाटीसे साधिक तेतीस सागरोपमकाल वेदकसम्यग्दिष्ट अप्रमत्तसंयतका उत्क्षय अन्तर होता है।

उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३५६॥

क्योंकि, निरन्तर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंका अभाव है। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सात रात-दिन (अहोरात्र) है ॥ ३५७॥ शंका-—सात रात दिनोंके अन्तरका नियम किसलिए है ?

समाधान-स्वभावसे ही है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृद्दते है ॥ ३५८ ॥ जैसे- एक संयत उपरामश्रेणीसे उतरकर असंयतसम्यग्दिष्ट हुआ और अन्तर्मुहर्त

१ औपश्रमिकसम्यग्दष्टिप्वसंयतसम्यग्दष्टेर्नानाजीवापेश्वया जवन्येनैकः समयः। सः सिः १, ८.

२ उस्कर्षेण सप्त रात्रिदिनानि । सः सि. १,८.

३ एकजीवं प्रति जवन्यमुत्कृष्ट चान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

संजमासंजमं पिडवण्णो । अतोग्रहुत्तेण पुणा असंजदो जादो । लद्धं जहण्णंतरं । उक्तस्सेण अंतोग्रहुत्तं ॥ ३५९ ॥

तं जहा- एको सेडीदों ओदिरय असंजदो जादो । तत्थ अंतोम्रहुत्तमिन्छय संजमासंजमं पडिवण्णो। तदो अप्पमत्तो पमत्तो होदूण असंजदो जादो। लद्धमुक्कस्संतरं।

संजदासंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३६०॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण चोद्दस रादिंदियाणि ।। ३६१।। एदं पि सुगमं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं ॥ ३६२ ॥

तं जहा- एक्को उत्रसमसेढीदे। ओदिरय संजमासंजमं पिडवण्णो । अंतोग्रहुत्त-

रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। अन्तर्मुहूर्तसे पुनः असंयत होगया। इस प्रकार जघन्य अन्तर लब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है।। ३५९।।

जैसे- एक संयत उपरामश्रेणीसे उतरकर असंयतसम्यग्दि हुआ। वहां अन्त-र्मुद्दर्त रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। पश्चात् अप्रमत्त और प्रमत्तसंयत होकर असंयतसम्यग्दिष्ट होगया। इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर रुच्च हुआ।

उपश्चमसम्यग्दृष्टि संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३६०॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर चौदह रात-दिन है ॥ ३६१ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है ॥ ३६२ ॥ जैसे- एक संयत उपरामश्रेणीसे उतरकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ और अन्त-

१ संयतासंयतस्य नानाजीवापेश्वया जघन्येनेकः समयः । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण चतुर्वश रात्रिदिनानि । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तर्मुहूर्तः । स. सि, १,८.

मच्छिय असंजदो जादो। पुणे। वि अंतोमुहुत्तेण संजमासंजमं पडिवण्णो। लद्धं जहण्णंतरं। उक्करसेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३६३॥

तं जहा- एक्को सेडीदो ओदरिय संजदासंजदो जादो। अतोग्रुहुत्तमच्छिय अप्पमत्तो पमत्तो असंजदो च होदृण संजदासंजदो जादो। लद्धग्रुक्कस्संतरं।

पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३६४॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण पण्णारस रादिंदियाणि ॥ ३६५ ॥

एदं पि सुगमं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं ॥ ३६६ ॥

तं जहा- एको उनसमसेढीदो ओद्रिय पमत्तो होद्ण अंतोमुहुत्तमच्छिय अप्प-

र्मुहूर्त रहकर असंयतसम्यग्दि होगया। फिर भी अन्तर्मुहूर्तसे संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार जघन्य अन्तर लब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है ॥ ३६३ ॥ जैसे – एक संयत उपशमश्रेणीस उतरकर संयतासंयत हुआ। अन्तर्भुहूर्त रहकर अप्रमत्तसंयत, प्रमत्तसंयत और असंयतसम्यग्दिष्ट होकर संयतासंयत होगया। इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर रुव्ध हुआ।

उपश्चमसम्यग्दृष्टि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ।। ३६४ ।।

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह रात दिन है।। ३६५॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है।। ३६६।। जैसे- एक संयत उपशमश्रेणीसे उतरकर प्रमत्तसंयत हो अन्तर्मृहूर्त रह कर

१ त्रमत्तात्रमत्तसंयतयोनीनाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । सः सिः १, ८.

२ उत्कर्षेण पंचदश रात्रिदिनानि । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

मन्तें जादी । पुणी वि पमत्तर्भ गदो । लद्धमंतरं । एवं चेव अप्पमत्तस्स वि जहणांतरं वत्तव्वं ।

### उक्कस्सेण अंतोमुहृत्तं ॥ ३६०॥

तं जहा - एक्को उनसमसेढीदो ओदिरय पमत्ते। होद्ण पुणे। संजदासंजदो असं-जदो अप्पमत्तो च होद्ण पमत्ते। जादो । लद्धमंतरं । अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को सेडीदो ओदिरिय अप्पमत्तो जादो । पुणे। पमत्ते। असंजदो संजदासंजदो च होद्ण भूओ अप्पमत्ते। जादो । लद्धमुक्कस्संतरं ।

तिण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ।। ३६८ ।।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३६९ ॥ एदाणि दो नि सुत्ताणि सुगमाणि ।

अप्रमत्तसंयत हुआ। फिर भी प्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर रुष्य हुमा। इसी प्रकारसे उपरामसम्यग्दष्टि अप्रमत्तसंयतका भी जघन्य अन्तर कहना चाहिए।

उपश्चमसम्यग्दिष्ट प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरं अन्तर्गृहर्त है ॥ ३६७ ॥

जैसे- एक संयत उपरामश्रेणीस उतरकर प्रमत्तसंयत होकर पुनः संयतासंयत, असंयत और अप्रमत्तसंयत होकर प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर रुष्ध हुआ। उपरामसम्यग्हिए अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक संयत उपरामश्रेणीसे उत्तरकर अप्रमत्तसंयत हुआ। पुनः प्रमत्तसंयत, असंयत और संयतासंयत होकर फिर भी अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर रुष्ध हुआ।

उपश्चमसम्यग्दृष्टि अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय, इन तीनें। उपश्चामकोंका अन्तर कितने काल होता है शिनाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अम्तर है ॥ ३६८॥

उक्क जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ ३६९ ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

१ त्रयाणामुपश्चमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः सवयः । सः सिः १, ८.

२ उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम् । । स. सि.१, ८.

### एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३७० ॥

तं जहा- उनसमसेढिं चढिय आदिं करिय पुणो उनिरं गंतूण ओदिरिय अप्पिद-गुणं पडिनण्णस्स अंतोमुहुत्तमंतरं होदि ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।। ३७१ ।।

एदस्स जहण्णभंगो । णवरि विसेसा विदियवारं चढमाणस्स जहण्णंतरं, पढमवारं चढिय ओदिण्णस्स उक्कस्संतरं वत्तव्वं ।

जनसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ३७२॥

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३७३ ॥ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । एगजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३७४ ॥

उक्त तीनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ ३७० ॥

जैसे- उपशमश्रेणीपर चढ़कर आदि करके फिर भी ऊपर जाकर और उतरकर विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवमें अन्तर्मुद्धर्तप्रमाण जघन्य अन्तर होता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ ३७१ ॥

इस उत्कृष्ट अन्तरकी प्रक्षपणा भी जघन्य अन्तरकी प्रक्षपणाके समान जानना चाहिए। किन्तु विशेषता यह है कि उपशमश्रेणीपर द्वितीय वार चढ़नेवाले जीवके जघन्य अन्तर होता है और प्रथम वार चढ़कर उतरे हुए जीवके उत्कृष्ट अन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिए।

उपशान्तकषायवीतरागछग्रस्थ जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ।। ३७२ ।।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ ३७३ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

उपशान्तकपायवीतरागछग्रस्थोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३७४ ॥

१ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १,८०

२ उपशान्तकवायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ४.

हेड्रिमगुणडाणेसु अंतराविय सन्वजहण्णेण कालेण पुणो उवसंतकसायभावं गयस्स जहण्णंतरं किण्ण उच्चदे १ ण, हेड्ठा ओइण्णस्म वेदगसम्मत्तमपिडविजय पुन्ववसम-सम्मत्तेणुवसमसेढीसमारुहणे संभवाभावादो । तं पि कुदो १ उवसमसेडीसमारुहणपा-ओग्गकालादो सेसुवसमसम्मत्तद्धाए त्थोवत्तुवलंभादो । तं पि कुदो णन्वदे १ उवसंत-कसायएगजीवस्संतराभावण्णहाणुववत्तीदो ।

सासणसम्मादिट्टि-सम्माभिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एयसमयं ॥ ३७५ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ३७६॥ एदं पि सुगमं।

श्रृंका—नीचेके गुणस्थानमें अन्तरको प्राप्त कराकर सर्वजघन्य कालसे पुनः उपशान्तकपायताको प्राप्त हुए जीवके जघन्य अन्तर क्यों नहीं कहते हैं ?

समाधान नहीं, क्योंकि, उपरामश्रेणीस नीचे उतरे हुए जीवके वेदकसम्य-क्त्वको प्राप्त हुए विना पहलेवाले उपरामसम्यक्त्वके द्वारा पुनः उपरामश्रेणीपर समारोहणकी सम्भावनाका अभाव है।

शंका-यह कैसे जाना ?

समाधान क्योंकि, उपशमश्रेणीक समाराहणयाग्य काळसे शेप उपशम-सम्यक्त्वका काळ अल्प पाया जाता है।

शंका-यह भी कैसे जाना ?

समाधान—उपशान्तकपायवीतरागछग्रस्थक एक जीवके अन्तरका अभाव अन्यथा वन नहीं सकता, इससं जाना जाता है कि उपशान्तकपाय गुणस्थान एक जीवकी अपेक्षा अन्तर रहित है।

सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ३७५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ३७६ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

१ सासादनसम्यग्दिष्टसम्यग्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येर्नेकः समयः । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येयमागः । स. सि. १, ८.

एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ।। ३७७ ॥
गुणसंकंतीए असंभवादो ।

मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३७८॥

कुदो १ णाणाजीवपवाहस्स वोच्छेदाभावा, गुणंतरसंकंतीए अभावादो । एवं सम्मत्तमग्गणा समता ।

सिणयाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्वीणमीघं ।। ३७९ ।। कुदो १ णाणाजीवं पद्दच्च अंतराभावेण, एगजीवं पद्दच्च अंतोम्रहुत्तं देस्रणवे-छावद्विसागरोवममेत्तजहण्णुक्कस्मंतगेहि य साधम्म्युवलंभा ।

सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था ति पुरिसवेदभंगों ॥ ३८०॥

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३७७ ॥ क्योंकि, इन दोनोंके गुणस्थानका परिवर्तन असम्भव है।

मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ।। ३७८ ।।

क्योंकि, नाना जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। तथा एक जीवका अन्य गुणस्थानोंमें संक्रमण भी नहीं होता है।

इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञीमार्गणाके अनुवादमे संज्ञी जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३७९ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अंपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुद्धर्त और उन्ह्रप्ट कुछ कम दो त्यासट सागरोगममात्र अन्तरोंकी अपेक्षा ओघसे समानता पाई जाती है।

सासादनमम्यग्दिष्टेसे लेकर उपशान्तकपायवीनरागछग्रस्थ तक संज्ञी जीवोंका अन्तर पुरुषवेदियोंके अन्तरके समान है ॥ ३८०॥

- १ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.
- २ मिथ्याद्रप्टेर्नानाजीवापेक्षया एकर्जावापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.
- ३ सज्ञानुत्रादेन मंज्ञिपु भिथ्यादृष्टेः सामान्यवन् । स. सि. १, ८.
- ४ सासादनसम्यग्टाष्टिसम्याभिध्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवन् । एकर्जावं प्रति जघन्येन पर्योपमा-

कुदो १ सागरोवमसदपुधत्तद्विदिं पिंड दोण्हं साधम्मुवलंभा । णवरि असण्णिहिदि-मच्छिय सण्णीसुप्पण्णस्स उक्कस्सिद्विदी वत्तच्वा ।

चदुण्हं खवाणमोघं ॥ ३८१ ॥ सुगममेदं।

असण्णीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८२॥

कुदो १ असिण्णपवाहस्स वोच्छेदामावा। एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८३॥ कुदो १ गुणसंकंतीए अभावादो।

एवं सिणमग्गणा समत्ता ।

क्योंकि, सागरोपमशतपृथक्त्वस्थितिकी अपेक्षा दोनोंके अन्तरोंमें समानता पाई जाती है। विशेषता यह है कि असंक्षी जीवोंकी स्थितिमें रहकर संक्षी जीवोंमें उत्पन्न हुए जीवके उत्कृष्ट स्थिति कहना चाहिए।

संज्ञी चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३८१ ॥ यह सूत्र सुगम है।

असंज्ञी जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३८२ ॥

क्योंकि, असंबी जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। असंज्ञी जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। ३८३॥ क्योंकि, असंबियोंमें गुणस्थानके परिवर्तनका अभाव है।

#### इस प्रकार संशीमार्गणा समाप्त हुई।

संस्थेयमागोऽन्तर्मुहूर्तश्च । उत्कर्षेण सागरीपमशतपृथक्तम् । असंयतसम्यग्दष्टयाद्यप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया बास्त्यन्तरम् । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहूर्तः । उत्कर्षेण सागरीपमशतपृथक्त्वम् । चतुर्णाम्रपश्चमकानां नानाजीवा-पेक्षया सामान्यवन् । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । उत्कर्षेण सागरीपमशतपृथक्त्वम् । स. सि. १, ८.

१ चतुर्णो क्षपकाणां सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ असंक्रिनां नानाजीवापेक्षयैकजीवापेक्षया च नात्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिट्ठीणमोघं ॥ ३८४॥ सुगममेदं।

सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओघं ॥ ३८५ ॥

एदं पि सुगमं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंस्रेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ३८६॥

एदं पि अवगयत्थं ।

उक्कस्सेण अंग्रलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओं ॥ ३८७॥

तं जहा- एक्को सासणद्वाए दो समया अत्थि ति कालं गदो। एगविग्गहं

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारक जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओषके समान है ॥ ३८४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

आहारक सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ ३८५॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमका असं-ख्यातवां भाग और अन्तर्भ्रहते हैं ॥ ३८६ ॥

इस सूत्रका अर्थ ज्ञात है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्याता-संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल है ॥ ३८७ ॥

जैसे- एक सासादनसम्यग्दिष्ट जीव सासादनगुणस्थानके कालमें दो समय

१ आहारानुवादेन आहारकेषु मिध्यादष्टेः सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ सासादनसम्यग्टप्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्मुद्द्र्तश्च । स. सि. १, ८.

४ इत्कर्षेणांगुलासंख्येयमागा असख्येया उत्सर्पिण्यवसार्पिण्यः । स. सि. १, ८.

कादृण विदियसमए आहारी होदृण तिदयसमए मिच्छत्तं गंतृणंतरिदो । असंखेज्जा-संखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सिप्पिणीओ परिभिमय अंतोग्रहुत्तावसेसे आहारकाले उवसम-सम्मत्तं पिडवण्णो । एगसमयावसेसे आहारकाले सासणं गंतृण विग्गहं गदो । दोहि समएहि ऊणो आहारुक्कस्सकालो सासणुक्कस्संतरं ।

एको अद्वावीससंतक्तिम्मओ विग्गहं कादूण देवेसुववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (४)। मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो । अंगुलस्स असंखेज्जिदमागं पिरमिय सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (५)। लद्धमंतरं । तदो सम्मत्तेण वा मिच्छत्तेण वा अंतोम्रहृत्तमिच्छद्ण (६) विग्गहं गदो । छहि अंतोम्रहृत्तेहि ऊणओ आहारकालो सम्मामिच्छादिष्टिस्स उक्कस्संतरं ।

असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८८॥ सुगममेदं।

अविशिष्ट रहने पर मरणको प्राप्त हुआ। एक विग्रह (मोड़ा) करके द्वितीय समयमें आहारक होकर और तीसरे समयमें मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियों तक परिश्रमणकर आहारककालमें अन्तर्मुह्र्त अविशिष्ट रह जाने पर उपशमसम्यक्तवको प्राप्त हुआ। पुनः आहारककालके एक समयमात्र अविशिष्ट रहने पर सासादनको जाकर विग्रहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार दो समयोंसे कम आहारकका उत्कृष्ट काल ही आहारक सासादनसम्यन्दि जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादि जीव विद्रह करके देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४) और मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। अंगुलके असंख्यातवें भाग कालप्रमाण परिश्लमण कर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पीछे सम्यक्त अथवा मिथ्यात्वके साथ अन्तर्मुहते रह कर (६) विद्रहगतिको प्राप्त हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मुहतोंसे कम आहारककाल ही आहारक सम्यग्मिथ्यादि जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तस्यत गुणस्थान तक आहारक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३८८॥ यह सूत्र सुगम है।

१ असंयतसम्यग्दष्टवाधप्रमचान्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

### एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३८९ ॥

कुदो १ गुणंतरं गंतूण सव्यजहण्णकालेण पुणो अप्पिद्गुणपडिवण्णस्स जहण्णं-तरुवलंभा ।

### उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ ओस-णिणि-उस्सिणिणीओ ॥ ३९०॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे— एक्को अद्वावीससंतकम्मिओ विग्गहं काद्ण देवेसुववण्णो । छहि पज्जचीहि पज्जचयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मचं पिडवण्णो (४) । मिच्छत्तं गंतूणंति देो अंगुलस्स असंखेजिदिभागं पिरभिमय अंते उवसम-सम्मचं पिडवण्णो (५) । लद्धमंतरं । उवसमसम्मचद्धाए छावलियावसेसाए सासणं गंतूण विग्गहं गदो । पंचिह अंतोस्रहुचेहि ऊणओ आहारकालो उक्करमंतरं ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ ३८९ ॥

क्योंकि, विवक्षित गुणस्थानसे अन्य गुणस्थानको जाकर और सर्वजघन्य कालसे लौटकर पुनः अपने विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके जघन्य अन्तर पाया जाता है।

उक्त असंयतादि चार गुणस्थानवर्ता आहारक जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके अमंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल है ॥ ३९० ॥

आहारक अमंयतसम्यग्दिए जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादिए जीव विश्रह करके देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पीछ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक परिभ्रमण करके अन्तमं उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलियां अवशिष्ट रह जान पर सासादनमें जाकर विग्रहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहृताँसे कम आहारककाल ही आहारक असंयतसम्यन्दिए जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहुर्तः । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेणांग्रलासंख्येयभागा असंख्येया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः । स. सि. १, ८.

संजदासंजदस्स उच्चदे— एक्को अट्ठावीससंतकिम्मओ विग्गहं काद्ण सम्मु-च्छिमेसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं संजमासंजमं च समगं पिडवण्णो (४)। मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो अंगुलस्स असंखेज्जिदिमागं पिरमिमय अंते पढमसम्मत्तं संजमासंजमं च समगं पिडवण्णो (५)। लद्धमंतरं । उवसमसम्मत्तद्वाए छावित्यावसेसाए सासणं गंतूण विग्गहं गदो । पंचिह अंतोसुहुत्तेहि ऊणओ आहारकालो उक्करसंतरं।

पमत्तस्य उचरे- एक्को अद्वावीससंतकिम्मओ विग्गहं काद्ण मणुसेसुववण्णा । गन्भादिअद्ववस्सेहि अप्पमत्तो (१) पमत्तो होद्ण (२) मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो । अंगुलस्स असंखेज्जदिभागं परिभिमय अंते पमत्तो जादो । लद्धमंतरं (३)। कालं काद्ण विग्गहं गदो। तिहि अंतोमुहुत्तेहि अद्ववस्सेहि य ऊणओ आहारकालो उकस्संतरं।

अप्पमत्तस्स एवं चेव। णविर अप्पमत्तो (१) पमत्तो होद्ग अंतरिदो सगिद्धिर्दि परिमिय अप्पमत्तो होद्ग (२) पुणो पमत्तो जादो (३)। कालं करिय विग्गहं

आहारक संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं—मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विग्रह करके पंचेन्द्रिय सम्मूर्चिछमों उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक परिश्रमणकर अन्तमें प्रथमोपरामसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पश्चात् उपरामसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अवरोप रहने पर सासादनको जाकर विग्रहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुद्धतोंसे कम आहारककाल ही आहारक संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

आहारक प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव विग्रह करके मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्मको आदि ले आढ वर्षोंसे अप्रमत्तसंयत (१) और प्रमत्तसंयत हो (२) मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। अंगुलके असंख्यातवे भागप्रमाण कालतक परिभ्रमण करके अन्तमें प्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (३)। पश्चात् मरण करके विग्रहगतिको प्राप्त हुआ। इस प्रकार तीन अन्तर्मुहूर्त और आढ वर्षोंसे कम आहारककाल ही आहारक प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

आहारक अप्रमत्तसंयतका भी अन्तर इसी प्रकार है। विशेषता यह है कि अप्रमत्त-संयत जीव (१) प्रमत्तसंयत होकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमण कर अप्रमत्तसंयत हो (२) पुनः प्रमत्तसंयत हुआ (३)। पश्चात् मरण करके विग्रहको प्राप्त गदो । तिहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणओ आहारकालो उक्कस्संतरं ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच ओघभंगों ॥ ३९१॥

सुगममेदं, बहुसो उत्तरादो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३९२ ॥ एदं पि सुगमं ।

उक्तस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओं ॥ ३९३॥

तं जहा- एक्को अट्टावीससंतकम्मिओ विग्गहं काद्ण मणुसेसुववण्णो । अट्ट-वस्तिओ सम्मनं अप्पमत्तभावेण संजमं च समगं पडिवण्णो (१)। अणंताणुकंधी विसंजोए-द्ण (२) दंसणमोहणीयमुवसामिय (३) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (४) तदो अपुट्वो (५) अणियट्टी (६) सुहुमो (७) उवसंतो (८) पुणो वि परिवडमाणगो

हुआ। इस प्रकार तीन अन्तर्मुद्धतौंसे कम आहारककाल ही आहारक अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

आहारक चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ ३९१ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसका अर्थ पहले बहुत बार कहा जा खुका है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ ३९२॥ यह सूत्र भी सुगम है।

आहारक चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है ॥ ३९३ ॥

मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विष्रह करके मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर सम्यक्तवको और अप्रमत्तमावके साथ संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करके (२) दर्शनमोह-नीयका उपशमनकर (३) प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परिवर्तनोंको करके (४) प्रधात् अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) स्हमसाम्पराय (७) और उप-

१ चतुर्णाग्रुपश्चमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भृहुर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेणाग्रहासंस्येयमाना असंस्येयासंस्येया उत्सर्पिण्यनसर्पिण्यः । स. सि. १, ८.

सुरुमो (९) अणियद्वी (१०) अपुन्नो जादो (११)। हेट्टा ओदरिद्णंतरिदो अंगुलस्स असंखेज्जदिमागं परिममिय अंते अपुन्नो जादो। लद्भमंतरं। तदो णिद्दा-पयलाणं बंधे बोन्छिण्णे मरिय विग्गहं गदो। अट्टवस्सेहि वारसअंतोग्रहुत्तेहि य ऊणओ आहारकालो उक्कस्संतरं। एवं चेव तिण्हग्रुवसामगाणं। णवरि दस णव अट्ट अंतोग्रहुत्ता समयाहिया ऊणा काद्न्वा।

चदुण्हं स्ववाणमोघं ॥ ३९४ ॥ सजोगिकेवली ओघं ॥ ३९५ ॥ एदं षि सुगमं। अणाहारां कम्मइयकायजोगिभंगों ॥ ३९६ ॥

शान्तकषाय होकर (८) फिर भी गिरता हुआ स्हमसाम्पराय (९) अनिवृत्तिकरण (१०) और अपूर्वकरण हुआ (११)। पुनः नीचे उतरकर अन्तरको प्राप्त हो अंगुलके असंख्यातवें भाग कालप्रमाण परिश्रमणकर अन्तमें अपूर्वकरण उपशामक हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। तत्पश्चात् निद्रा और प्रचला, इन दोनों प्रकृतियोंके बंधसे व्युच्छिन्न होनेपर भरकर विग्रहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और वारह अन्तर्मुहूतोंसे कम आहारककाल ही अपूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार शेष तीनों उपशामकोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि आहारककालमें अनिवृत्तिकरण उपशामकके दश, स्हमसाम्पराय उपशामकके नौ और उपशान्तकषाय उपशामकके आठ अन्तर्मुहूर्त और एक समय कम करना चाहिए।

आहारक चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३९४ ॥
यह सूत्र सुगम है ।
आहारक सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ ३९५ ॥
यह सूत्र भी सुगम है ।
अनाहारक जीवोंका अन्तर कार्मणकाययोगियोंके समान है ॥ ३९६ ॥

**१ चतुर्णो क्षपकाणां** सयोगकेबिलनां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु ' अणाहार ' इति पाठः ।

३ अनाहारकेषु मिध्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्। सासादनसम्यग्दृष्टेनीनाजीवा-पेक्षया जवन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येयमागः । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । असंयतसम्यग्दृष्टेनीना-बीवापेक्षया जवन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण मासपृथक्त्वम् । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सयोगिकेविकनां नाना-बीवापेक्षया जवन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम् । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि. १,८.

मिच्छादिद्वीणं णाणेगजीवं पडुच्च अंतराभावेण, सासणसम्मादिद्वीणं णाणाजीवं पडुच्च एगसमयपिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागजहण्णुक्कस्संतरेहि य, एगजीवं पडुच्च अंतराभावेण य, असंजदसम्मादिद्वीणं णाणाजीवं पडुच्च एगसमय-मासपुधत्तंतरिह य, एगजीवं पडुच्च अंतराभावेण य, सजोगिकेवलीणं णाणाजीवं पडुच्च एगसमय-वासपुधत्त-जहण्णुक्कस्संतरेहि य, एगजीवं पडुच्च अंतराभावेण य दोण्हं साधम्मुवलंभादो ।

विसेसपदुप्पायणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि-

### णवरि विसेसा, अजोगिकेवली ओघं ॥ ३९७ ॥ सुगममेदं।

( एवं आहारमग्गणा समत्ता । )

#### एवमंतराणुगमो ति समत्तमणिओगदारं ।

क्योंकि, मिध्यादि एयोंका नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होने से सासादनसम्यग्दि एयोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्य एक समय और उत्कृष्ट पत्योंप्मका असंख्यातवां भाग अन्तरों से, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होने से, असंयतसम्यग्दि एयोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्य एक समय और उत्कृष्ट मास्प्यश्यक्त अन्तरों के द्वारा, और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होने से, सयोगि के विल्योंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्षपृथक्त अन्तर से, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होने से समानता पाई जाती हैं।

अनाहारक जीवोंमें विशेषता प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-

किन्तु विशेषता यह है कि अनाहारक अयोगिकेवलीका अन्तर ओषके समान है ॥ ३९७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई।

इस प्रकार अन्तरानुगम अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

१ अयोगिकेविलनां नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण वण्मासाः । एकजीव प्रति नास्त्व-नतस् । स. सि. १, ८.

२ अन्तरमवगतम् । स. सि. १, ८.

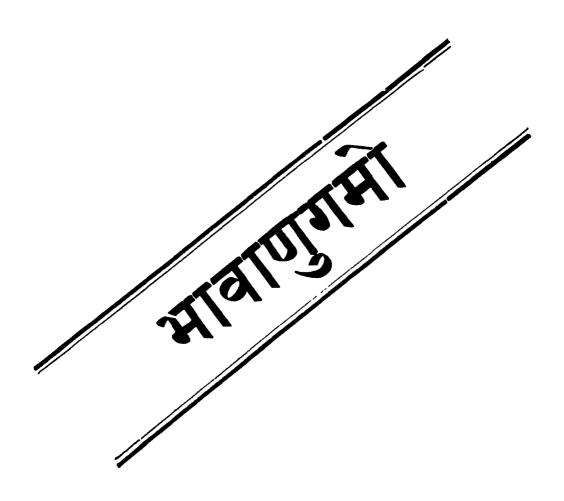



### सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदबिल-पणीदो छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो तस्स पढमखंडे जीवद्वाणे भावाणुगमो

#### નાવાજીંગના જો

अवगयअसुद्धभावे उवगयकम्मक्खउच्चउब्भावे । पणमिय सन्त्ररहंते भावणिओगं परूवेमो ॥

### भावाणुगमेण दुविहो ।णिदेसो, ओघेण आदेसेण य'।। १।।

णाम-द्ववणा-दव्व-भावो ति चउव्विहो भावो । भावसदे। बज्झत्थिणिखेक्खो अप्पाणिक चेव पयद्वो णामभावो होदि। तत्थ ठवणभावो सब्भावासब्भावभेएण दुविहो। विराग-सरागादिभावे अणुहरंती ठवणा सब्भावद्ववणभावो । तिव्ववरीदे। असब्भावद्ववण-

अशुद्ध भावोंसे रहित, कर्मक्षयसे प्राप्त हुए हैं चार अनन्तभाव जिनको, ऐसे सर्व अरहंतोंको प्रणाम करके भावानुयोगद्वारका प्ररूपण करते हैं।

भावानुगमद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश ॥ १ ॥

नाम, स्थापना, द्रव्य और भावकी अपेक्षा भाव चार प्रकारका है। बाह्य अर्थसे निरपेक्ष अपने आपमें प्रवृत्त 'भाव 'यह शब्द नामभावनिक्षेप है। उन चार निक्षेपोंमेंसे स्थापनाभावनिक्षेप, सद्भाव और असद्भावके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे विरागी और सरागी आदि भावोंका अनुकरण करनेवाली स्थापना सद्भावस्थापना भावनिक्षेप है। उससे विपरीत असद्भावस्थापना भावनिक्षेप है। द्रव्यभावनिक्षेप आगम और

मानो । तत्य दन्त्रमानो दुविहो आगम-णोआगमभेएण । भानपाहुडजाणओ अणुवछुत्तो आगमदन्त्रभानो होदि । जो णोआगमदन्त्रभानो सो तिनिहो जाणुगसरीर-भनियतन्त्रदिरित्तमेएण । तत्थ णोआगमजाणुगसरीरदन्त्रभानो तिनिहो अनिय-बहुमाण-सम्रुज्झादमेएण । भानपाहुडपज्जायपरिणदजीनस्स आहारो जं होसदि सरीरं तं भनियं णाम ।
भानपाहुडपज्जायपरिणदजीनेण जमेगीभूदं सरीरं तं वहुमाणं णाम । भानपाहुडपज्जाएण
परिणदजीनेण एगत्तमुन्नणमिय जं पुधभूदं सरीरं तं सम्रुज्झादं णाम । भानपाहुडपज्जएण
परिणदजीनेण एगत्तमुन्नणमिय जं पुधभूदं सरीरं तं सम्रुज्झादं णाम । भानपाहुडपज्ञपसस्त्रेण जो जीनो परिणमिस्सदि सो णोआगमभनियद्व्यभानो णाम । तन्त्रदिरित्तणोआगमदन्त्रभानो तिनिहो सचित्ताचित्त-मिस्सभेएण । तत्थ सचित्तो जीनदन्त्रं । अचित्तो
पोग्गल-धम्माधम्म-कालागासदन्त्राणि। पोग्गल-जीनदन्त्राणं संजोगो कर्षचि जन्त्रंतरत्तमावण्णो णोआगममिस्सदन्त्रभानो णाम । कर्ष दन्त्रस्स भानव्यनएसो १ ण, भननं भानः,
भूतिर्ना मान इति भानसहस्स निउप्पत्तिअवलंनणादो । जो भानभानो सो दुनिहो आगमणोआगमभेएण । भानपाहुडजाणओ उनजुत्तो आगमभानभानो णाम । णोआगमभानभानो
पंत्रिहं ओदह्ओ ओनसमिओ खह्ओ ख्रोनसमिओ पारिणामिओ चेदि। तत्थ कम्मोदय-

नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। भावप्राभृतशायक किन्तु वर्तमानमें अनुपयुक्त जीव आगमद्रव्यभाव कहलाता है। जो नोआगमद्रव्य भावनिक्षेप है वह श्रायकशरीर, भव्य और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार होता है। उनमें नोआगमश्रायकशरीर द्रव्यभावनिक्षेप भव्य, वर्तमान और समुज्झितके भेदसे तीन प्रकारका है। भावप्राभृतपर्यायसे परिणत जीवका जो शरीर आधार होगा, वह भव्यशरीर है। भावप्राभृतपर्यायसे परिणत जीवके साथ जो एकिभूत शरीर है, वह वर्तमानशरीर है। भावप्राभृतपर्यायसे परिणत जीवके साथ एकत्वको प्राप्त होकर जो पृथक् हुआ शरीर है वह समुज्झितशरीर है। भावप्राभृतपर्यायस्वक्षपरे जो जीव परिणत होगा, वह नोआगमभव्यद्रव्य भावनिक्षेप है। तव्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्य भावनिक्षेप, सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है। उनमें जीवद्रव्य सचित्तभाव है। पुद्रल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश द्रव्य अचित्तभाव हैं। कथंचित् जात्यन्तर भावको प्राप्त पुद्रल और जीव द्रव्योंका संयोग नोआगममिश्रद्रव्य भावनिक्षेप है।

शंका-इव्यके 'भाव ' ऐसा व्यपदेश कैसे हो सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, 'भवनं भावः' अथवा 'भूतिर्वा भावः' इस प्रकार भावशम्त्रकी व्युत्पत्तिके अवलंबनसे द्रव्यके भी 'भाव' ऐसा व्यपदेश वन जाता है।

जो भावनामक भावनिक्षेप है, वह आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। भाव प्रामृतका ज्ञायक और उपयुक्त जीव आगमभावनामक भावनिक्षेप है। नोआगम-भाव भावनिक्षेप औद्यिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकके भेदसे जिणदो भावो ओद्इओ णाम । कम्मुवसमेण समुन्भूदो ओवसिमओ णाम । कम्माणं खेवण पयडीभूदजीवभावो खइओ णाम । कम्मोदए संते वि जं जीवगुणक्खंडं मुवलं मिद्र सो खओवसिमओ भावो णाम । जो चउिह भावेहि पुन्वुत्तेहि विदिरित्तो जीवाजीवगओ सो पारिणामिओ णाम (५)।

एदेसु चदुसु भावेसु केण भावेण अहियारो १ णोआगमभावभावेण । तं कर्ष णव्वदे १ णामादिसेसभावेहि चोइसजीवसमासाणमणप्यभूदेहि इह पओजणाभावा । तिण्णि चेव इह णिक्खेवा होंतु, णाम-द्ववणाणं विसेसाभावादो १ ण, णामे णामवंत-दक्वज्झारोवणियमाभावादो, णामस्स द्ववणिणयमाभावा, द्ववणाए इव आयराणुग्गहाणम-

पांच प्रकारका है। उनमेंसे कमोंदयजिनत भावका नाम औदियक है। कमौंके उपशमसे उत्पन्न हुए भावका नाम औपशमिक है। कमौंके क्षयसे प्रकट होनेवाला जीवका भाव क्षायिक है। कमौंके उदय होते हुए भी जो जीवगुणका खंड (अंश) उपलब्ध रहता है, वह क्षायोपशमिकभाव है। जो पूर्वोक्त चारों भावोंसे व्यतिरिक्त जीव और अजीवगत भाव है, वह पारिणामिक भाव है।

ग्रंका—उक्त चार निक्षेपरूप भावोंमेंसे यहां पर किस भावसे अधिकार या प्रयोजन है ?

समाधान-यहां नोआगमभावभावसे अधिकार है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान चौदह जीवसमासोंके लिए अनात्मभूत नामादि रोष भावनिक्षेपोंसे यहां पर कोई प्रयोजन नहीं है, इसीसे जाना जाता है कि यहां नोआगमभाव भाव-निक्षेपसे ही प्रयोजन है।

शुंका — यहां पर तीन ही निक्षेप होना चाहिए, क्योंकि, नाम और स्थापनामें कोई विशेषता नहीं है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, नामनिक्षेपमें नामवंत द्रव्यके अध्यारोपका कोई नियम नहीं है इसलिए, तथा नामवाली वस्तुकी स्थापना होनी ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है इसलिए, एवं स्थापनाके समान नामनिक्षेपमें आदर और अनुप्रहका भी

१ प्रतिषु ' जीवगुणं खंड- ' इति पाठः ।

२ कम्मुवसमिम उवसममावो खीणिम खद्दयमावो द्व । उदयो जीवस्स ग्रणो खओवसिमओ हवे मावो ॥ कम्मुदयजकाम्मिग्रणो ओदिययो तत्थ होदि मावो द्व । कारणिरवेक्खमवो समावियो होदि परिणामो ॥ गो. क. ८१४-८१५. ३ प्रतिष्ठ 'आयारा ' इति पाठः ।

#### मानादो च'। मणिदं च---

अप्पिदआदरभावो अणुग्गहभावो य धम्मभावो । ठवणाए कीरंते ण होंति णामिम एए दु ॥ १ ॥ णामिणि धम्मुक्यारो णामं द्ववणा य जस्स तं ठिवदं । तद्वम्मे ण वि जादो सुणाम-ठवणाणमिविसेसं ॥ २ ॥

तम्हा चउविवहो चेव णिक्खेवो ति सिद्धं। तत्थ पंचसु भावेसु केण भावेण इह पत्रोजणं १ पंचिहं मि। कुदो १ जीवेसु पंचभावाणस्रवरुंमा। ण च सेसदव्येसु पंच भावा अत्थि, पोग्गलदव्येसु ओदइय-पारिणामियाणं दोण्हं चेव भावाणस्रुवरुंमा, धम्मा-धम्म-कालागासदव्यंसु एक्कस्स पारिणामियभावस्सेवुवरुंभा। भावो णाम जीवपरिणामो हिन्द-मद्णिज्जराभावादिरुवेण अणेयपयारो। तत्थ तिव्व-मद्भावो णाम—

सम्मतुष्पत्तीय वि सावयिवरदे अणंतकम्मंसे । दंसणमोहक्खवए कसायउवसामए य उवसंते ॥ ३ ॥ खवए य खीणमोहे जिणे य णियमा भवे असंखेज्जा । तिब्बरीदो काळो संखेज्जगुणाए सेडीए ॥ ४ ॥

समाव है, इसलिए दोनों निश्लेपोंमें भेद है ही। कहा भी है-

विवक्षित वस्तुके प्रति आदरभाव, अनुग्रहभाव और धर्मभाव स्थापनामें किया जाता है। किन्तु ये बातें नामनिक्षेपमें नहीं होती हैं।॥१॥

नाममें धर्मका उपचार करना नामनिक्षेप है, और जहां उस धर्मकी स्थापना की जाती है, वह स्थापनानिक्षेप है। इस प्रकार धर्मके विषयमें भी नाम और स्थापनाकी अविशेषता अर्थात् एकता सिद्ध नहीं होती ॥ २ ॥

इसिंख निश्लेप चार प्रकारका ही है, यह बात सिद्ध हुई। शुंका—पूर्वोक्त पांच भावोंमेंसे यहां किस भावसे प्रयोजन है ?

समाधान—पांचों ही भावोंसे प्रयोजन है, क्योंकि, जीवोंमें पांचों भाव पाये जाते हैं। किन्तु शेष द्रव्योंमें तो पांच भाव नहीं हैं, क्योंकि, पुद्रल द्रव्योंमें औदियक और परिणामिक, इन दोनों हो भावोंकी उपलब्धि होती है, और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल द्रव्योंमें केवल पक पारिणामिक भाव ही पाया जाता है।

शंका—भावनाम जीवके परिणामका है, जो कि तीव, मंद निर्जराभाव आदिके कपसे अनेक प्रकारका है। उनमें तीव मंदभाव नाम है-

सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें, श्रावकमें, विरतमें, अनन्तानुबन्धी कषायके विसंयोजनमें, दर्शनमोहके श्रपणमें, कषायोंके उपशामकोंमें, उपशान्तकपायमें, श्रपकोंमें, श्रीणमोहमें, और जिन भगवानमें नियमसे असंख्यातगुणीनिर्जरा होती है। किन्तु कालका प्रमाण उक्त गुणश्रेणी निर्जरामें संख्यात गुणश्रेणी कमसे विपरीत अर्थात् उत्तरोत्तर हीन है॥३-४॥

१ नामस्थापनयोरेकत्वं, संज्ञाकर्माविशेषादिति चेत्र, आदरात्रग्रहाकांक्षित्वात्स्थापनायाय्। तः राः वरः १, ५. २ गो. जी. ६६-६७.

एदेसि सुनुदिद्वपरिणामाणं पगरिसापगरिसत्तं तिन्त-मंदभावो णाम । एदेहि चैच परिणामेहि असंखेज्जगुणाए सेडीए कम्मसडणं कम्मसडणजिवजीवपरिणामो वा णिजरा-भावो णाम । तम्हा पंचेव जीवभावा इदि णियमो ण जुज्जदे १ ण एस दोसो, जिद जीवादिदन्त्रादो तिन्त्र-मंदादिभावा अभिण्णा होति, तो ण तेसि पंचभावेसु अंतन्भावो, दन्त्रत्तादो । अह भेदो अवलंबेज्ज, पंचण्हमण्णदरो होज्ज, एदेहिंतो पुधभूदछदुभावाणु-वलंभा । भणिदं च—

ओदइओ उनसमिओ खइओ तह निय खओनसमिओ य। परिणामिओ दुभानो उदएण दुपोग्गलाणं तु॥ ५॥

भावो णाम किं ? दन्त्रपरिणामो पुन्त्रावरकोडिवदिरित्तवट्टमाणपरिणाम्रुवलानिखय-दन्त्रं वा । कस्स भावो ? छण्हं दन्त्राणं । अधवा ण कस्सइ, परिणामि-परिणामाणं

इन स्त्रोदिए परिणामोंकी प्रकर्षताका नाम तीव्रभाव और अप्रकर्षताका नाम मंदभाव है। इन्हीं परिणामोंके द्वारा असंख्यात गुणश्रेणीरूपसे कर्मोका झरना, अथवा कर्म-झरनेसे उत्पन्न हुए जीवके परिणामोंको निर्जराभाव कहते हैं। इसिलिए पांच ही जीवके भाव हैं, यह नियम युक्तिसंगत नहीं है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, यदि जीवादि द्रव्यसे तीव, मंद आदि माव अभिन्न होते हैं, तो उनका पांच भावोंमें अन्तर्भाव नहीं होता है, क्योंकि, वे स्वयं द्रव्य हो जाते हैं। अथवा, यदि भेद माना जाय, तो पांचों भावोंमेंसे कोई एक होगा, क्योंकि, इन पांच भावोंसे पृथग्भूत छठा भाव नहीं पाया जाता है। कहा भी है—

औद्यिकभाव, औपरामिकभाव, क्षायिकभाव, क्षायोपरामिकभाव और पारि-णामिकभाव, ये पांच भाव होते हैं। इनमें पुद्रलोंके उदयसे (औद्यिकभाव) होता हैं॥५॥

( अब निर्देश, स्वामित्व आदि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंसे भावनामक पदार्थका निर्णय किया जाता है— )

शंका-भाव नाम किस वस्तुका है।

समाधान—द्रव्यके परिणामको अथवा पूर्वापर कोटिसे व्यतिरिक्त वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्यको भाव कहते हैं।

शंका-भाव किसंक होता है, अर्थात् भावका स्वामी कौन है ?

समाधान—छहाँ द्रव्योंके माव होता है, अर्थात् भावोंके स्वामी छहाँ द्रव्य हैं। अथवा, किसी भी द्रव्यके भाव नहीं होता है, क्योंकि, परिणामी और परिणामके संप्रह- संगहणयादो भेदाभावा। केण भावो? कम्माणग्रुदएण खएण खओवसमेण कम्माणग्रुवसमेण सभावदो वा। तत्थ जीवद्व्यस्स भावा उत्तपंचकारणेहिंतो होंति। पोग्गलद्व्यभावा पुण कम्मोदएण विस्ससादो वा उप्पज्जंति। सेसाणं चदुण्हं द्व्वाणं भावा सहावदो उप्पज्जंति। कत्य भावो? द्व्यिम्ह चेव, गुणिव्यिदरेगेण गुणाणमसंभवा। केविचरो भावो? अणादिओ अपज्जवसिदो जहा— अभव्वाणमसिद्धदा, धम्मित्थअस्स गमणहेदुत्तं, अधम्मित्थअस्स ठिदिहेउत्तं, आगासस्स ओगाहणलक्खणत्तं, कालद्व्यस्स परिणामहेदुत्तिमचादि। अणादिओ सपज्जवसिदो जहा— भव्यस्स असिद्धदा भव्यत्तं मिच्छत्तमसंजमो इचादि। सादिओ अपज्जवसिदो जहा— केवलणाणं केवलदंसणिमच्चादि। सादिओ सपज्जवसिदो जहा— सम्मत्तसंजमपच्छायदाणं मिच्छत्तासंजमा इचादि। किदिविधो भावो शोदहओ उवसिमओ खह्ओ खओवसिमओ पारिणामिओ ति पंचिवहो। तत्थ जो सो ओदहओ जीवद्व्यभावो

नयसे कोई भेद नहीं हैं।

शंका-भाव किससे होता है, अर्थात् भावका साधन क्या है ?

समाधान—भाव, कर्मोंके उदयसे, क्षयसे, क्षयोपशमसे, कर्मोंके उपशमसे, अथवा स्वभावसे होता है। उनमेंसे जीवद्रव्यके भाव उक्त पांचों ही कारणोंसे होते हैं, किन्तु पुद्गलद्गव्यके भाव कर्मोंके उदयसे, अथवा स्वभावसे उत्पन्न होते हैं। तथा शेष चार द्वव्योंके भाव स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं।

शंका-भाव कहां पर होता है, अर्थात् भावका अधिकरण क्या है ?

समाधान-भाव द्रव्यमें ही होता है, क्योंकि गुणीके विना गुणोंका रहना असम्भव है।

श्वंका-भाव कितने काल तक होता है ?

समाधान—भाव अनादि-निधन है। जैसे- अभव्यजीवोंके असिद्धता, धर्मास्ति-कायके गमनदेतुता, अधर्मास्तिकायके स्थितिहेतुता, आकाशद्रव्यके अवगाहनस्वरूपता, और कालद्रव्यके परिणमनदेतुता, इत्यादि। अनादि-सान्तभाव, जैसे- भव्यजीवकी असिद्धता, भव्यत्व, मिथ्यात्व, असंयम, इत्यादि। सादि-अनन्तभाव जैसे- केवलझान, केवलदर्शन, इत्यादि। सादि-सान्त भाव, जैसे- सम्यक्त्व और संयम धारणकर पिंछे आए इए जीवोंके मिथ्यात्व, असंयम इत्यादि।

शंका-भाव कितने प्रकारका होता है?

समाधान—औदियक, औपरामिक, क्षायिक, क्षायोपरामिक और पारिणामिकके भेदसे भाव पांच प्रकारका है। उनमेंसे जो औदियकभाव नामक जीवद्रव्यका भाव

१ अीपश्वमिकक्षाविको भावी मिश्रश्र जीवस्य स्वतत्त्वमौदायिकपारिणामिकौ च । त. पू. २, १.

**१**, ७, १. ]

सो ठाणदो अद्वविद्दो, वियप्पदो एक्कवीसविद्दो। किं ठाणं र उप्पत्तिहेऊ द्वाणं । उत्तं चगदि-लिंग-कसाया वि य मिन्छादंसणमसिद्धदण्णाणं ।
लेस्सा असंजमो चिय होति उदयस्स द्वाणां । ६ ॥

संपिं एदे(सं वियप्पो उच्चदे – गई चउन्विहो णिरय-तिरिय-णर-देवगई चेदि । लिंगमिदि तिविहं तथी-पुरिस-णवुंसयं चेदि । कसाओ चउन्विहो कोहो माणो माया लोहो चेदि । मिच्छादंसणमेयविहं । असिद्धत्तमेयविहं । किमसिद्धत्तं १ अट्टकम्मोदयसामण्णं । अण्णाणमेअविहं । लेस्सा छन्विहा । असंजमो एयविहो । एदे सन्ते वि एक्कवीस वियप्पा होंति' (२१) । पंचजादि-छसंठाण-छसंघडणादिओदइया मावा कत्थ णिवदंति १ गदीए, एदेसिम्चदयस्स गदिउदयाविणाभावित्तादो । ण लिंगादीहि वियहिचारो, तत्थ तहाविह-विवक्खाभावादो ।

है, वह स्थानकी अपेक्षा आठ प्रकारका और विकल्पकी अपेक्षा इकीस प्रकारका है। गंका—स्थान क्या वस्त है?

समाधान—भावकी उत्पत्तिके कारणको स्थान कहते हैं । कहा भी है– गति, लिंग, कषाय, मिथ्यादर्शन, असिद्धत्व, अज्ञान, लेक्या और असंयम, ये

औदियक भावके आठ स्थान होते हैं ॥ ६॥

अब इन आठ स्थानोंके विकल्प कहते हैं। गति चार प्रकारकी है- नरकगित, तिर्यंचगित, मनुष्यगित और देवगित। लिंग तीन प्रकारका है- स्थालिंग, पुरुषिलंग और नपुंसकिलंग। कषाय चार प्रकारका है- क्रोध, मान, माया और लोभ। मिथ्यादर्शन एक प्रकारका है। असिद्धत्व एक प्रकारका है।

शंका -- असिद्धत्व क्या वस्तु है ?

समाधान - अष्ट कर्मोंके सामान्य उदयको असिद्धत्व कहते हैं।

अक्कान एक प्रकारका है। लेक्या छह प्रकारका है। असंयम एक प्रकारका है। इस प्रकार ये सब मिलकर औदयिकभावके इक्कीस विकल्प होते हैं (२१)।

शंका-- पांच जातियां, छह संस्थान, छह संहनन आदि औदयिकभाव कहां, अर्थात् किस भावमें अन्तर्गत होते हैं ?

समाधान—उक्त जातियों आदिका गतिनामक औदयिकभावमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, इन जाति, संस्थान आदिका उदय गतिनामकर्मके उदयका अविनाभावी है। इस व्यवस्थामें लिंग, कषाय आदि औदयिकभावोंसे भी व्यमिचार नहीं आता है, क्योंकि, उन भावोंमें उस प्रकारकी विवक्षाका अभाव है।

१ गतिकषायिकंगिमिप्यादर्शनाकानासंयतासिद्धलेश्याश्चतुश्चतुरुयेकेकेकेकवद्मेदाः । त. स. २, ६.

### उक्सिमओ भाषो ठाणदो दुविहो । वियप्पदो अद्वविहो । भणिदं च-

सम्मत्तं चारित्तं दो चेय द्वाणाइमुत्रसमे होंति। अद्वियप्पा य तहा कोहाईया मुणेदन्त्रा॥ ७॥

ओवसियस्स भावस्स सम्मत्तं चारित्तं चेदि दोण्णि हाणाणि । कुदो १ उवसम-सम्मत्तं उवसमचारित्तमिदि दोण्हं चे उवलंभा । उवसमसम्मत्तं मेयविहं । ओवसिमयं चारित्तं सत्तिविहं । तं जहा - णवुंसयवेदुवसामणद्धाए एयं चारित्तं, हिश्यवेदुवसामणद्धाए विदियं, पुरिस-छण्णोकसायउवसामणद्धाए तिद्यं, कोहुवसामणद्धाए चउत्यं, माणुव-सामणद्धाए पंचमं, माओवसामणद्धाए छहं, लेहुवसामणद्धाए सत्तममोवसिमयं चारित्तं । मिण्णकज्जलिंगेण कारणमेदसिद्धीदो उवसिमयं चारित्तं सत्तिविहं उत्तं । अण्णहा पुण अणेयपयारं, समयं पिं उवसमसेडिम्हि पुध पुध असंखेजजगुणसेडिणिज्जराणिमित्त-परिणासुवलंभा । खह्ओ भावो ठाणदो पंचिवहो । वियप्पादो णविवहो । भणिदं च—

श्रीपदामिकभावस्थानकी अपेक्षा दो प्रकार और विकल्पकी अपेक्षा आठ प्रकारका है। कहा भी है-

भीपशमिकभावमें सम्यक्त्व और चारित्र ये दो ही स्थान होते हैं। तथा औप-शमिकमावके विकल्प भाठ होते हैं, जो कि कोधादि कपायोंके उपशमनरूप जानना चाहिए॥ ७॥

मौपशमिकभावके सम्यक्त्व और चारित्र, ये दो ही स्थान होते हैं, क्योंकि, मौपशमिकसम्यक्त्व और औपशमिकचारित्र ये दो ही भाव पाये जाते हैं। इनमेंसे औपशमिकसम्यक्त्व एक प्रकारका है और औपशमिकचारित्र सात प्रकारका है। जैसे – नपुं-सक्तेवद्के उपशमनकालमें एक चारित्र, खिवद्के उपशमनकालमें दूसरा चारित्र, पुरुष-वेद मौर छह नोकषायोंके उपशमनकालमें तीसरा चारित्र, क्रोधसंज्वलनमें उपशमनकालमें बौधा चारित्र, मानसंज्वलनके उपशमनकालमें पांचवां चारित्र, मायासंज्वलनके उपशमनकालमें पांचवां चारित्र, मायासंज्वलनके उपशमनकालमें छठा चारित्र और लोभसंज्वलनके उपशमनकालमें सातवां औपशमिकचारित्र होता है। भिन्न-भिन्न कार्योंके लिंगसे कारणोंमें भी भेदकी सिद्धि होती है, इसलिए भौपशमिकचारित्र सात प्रकारका कहा है। अन्यथा, अर्थात् उक्त प्रकारकी विवक्षा न की जाय तो, वह अनेक प्रकारका है, क्योंकि, प्रति समय उपशमश्रेणीमें पृथक् पृथक् असंख्यात-ग्रुषश्रेणी निर्जराके निमित्तभृत परिणाम पाये जाते हैं।

क्षायिकमाव स्थानकी अपेक्षा पांच प्रकारका है, और विकल्पकी अपेक्षा भी प्रकारका है। कहा भी है—

१ सम्पन्तवारिते । त. स. २, ३.

ल्द्धीओ सम्मत्तं चारित्तं दंसणं तहा णाणं । ठाणाइं पंच खइए भावे जिणभासियाइं तु ॥ ८ ॥

लद्भी सम्मत्तं चारित्तं णाणं दंसणिमिदि पंच ठाणाणि । तत्थ लद्भी पंच विषय्मा दाण-लाह-भागुत्रभाग-नीरियमिदि । सम्मत्तमेयवियप्पं । चारित्तमेयवियप्पं । केवलपाण-मेयवियप्पं । केवलदंसणमेयवियप्पं । एवं खड्ओ भावो णववियप्पो । खओवसिमओ भावो ठाणदो सत्तविहो । वियप्पदो अद्वारसिवहो । भणिदं च—

णाणण्याणं च तहा दंसण-छद्धी तहेव सम्मत्तं । चारितं देसजमे। सत्तेव य होति ठाणाइं ॥ ९ ॥

णाणमण्णाणं दंसणं रुद्धी सम्मत्तं चारित्तं संजमासंजमो चेदि सत्त द्वाणाणि । तत्थ णाणं चउित्रहं मदि-सुद्-ओधि-मणपज्जनणाणमिदि । केनरुणाणं किण्ण गहिदं १ ण, तस्स खाइयभानादो । अण्णाणं तिनिहं मदि-सुद्-निहंगअण्णाणमिदि । दंमणं तिनिहं चक्खु-अचक्खु-ओधिदंसणमिदि । केनरुदंसणं ण गहिदं । कुदो १ अप्पणो निरोहिकम्मस्स

दानादि लिध्यां, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दर्शन, तथा क्षायिक क्षान, इस प्रकार क्षायिक भावमें जिन भाषित पांच स्थान होते हैं ॥ ८॥

लिध, सम्यक्त्व, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, ये पांच स्थान क्षायिक भावमें होते हैं। उनमें लिध पांच प्रकारकी है- क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक मोग, क्षायिक उप-भोग, और क्षायिक वीर्थ। क्षायिक सम्यक्त्व एक विकल्पात्मक है। क्षायिक चारित्र एक भेदरूप है। केवलज्ञान एक विकल्पात्मक है और केवलद्दीन एक विकल्परूप है। इस प्रकारसे क्षायिक भावके नौ भेद हैं। क्षायोपशमिकभाव स्थानकी अपेक्षा सात प्रकार और विकल्पकी अपेक्षा अठारह प्रकारका है। कहा भी है-

श्चान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक्त्व, चारित्र और देशसंयम, ये सात स्थान क्षायोपरामिक भावमें होते हैं॥ ९॥

क्षान, अक्षान, दर्शन, लिध, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमासंयम, ये सात स्थान क्षायोपशमिकभावके हैं। उनमें मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्ययके भेदसे क्षान चार प्रकारका है।

शंका-यहांपर ज्ञानोंमें केवलज्ञानका प्रहण क्यों नहीं किया गया ?

समाधान---नहीं, क्योंकि, वह क्षायिक भाव है।

कुमति, कुश्रुत और विभंगके भेदसे अज्ञान तीन प्रकारका है। बश्रु, अबश्च और अवधिके भेदसे दर्शन तीन प्रकारका है। यहांपर दर्शनोंमें केवछदर्शनका प्रहण नहीं

१ झानदर्शनदानलाममोगोपमोगनीयाणि च। त. स. २, ४.

खएण समुन्भवादो । लद्धी पंचिवहा दाणादिभेएण। सम्मत्तमेयविद्दं वेदगसम्मत्तविद्रेकेण अण्णसम्मत्ताणमणुवलंभा । चारित्तमेयिवद्दं, सामाइयछेदोवद्दावण-परिहारसुद्धिसंजम-विवन्खाभावा। संजमासंजमो एयविद्दो। एवमेदे सन्वे वि वियप्पा अद्वारस होति' (१८)। पारिणामिओ तिविद्दो भन्वाभन्व-जीवत्तमिदि'। उत्तं च—

एयं ठाणं तिण्णि वियप्पा तह पारिणामिए होंति । भन्त्राभन्त्रा जीवा अत्तवणदे। चेव बोद्धन्त्रा ॥ १०॥

#### एदेसि पुन्वुत्तभाववियप्पाणं संगहगाहा-

इगिवीस अह तह णव अट्ठारस तिण्णि चेव बोद्धव्वा । ओदइयादी भावा वियप्पदो आणुपुच्वीएँ ॥ ११ ॥

किया गया है, क्योंकि, वह अपने विरोधी कर्मके क्षयसे उत्पन्न होता है। दानादिकके भेदसे लिक्च पांच प्रकारकी है। सम्यक्त्व एक प्रकारका है, क्योंकि, इस भावमें वेदक-सम्यक्त्वको छोड़कर अन्य सम्यक्त्वोंका अभाव है। चारित्र एक विकल्पक्षप ही है, क्योंकि, यहांपर सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहारविशुद्धिसंयमकी विवक्षाका अभाव है। संयमासंयम एक भेदक्षप है। इस प्रकार मिलकर ये सब विकल्प अठारह होते हैं (१८)। पारिणामिकभाव, भव्य, अभव्य और जीवत्वके भेदसे तीन प्रकारका है। कहा भी है-

पारिणामिकभावमें स्थान एक तथा भन्य, अभन्य और जीवत्वके भेदसे विकस्प तीन प्रकारके होते हैं। ये विकस्प आत्माके असाधारण भाव होनेसे प्रहण किये गये जानना चाहिए ॥ १०॥

इन पूर्वोक्त भावोंके विकल्पोंको बतलानेवाली यह संग्रह-गाथा है— औदयिक आदि भाव विकल्पोंकी अपेक्षा आनुपूर्वीसे इक्कीस, आठ, नौ, अट्ठारह और तीन भेदवाले हैं, पेसा जानना चाहिए॥ ११॥

- १ ज्ञानाज्ञानदर्शनलञ्चयश्चतुम्नित्रिपंचमेदा सम्यन्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च । त. सू. २, ५.
- २ जीवमव्यामव्यत्वानि च । त. सू, २, ७.
- ३ अ-कप्रत्योः ' अहवणदो ' आप्रतो ' अहणवदो ' मप्रतो ' अथवणदो ' सप्रतो ' अथवणदो ' इति पाठः ।
- ४ असाधारणा जीवस्य भावाः पारिणामिकास्त्रय एव । स. सि. २, ७. अन्यद्रव्यासाधारणास्त्रयः पारिणामिकाः । ××× अस्तित्वादयोऽपि पारिणामिकाः भावाः सन्ति ×× सूत्रे तेषां प्रहणं कस्मान कृतं र अन्यद्रव्यसाधारणत्वादस्त्रिताः । त. रा. वा. २, ७.
  - ५ द्विनबाद्यादश्चेकविंघतित्रिमेदा यथाक्रमम् । तः स् २, २.

अधवा सिणवादियं पहुच छत्तीसमंगां । सिणवादिएति का सण्णा १ एकिस् गुणद्वाणे जीवसमासे वा बहवा भावा जिम्ह सिणवदंति तेसि भावाणं सिणवादिएति सण्णा । एग-दु-ति-चदु-पंचसंजोगेण भंगा परूविज्जंति । एगसंजोगेण जधा— ओदहओ ओदहओ ति 'मिच्छादिट्ठी असंजदो य'। दंसणमोहणीयस्स उदएण मिच्छादिट्ठि ति भावो, असंजदो ति संजमघादीणं कम्माणग्रुदएण। एदेण कमेण सन्वे वियप्पा परूवेदन्ना। एत्थ सुत्तगाहा—

एकोत्तरपदृबद्धो रूपावैभीजितं च पदृष्टेः । गुच्छः संपातफळं समाहतः सिन्नपातफळं ॥ १२॥

एदस्स भावस्स अणुगमो भावाणुगमो । तेण दुविहो णिद्देसो, ओघेण संगहिदो, आदेसेण असंगहिदो त्ति णिद्देमो दुविहो होदि, तदियस्स णिद्देसस्स संभवाभावा ।

> अथवा, सांनिपातिककी अपेक्षा भावोंके छत्तीस भंग होते हैं। शंका--सांनिपातिक यह कौनसी संज्ञा है?

समाधान—एक ही गुणस्थान या जीवसमासमें जो बहुतसे भाव आकर एकत्रित होते हैं, उन भावोंकी सांनिपातिक ऐसी संज्ञा है।

अब उक्त भावोंके एक, दो, तीन, चार और पांच भावोंके संयोगसे होनेबाछे भंग कह जाते हैं। उनमेंसे एकसंयोगी भंग इस प्रकार हे- औदियक-औदियकभाब, जैसे- यह जीव मिध्यादि और असंयत है। दर्शनमोहनीयकर्मके उदयसे मिध्यादि यह भाव उत्पन्न होता है। संयमघाती कर्मोंके उदयसे 'असंयत ' यह भाव उत्पन्न होता है। इसी क्रमसे सभी विकल्पोंकी प्ररूपणा करना चाहिए। इस विषयमें सूत्र-गाथा है-

एक एक उत्तर पदसे वढ़ते हुए गच्छको रूप (एक) आदि पद्ममाण बढ़ाई हुई राशिसे भाजित करे, और परस्पर गुणा करे, तब सम्पातफल अर्थात् एक-संयोगी, द्विसंयोगी आदि भंगोंका प्रमाण आता है। तथा इन एक, दो, तीन आदि भंगोंको जोड़ देने पर सन्निपातफल अर्थात् सान्निपातिकभंग प्राप्त हो जाते हैं ॥ १२॥

(इस करणगाथाका विशेष अर्थ और भंग निकालनेका प्रकार समझनेके लिए देखो भाग ४, पृष्ठ १४३ का विशेषार्थ।)

इस उक्त प्रकारके भावके अनुगमको भावानुगम कहते हैं। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है। ओघसे संगृहीत और आदेशसे असंगृहीत, इस प्रकार निर्देश दो प्रकारका होता है, क्योंकि, तीसरे निर्देशका होना संभव नहीं है।

१ अथार्थोक्तः सानिपातिकमानः कतिनिध इत्यत्रोच्यते—पश्चिश्वातिनिधः पड्तिश्वद्धिः एकचत्वारिश्वद्धिः इत्येनमादिरागमे उक्तः । तः राः नाः २, ७.

२ इप्पंचादेयंतं रूबुत्तरमाजिदे कमेण हदे । लद्धं मिच्छचउके देसे संजोगगुणगारा ॥ गो. क. ७९९.

# ओंघेण मिन्छादिष्टि ति को भावो, ओदहओ भावो'।। २॥

'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो ' ति जाणावणहुमोघेणेति भणिदं । अत्थाहिहाण-पचया तुल्लणामघेया इदि णायादो इदि-करणपरो मिच्छादिष्टिसदो मिच्छत्त भावं भणिदे । पंचसु भावेसु एसो को भावो ति पुच्छिदे ओदइओ भावो ति तित्थयरवयणादो दिव्व-ज्युणी विणिग्गया । को भावो, पंचसु भावेसु कदमो भावो ति भणिदं होदि । उदये भवो ओद्दुओ, मिच्छत्तकम्मस्स उदएण उप्पण्णमिच्छत्तपरिणामो कम्मोदयजणिदो ति ओद्दुओ । णणु मिच्छादिष्टिस्स अण्णे वि भावा अत्थि, णाण-दंसण-गदि-र्लिग-कसाय-भन्वाभन्वादिभावाभावे जीवस्स संसारिणो अभावप्यसंगा। भणिदं च—

> मिच्छते दस भंगा आसादण-मिस्सए वि बोद्धव्या । तिगुणा ते चदुहीणा अविरदसम्मस्स एमेव ॥ १३ ॥ देसे खओवसमिए विरदे खबगाण ऊणवीसं तु । ओसामगेसु पुध पुध पणतीसं भावदो भंगा ॥ १४ ॥

ओषनिर्देशकी अपेक्षा मिध्यादृष्टि यह कौनसा भाव है ? औद्यिक माव

'जैसा उद्देश होता है उसी प्रकार निर्देश होता है' इस न्यायके झापनार्थ सूत्रमें 'ओघ' ऐसा पद कहा। अर्थ, अभिघान (शब्द) और प्रत्यय (झान) तुल्य नामवाले होते हैं, इस न्यायसे 'इति' करणपरक अर्थात् जिसके पश्चात् हेतुवाचक इति शब्द आया है, ऐसा 'मिध्यादृष्टि' यह शब्द मिध्यात्वके भावको कहता है। पांचों भावों मेंसे यह कौन भाव है? ऐसा पूछनेपर यह औदियक भाव है, इस प्रकार तीर्थंकरके मुखसे दिव्यध्विन निकली है। यह कौन भाव है, अर्थात् पांचों भावों मेंसे यह कौनसा भाव है, यह तात्पर्य होता है। उदयसे जो हो, उसे औदियक कहते हैं। मिध्यात्वकर्मके उदयसे उत्यक्त होनेवाला मिथ्यात्वपरिणाम कर्मोद्यजनित है, अत्यव औदियक है।

शंका—मिण्यादृष्टिके अन्य भी भाव होते हैं, उन ज्ञान, दर्शन, गति, लिंग, कवाय, भव्यत्व, अभव्यत्व आदि भावोंके अभाव माननेपर संसारी जीवके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। कहा भी है—

मिथ्यात्वगुणस्थानमें उक्त भावोंसम्बन्धी दश भंग होते हैं। सासादन और मिश्रगुणस्थानमें भी इसी प्रकार दश दश भंग जानना चाहिए। अविरतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें वे ही भंग त्रिगुणित और चतुर्हीन अर्थात् (१०×३-४=२६) छब्बीस होते हैं। इसी प्रकार ये छब्बीस भंग झायोपशमिक देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत
गुणस्थानमें भी होते हैं। क्षपकश्रेणीवाले चारों क्षपकोंके उन्नीस उन्नीस मंग होते हैं।

१ सामान्येन तानत्-मिथ्यादष्टिरित्यौदयिको भावः। स. सि. १, ८. मिष्के खलु ओदइओ । गी. जी. ११.

२ मतिषु ' इदिकरणपरे ' इति पाठः ।

उपरामश्रेणीवाले चारों उपशामकोंमें पृथक् पृथक् पैतीस भंग भावकी अपेक्षा होते हैं॥ १३-१४॥

विशेषार्थ- ऊपर बतलाये गये मंगोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- औदियकादि पांचों मूल भावोंमेंसे मिथ्यात्वगुणस्थानमें औदयिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक, वे तीन भाव होते हैं। अतः असंयोगी या प्रत्येकसंयोगकी अपेक्षा ये तीन अंग इए। इनके हिसंयोगी भंग भी तीन ही होते हैं- औदयिक-क्षायोपशमिक, औदयिक-पारिणामिक और क्षायोपशमिक-पारिणामिक। तीनों भावोंका संयोगरूप त्रिसंयोगी भंग एक ही होता है। इन सात भंगोंके सिवाय स्वसंयोगी तीन भंग और होते हैं। जैसे- औदयिक-औद-यिक, क्षायोपरामिक-क्षायोपरामिक और पारिणामिक-पारिणामिक। इस प्रकार थे सब मिलाकर (3+3+2+3=20) मिथ्यात्वगुणस्थानमें दश भंग होते हैं। ये ही दश भंग सासादन और मिश्र गुणस्थानमें भी जानना चाहिए। अविरतसम्यन्दृष्टि गुणस्थानमें पांचों मूलभाव होते हैं, इसलिए यहां प्रत्येकसंयोगी पांच भंग होते हैं। पांची भावोंके द्विसंयोगी भंग दश होते हैं। किन्त उनमेंसे इस गुणस्थानमें औपशमिक और क्षायिकभावका संयोगी भंग सम्भव नहीं, क्योंकि, वह उपरामश्रेणीमें ही सम्भव है। अतः दशमेंसे एक घटा देने पर द्विसंयोगी भंग नौ ही पाये जाते हैं। पांचों भावोंके त्रिसंयोगी भंग दश होते हैं। किन्तु उनमेंसे यहांपर श्रायिक-औपशमिक-औदयिक, क्षायिक-औपशमिक-पारिणामिक और क्षायिक-औपशमिक-क्षायोपशमिक, ये तीन अंग सम्भव नहीं हैं, अतएव रोष सात ही भंग होते हैं। पांचों भावोंके चतुःसंयोगी पांच भंग होते हैं। उनमेंसे यहांपर औदयिक-क्षायोपशमिक-क्षायिक-पारिणामिक, तथा औदयिक-क्षायोपरामिक औपरामिक पारिणामिक, ये दो ही भंग सम्भव हैं, रोष तीन नहीं। इसका कारण यह है कि यहांपर क्षायिक और औपशमिकभाव साथ साथ नहीं पाये जाते हैं। इसी कारण पंचसंयोगी भंगका भी यहां अभाव है। इनके अतिरिक्त स्वसंयोगी भंगों-मेंसे क्षायोपशमिक-क्षायोपशमिक. औदियिक-औदियिक और पारिणामिक-पारिणामिक. ये तीन भंग और भी होते हैं। औपशमिक और क्षायिकके स्वसंयोगी भंग यहां सम्भव नहीं हैं। इस प्रकार प्रत्येकसंयोगी पांच, द्विसंयोगी नौ, त्रिसंयोगी सात, चतुःसंयोगी दो और स्वसंयोगी तीन, ये सब मिलाकर (५+९+७+२+३=२६) असंयतसम्यन्दिष्ट गणस्थानमें बब्बीस मंग होते हैं। ये ही खब्बीस भंग देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप-मत्तसंयत गुणस्थानमें भी होते हैं। क्षपकश्रेणीसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंमें औपशमिक-भावके विना शेष चार भाव ही होते हैं। अतएव उनके प्रत्येकसंयोगी भंग चार, क्रिसंयोगी भंग छह, त्रिसंयोगी भंग चार और चतुःसंयोगी भंग एक होता है। तथा चारों भावोंके स्वसंयोगी चार भंग और भी होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर (४+६+४+१+४ ≠१९) उन्नीस भंग क्षपकश्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें होते हैं। उपरामभेणीसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंमें पांचों ही मूल भाव सम्भव हैं, क्योंकि, यहांपर आयिकसम्यक्त्वके साथ औपशमिकचारित्र भी पाया जाता है। अतपन पांची भावींके प्रत्येकसंबोगी पांच भंग, द्विसंयोगी दश भंग, त्रिसंयोगी दश भंग, बतुःसंयोगी पांच तदो मिच्छादिद्विस्स ओद्इओ चेव भावो अत्थि, अण्णे भावा णित्थि ति णेदं घढदे १ ण एस दोसो, मिच्छादिद्विस्स अण्णे भावा णित्थि ति सुत्ते पिडसेहाभावा । किंतु मिच्छत्तं मोत्तृण जे अण्णे गिद-लिंगादओ साधारणभावा ते मिच्छादिद्वित्तस्स कारणं ण होति । मिच्छत्तोदओ एक्को चेव मिच्छत्तस्स कारणं, तेण मिच्छादिद्वि ित्त भावो ओद्दश्ओ ति परुविदो ।

#### सासणसम्मादिष्टि त्ति को भावो, पारिणामिओ भावों ॥३॥

एत्थ चोदओ भणदि— भावो पारिणामिओ त्ति णेदं घडदे, अण्णेहिंतो अणु-प्यण्णस्स परिणामस्स अत्थित्तविरोहा। अह अण्णेहिंतो उप्पत्ती इच्छिज्जदि, ण सो पारिणामिओ, णिक्कारणस्स सकारणत्तविरोहा इदि। परिहारो उच्चदे। तं जहा— जो कम्माणमुद्य-उवसम-खइय-खओवसमेहि विणा अण्णेहिंतो उप्पण्णा परिणामो सो पारि-णामिओ भण्णदि, ण णिक्कारणो कारणमंतरेणुप्पण्णपरिणामाभावा। सत्त-पमेयत्तादओ

भंग होते हैं और पंचसंयोगी एक भंग होता है। तथा स्वसंयोगी भंग चार ही होते हैं, क्योंकि पहांपर क्षायिकसम्यक्त्वंक साथ क्षायिकभावका अन्य भेद सम्भव नहीं है। इस प्रकार सब मिलाकर (५ + १० + ५० + ५ + १ + ४ = ३५) पैंतीस भंग उपशमश्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें होते हैं।

इसलिए मिथ्यादिष्ट जीवके केवल एक औदियक भाव ही होता है, और अन्य भाष नहीं होते हैं, यह कथन घटित नहीं होता है ?

समाधान — यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, 'मिथ्यादिष्टेक औदियक भावके अतिरिक्त अन्य भाव नहीं होते हैं, इस प्रकारका सूत्रमें प्रतिपेध नहीं किया गथा है। किन्तु मिथ्यात्वको छोड़कर जो अन्य गीत, लिंग आदिक साधारण भाव हैं, वे मिथ्या- दृष्टित्वके कारण नहीं होते हैं। एक मिथ्यात्वका उदय हो मिथ्यादिष्टत्वका कारण है, इसिंख 'मिथ्यादिष्ट' यह भाव औदियक कहा गया है।

सासादनसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? पारिणामिक भाव है ॥ ३॥

ें शंका—यहां पर शंकाकार कहता है कि 'भाव पारिणामिक है ' यह वात घटित नहीं होती है, क्योंकि, दूसरोंसे नहीं उत्पन्न होनेवाले पारिणामके अस्तित्वका विरोध है। यदि अन्यसे उत्पत्ति मानी जावे तो पारिणामिक नहीं रह सकता है. क्योंकि, निष्कारण वस्तके सकारणत्वका विरोध है ?

समाधान—उक्त शंकाका परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार है— जो कर्मोंके उदय, उपशम, अय और अयोपूनके विना अन्य कारणोंसे उत्पन्न हुआ परिणाम है, वह पारिणामिक कहा जाता है। न कि निष्कारण भावको पारिणामिक कहते हैं, क्योंकि,

१ सासादनसम्यग्दष्टिरिति पारिणामिको मावः। स. सि. १, ८. बिदिये पुण पारिणामिओ मावो। गो. मी. ११.

माना णिक्कारणा उनलब्भंतीदि चे ण, विसेससत्तादिसरूनेण अपरिणमंतसत्तादिसामण्णाणुनलंमा । सासणसम्मादिष्टित्तं पि सम्मत्त-चारित्तमयिनरोहिअणंताणुनंधिचउक्कस्सुदयमंतरेण ण होदि ति ओदइयमिदि किण्णेच्छिज्जिदि शस्चमेयं, किंतु ण तथा अप्पणा
अत्थि, आदिमचदुगुणद्वाणभावपरूनणाए दंसणमोहवदिरित्तसेसकम्मेसु विनक्ताभाना' ।
तदो अप्पिदस्स दंसणमोहणीयस्स कम्मस्स उदएण उनसमेण खएण खओनसमेण ना ण
होदि ति णिक्कारणं सासणसम्मत्तं, अदो चेन पारिणामियत्तं पि । अणेण णाएण सञ्चभानाणं पारिणामियत्तं पसज्जदीदि चे होदु, ण कोइ दोसो, विरोहाभाना । अण्णभानेसु
पारिणामियननहारो किण्ण कीरदे १ ण, सासणसम्मत्तं मोत्तृण अप्पिदकम्मादो णुप्पण्णस्स
अण्णस्स भानस्स अणुनलंभा ।

कारणके विना उत्पन्न होनेवाले परिणामका अभाव है।

र्शका—सत्त्व, प्रमेयत्व आदिक भाव कारणके विना भी उत्पन्न होनेवाले पाये जाते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंिक, विरोप सत्त्व आदिके स्वरूपसे नहीं परिणत होने-

शंका—सासादनसम्यग्दिष्णना भी सम्यक्त्व और चारित्र, इन दोनोंके विरोधी अनन्तानुवन्धी चतुष्कके उदयके विना नहीं होता है, इसिलए इसे औदियक क्यों नहीं मानते हैं ?

समाधान—यह कहना सत्य है, किन्तु उस प्रकारकी यहां विवक्षा नहीं है, क्योंिक, आदिके चार गुणस्थानोंसम्बन्धी भावोंकी प्ररूपणामें दर्शनमोहनीय कर्मके सिवाय रोप कर्मोंके उदयकी विवक्षाका अभाव है। इसिलिए विवक्षित दर्शनमोहनीयकर्मके उदयसे, उपरामसे, क्षयसे अथवा क्षयोपरामसे नहीं होता है, अतः यह सासादन-सम्बन्त्व निष्कारण है और इसीलिए इसके पारिणामिकपना भी है।

र्शका इस न्यायके अनुसार तो सभी भावोंके पारिणामिकपनेका प्रसंग प्राप्त होता हे ?

समाधान—यदि उक्त न्यायके अनुसार सभी भावोंके पारिणामिकपनेका प्रसंग आता है, तो आने दो, कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं आता।

शंका—यदि ऐसा है, तो फिर अन्य भावोंमें पारिणामिकपनेका व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सासादनसम्यक्त्वको छोड़कर विवक्षित कर्मसे नहीं उत्पन्न होनेवाला अन्य कोई भाव नहीं पाया जाता।

१ एदे मावा भियमा दंसणमोहं पड्ड मणिदा हु। चारित्तं णत्थि जदो अविरदअंतेसु ठाणेसु ॥ गी. जी. १२.

#### सम्मामिच्छादिद्वि ति को भावो, खओवसमिओ भावों ॥ ८॥

पडिबंधिकम्मोदए संते वि जो उवलब्मइ जीवगुणावयवो सो खओवसिमओ उच्चइ। कुदो १ सव्वघादणसत्तीए अभावो खओ उच्चिद। खओ चेव उवसमो खओवसमो, तिम्ह जादो भावो खओवसिमओ। ण च सम्मामिच्छत्तुदए संते सम्मत्तस्य किणया वि उव्वरिद, सम्मामिच्छत्तस्स सव्वघादित्तण्णहाणुववत्तीदो। तदो सम्मामिच्छत्तं खओवसिमयिमिदि ण घडदे १ एत्थ परिहारो उच्चदे— सम्मामिच्छत्तुदए संते सहहणासहहणप्यओ करंचिओ जीवपरिणामो उप्पज्जइ। तत्थ जो सहहणंसो सो सम्मत्तावयवो। तं सम्मामिच्छत्तुदओ ण विणासेदि ति सम्मामिच्छत्तं खओवसिमयं। असहहणभागेण विणा सहहणभागस्सेव सम्मामिच्छत्तव्वएसो णित्थि ति ण सम्मामिच्छत्तं खओवसिमयिमिदि चे एवंविहिविवक्खाए सम्मामिच्छत्तं खओवसिमयं मा होदु, किंतु अवयव्यवयविराकरणानिराकरणं पडुच्च खओवसिमयं सम्मामिच्छत्तद्व्वक्समं पि सन्वघादी चेव होदु, जचंतरस्स

सम्यग्मिथ्यादृष्टि यह कौनसा भाव है ? श्लायोपश्लमिक भाव है ॥ ४ ॥

शंका— प्रतिबंधी कर्मके उदय होनेपर भी जो जीवके गुणका अवयव (अंश) पाया जाता है, वह गुणांश क्षायोपशमिक कहलाता है, क्योंकि, गुणोंके सम्पूर्णक्षपे धातनेकी शक्तिका अभाव क्षय कहलाता है। क्षयक्षप ही जो उपशम होता है, वह क्षयोग्पशम कहलाता है। उस क्षयोपशममें उत्पन्न होनेवाला भाव क्षायोपशमिक कहलाता है। किन्तु सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके उदय रहते हुए सम्यक्त्वकी कणिका भी अवशिष्ट नहीं रहती है, अन्यथा, सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके सर्वधातीपना वन नहीं सकता है। इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वभाव क्षायोपशमिक है, यह कहना घटित नहीं होता ?

समाधान यहां उक्त शंकाका परिहार करते हैं सम्यग्मिध्यात्वकर्मके उदय होने पर श्रद्धानाश्रद्धानात्मक करंचित अर्थात् शबलित या मिश्रित जीवपरिणाम उत्पन्न होता है, उसमें जो श्रद्धानांश है, वह सम्यक्त्वका अवयव है। उसे सम्यग्मिध्यात्व कर्मका उदय नहीं नष्ट करता है, इसलिय सम्यग्मिध्यात्वभाव श्लायोपशमिक है।

शंका — अश्रद्धान भागके विना केवल श्रद्धान भागके ही 'सम्योगिध्यात्व ' यह संज्ञा नहीं है. इसलिए सम्योगिध्यात्वभाव क्षायोपशमिक नहीं है ?

समाधान—उक्त प्रकारकी विवक्षा होने पर सम्यग्मिध्यात्वभाव क्षायोपशमिक भले ही न होवे, किन्तु अवयविके निराकरण और अवयविक अनिराकरणकी अपेक्षा वह क्षायोपशमिक है। अर्थात् सम्यग्मिध्यात्वके उदय रहते हुए अवयवीरूप शुद्ध आत्माका तो निराकरण रहता है, किन्तु अवयवरूप सम्यक्तवगुणका अंश प्रगट रहता है। इस प्रकार क्षायोपशमिक भी वह सम्यग्मिध्यात्व द्रव्यकर्म सर्वधाती ही होवे, क्योंकि,

<sup>.</sup> १ सम्यग्मिप्यादृष्टिरिति क्षायोपशमिको भावः । सः सिः १,८ः मिस्से खओवसमिओ । गोः जीः ११.

२ प्रतिष्ठ 'तं ओवसमियं ' इति पाढः।

सम्मामिच्छत्तस्स सम्मत्ताभावादो । किंतु सद्दृणभागो असद्दृणभागो ण होदि, सद्दृणासद्दृणाणमेयत्तिवरोहा । ण च सद्दृणभागो कम्मोद्यजणिओ, तत्थ विवरीयत्ताभावा ।
ण य तत्थ सम्मामिच्छत्तववएसाभावो, सम्भुदाएसु पयञ्चाणं तदेगदेसे वि पडित्तदंसणादो ।
तदो सिद्धं सम्मामिच्छत्तं खओवसिमयमिदि । मिच्छत्तस्स सव्वघादिफद्द्याणमुद्दयक्खएण
तेसिं चेव संतोवसमेण सम्मत्तस्स देसघादिफद्द्याणमुद्दयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण
अणुद्ओवसमेण वा सम्मामिच्छत्तस्स सव्वधादिफद्दयाणमुद्दएण सम्मामिच्छत्तभावो होदि
ति सम्मामिच्छत्तस्स खओवसिमयत्तं केई पर्व्वयंति, तण्ण घडदे, मिच्छत्तभावस्स वि
खओवसिमयत्तप्पसंगा । कुदो ? सम्मामिच्छत्तस्स सव्वधादिफद्द्याणमुद्दयक्खएण तेसिं
चेव संतोवसमेण सम्मत्तदेसघादिफद्द्याणमुद्दयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण अणुद्ओवसमेण वा मिच्छत्तस्स सव्वधादिफद्द्याणमुद्दएण मिच्छत्तभावुप्पत्तीए उवलंभा ।

#### असंजदसम्माइहि ति को भावो, उवसमिओ वा खइओ वा खओवसमिओ वा भावों।। ५॥

जात्यन्तरभूत सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके सम्यक्त्वताका अभाव है। किन्तु श्रद्धानभाग अश्रद्धान-भाग नहीं हो जाता है, क्योंकि, श्रद्धान और अश्रद्धानके एकताका विरोध है। और श्रद्धानभाग कर्मोंद्य-जनित भी नहीं हैं, क्योंकि, इसमें विपरीतताका अभाव है। और न उनमें सम्यग्मिथ्यात्व संज्ञाका ही अभाव है, क्योंकि, समुदायोंमें प्रवृत्त हुए राष्ट्रोंकी उनके एक देशमें भी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसिटिए यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्मिथ्यात्व क्षायोपशमिक भाव है।

कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदय-श्रयसे, उन्हींके सद्वस्थारूप उपशमसे, सम्यक्त्वप्रकृतिके देशधाती स्पर्धकोंके उदय-श्रयसे, उन्हींके सद्वस्थारूप उपशमसे, अथया अनुद्यक्ष्प उपशमसे और सम्यग्मिथ्यात्व कर्मके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्यसे सम्यग्मिथ्यात्वभाव होता है, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वके श्रायोपशमिकता सिद्ध होती है। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा मानने पर तो मिथ्यात्वभावके भी श्रायं।पशमिकताका प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्यक्षयसे, उन्हींके सद्वस्थारूप उपशमसे और सम्यक्त्वदेशघाती स्पर्धकोंके उद्यक्षयसे, उन्हींके सद्वस्थारूप उपशमसे, अथवा अनु-दयहूप उपशमसे, तथा मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्यसे मिथ्यात्वभावकी उत्पत्ति पाई जाती है।

असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? औपश्रमिक भाव भी है, श्लायिक भाव भी है और श्लायोपश्रमिक भाव भी है ॥ ५॥

१ असंयतसम्यग्दिशिरित औपश्रमिको वा क्षायिको वा क्षायोपश्रमिको वा मावः। स. सि. १,८. अविरदसम्मिन्हि तिण्णेव ॥ गो. जी. ११०

तं जहा- मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तसव्यघादिफद्याणं सम्मत्तदेसघादिफद्याणं च उवसमेण उदयामावलक्खणेण उवसमसम्मत्तप्रप्यज्जिदि ति तमावसमियं। एदेसि चेव खरण उप्पणो खइओ भावो। सम्मत्तस्स देसघादिफद्याणमुद्यक्खएण तसि चेव संतोव-परिणामो खओवसिमओ। मिच्छत्तस्स सव्वघादिफद्याणमुद्यक्खएण तेसि चेव संतोव-समेण सम्मामिच्छत्तस्स सव्वघादिफद्याणमुद्यक्खएण तेमि चेव संतोवसमेण अणुद्-ओवसमेण वा सम्मत्तस्स देसघादिफद्याणमुद्रएण खओवसिमओ भावो ति केई भणित, तण्ण घडदे, अइवित्तदेसप्पसंगादे। कघं पुण घडदे ? जहिद्वियद्वसद्दणघायणस्ती सम्मत्तफद्द्यु खीणा ति तेसि खइयसण्णा। खयाणमुवममो पसण्णदा खओवसमो। तत्युप्पण्णत्तादो खओवसिमयं वेदगसम्मत्तमिदि घडदे। एवं सम्मत्ते तिण्णि भावा, अण्णे णित्थ। गदिलिंगादओ भावा तत्थुवलंभंत इदि चे होदु णाम तेसिमित्थत्तं, किंतु ण तेहिंतो सम्मत्तप्रपञ्जिदे। तदो सम्मादिट्टी वि ओदइयादिववएसं ण लहिद ति घेत्तव्वं।

जैसे- मिथ्यात्व और सम्याग्मिथ्यात्वप्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकोंके तथा सम्यक्त्व-प्रकृतिके देशधाती स्पर्धकोंके उदयाभावरूप लक्षणवाले उपशमसे उपशमसम्यक्त्व उत्पन्न होता है, इसलिए 'असंयतसम्यग्दिए' यह भाव औपशमिक है। इन्हीं तीनों प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न होनेवाले भावको क्षायिक कहते हैं। सम्यक्त्वप्रकृतिके देश-धाती स्पर्धकोंके उदयके साथ रहनेवाला सम्यक्त्वपरिणाम क्षायापशमिक कहलाता है। मिथ्यात्वके सर्वधाती स्पर्धकोंक उदयाभावरूप क्षयसे, उन्हींके सदवस्थारूप उपशमसे और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, तथा उन्हींके सदवस्थारूप उपशमसे अथवा अनुद्योपशमनसे, और सम्यक्त्वप्रकृतिके देशधाती स्पर्धकोंके उदयसे क्षायोपशमिक भाव कितने ही आचार्य कहते हैं, किन्तु यह कथन घटित नहीं होता है,

शंका-तो फिर क्षायोपशमिकभाव कैसे घटित होता है?

समाधान --यथास्थित अर्थके श्रद्धानको घात करनेवाली शक्ति जब सम्यक्त्व-प्रकृतिके स्पर्धकों में श्लीण हो जाती है, तब उनकी श्लायिकसंब्रा है। श्लीण हुए स्पर्धकों के उपशमको अर्थात् प्रसन्नताको श्लयोपशम कहते हैं। उसमें उत्पन्न होनेसे वेदकसम्यक्त्व श्लायोपशमिक है, यह कथन घटित हो जाता है। इस प्रकार सम्यक्त्वमें तीन भाव होते हैं. अन्य भाव नहीं होते हैं।

शंका — असंयतसम्यग्दधिमं गति. लिंग आदि भाव पाय जाते हैं, फिर उनका प्रहण यहां क्यों नहीं किया ?

समाधान--असंयतसम्यग्दिष्टमं भले ही गति, लिंग आदि भावोंका अस्तित्व रहा आवे, किन्तु उनसे सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए सम्यग्दिष्ट भी औदिषक आदि भावोंके व्यपदेशको नहीं प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ ब्रहण करना चाहिए।

१ प्रतिषु 'पर्सण्णदो ' इति पाठः।

#### ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ।। ६ ॥

सम्मादिद्वीए तिण्णि भावे भणिऊण असंजदत्तस्स कदमो भावो होदि ति जाणा-वणहुमेदं सुत्तमागदं । संजमघादीणं कम्माणमुद्रएण जेणेसो असंजदो तेण असंजदो ति ओद्इओ भावो । हेद्विल्लाणं गुणहुाणाणमोद्इयमसंजदत्तं किण्ण परूविदं ? ण एस दोसो, एदेणेव तेसिमोद्इयअसंजदभावोवलद्धीदो । जेणेदमंतदीवयं सुत्तं तेणंते ठाइद्ण अइकंत-सम्बसुत्ताणमवयवसरूवं पिडवज्जदि, तत्थ अप्पणो अत्थित्तं वा पयासेदि, तेण अदीद-गुणहुाणाणं सन्वेसिमोद्इओ असंजमभावो अत्थि ति सिद्धं । एदमादीए अभिणय एत्थ भणंतस्स को अभिप्पाओ ? उच्चदे— असंजमभावस्स पज्जवसाणपरूवणहुमुविस्माणम-संजमभावपिडसेहहुं चेतथेदं उच्चदे ।

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसिमओ भावों ॥ ७॥

किन्तु असंयतसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व औदायिकभावसे है।। ६।।

सम्यग्दिष्टिके तीनों भाव कहकर असंयतके उसके असंयतस्वकी अपेक्षा कौनसा भाव होता है, इस बातके बतलानेके लिए यह सूत्र आया है। खूंकि संवमके धात करनेवाले कर्मोंके उदयसे यह असंयतक्षप होता है, इसलिए 'असंवत' बहु औद्यिकभाव है।

शंका-अधस्तन गुणस्थानोंके असंयतपनेको औदियक क्यों नहीं कहा ?

समाधान- - यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इसी ही सूत्रसे उन अधस्तन गुण-स्थानोंके औदियक असंयतभावकी उपलब्धि होती है। चूंकि यह सूत्र अन्तदीपक है, इसलिए असंयतभावको अन्तमें रख देनेसे वह पूर्वोक्त सभी सूत्रोंका अंग वन जाता है। अथवा, अतीत सर्व सूत्रोंमें अपने अस्तित्वको प्रकाशित करता है, इसलिए सभी अतीत गुणस्थानोंका असंयमभाव औदियक होता है, यह बात सिद्ध हुई।

शंका—यह 'असंयत 'पद आदिमें न कहकर यहांपर कहनेका क्या अभिप्राय है?
समाधान—यहां तकके गुणस्थानोंके असंयमभावकी अन्तिम सीमा बतानेके
लिए और ऊपरके गुणस्थानोंके असंयमभावके प्रतिषेध करनेके लिए यह असंबत पद यहांपर कहा है।

संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत, यह कौनसा भाव है ? क्षायोपं-शमिक भाव है ॥ ७ ॥

१ असंयतः पुनरोदयिकेन मावेन । स. सि. १, ८.

२ संयतासंयतः प्रमत्तसंयतोऽप्रमत्तसंयत इति च क्षायोपश्चमिको भावः । सः सिः १,८. देसविरदे पमचे इदरे य खओषसमियमावी द्वा सो खलु चरित्तमोहं पहुच्च मणियं तहा उवर्रि । गो. जीः १६.

तं जहा- चारित्तमोहणीयकम्मोदए खओवसमसण्णिदे संते जदो संजदासंजदपमचसंजद-अप्पमचसंजदचं च उप्पज्जदि, तेणेदे तिण्णि वि मावा खओवसिमया।
पच्यक्खाणावरण-चदुसंजलण-णवणोकसायाणमुद्यस्स सव्वप्पणा चारित्तविणासणसत्तीए
अमावादो तस्स खयसण्णा। तेसिं चेव उप्पण्णचारित्तं सेडिं वावारंतस्स उवसममण्णा।
तेहिं दोहिंतो उप्पण्णा एदे तिण्णि वि मावा खओवसिमया जादा। एवं संते पच्चक्खाणावरणस्स सव्वघादितं फिट्टिदि ति उत्ते ण फिट्टिदि, पच्चक्खाणं सव्वं घादयदि
ति तं सव्वघादी उच्चदि। सव्वमपच्चक्खाणं ण घादेदि, तस्स तत्थ वावारामावा। तेण तप्परिणदस्स सव्वघादिसण्णा। जस्सोदए संते जम्रुप्पज्जमाणमुवरुक्मदि ण तं पिं तं सव्वघाद्ववएसं लहह, अइप्पसंगादो। अपच्चक्खाणावरणचउक्कस्स सव्वघादिफद्याणमुद्यक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण चदुसंजकण-णव्रणोकसायाणं सव्वघादिफद्याणमुद्यक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण देसघादिफद्याणमुद्दएण पच्चक्खाणावरणचदुक्कस्स सव्वघादिफद्याणमुद्दएण देससंजमो

चूंकि अयोपरामनामक चारित्रमोहनीयकर्मका उदय होने पर संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतपना उत्पन्न होता है, इसिलए ये तीनों ही भाव आयोपशामिक हैं। प्रत्याच्यानावरणचतुष्क, संज्वलनचतुष्क और नव नोकषायोंके उदयके सर्व
प्रकारसे चारित्र विनाश करनेकी शिक्तका अभाव है, इसिलए उनके उदयकी अय संज्ञा
है। उन्हीं प्रकृतियोंकी उत्पन्न हुए चारित्रको अथवा श्रेणीको आवरण नहीं करनेके कारण
उपश्म संज्ञा है। अय और उपशम, इन दोनोंके द्वारा उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाव भी
आयोग्रमिक हो जाते हैं।

्रं शंका—यदि ऐसा माना जाय, तो प्रत्याख्यानावरण कषायका सर्वधातिपना नष्ट हो जाता है?

समाधान चैसा माननेपर भी प्रत्याख्यानावरण कषायका सर्वघातिपना नष्ट नहीं होता है, क्योंकि, प्रत्याख्यानावरण कषाय अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याख्यान (संयम) गुणको घातता है, इसिंख्य वह सर्वघाती कहा जाता है। किन्तु सर्व अप्रत्याख्यानको नहीं घातता है, क्योंकि, उसका इस विषयमें व्यापार नहीं है। इसिंख्य इस प्रकारसे परिणत प्रत्याख्यानावरण कषायके सर्वघाती संज्ञा सिद्ध है। जिस प्रकृतिके उदय होने पर जो गुण उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, उसकी अपेक्षा वह प्रकृति सर्वघाति संज्ञाको नहीं प्राप्त होती है। यदि ऐसा न माना जाय तो अतिप्रसंग दोष आजायगा।

अप्रत्यास्थानावरणचतुष्कके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे और उन्हींके सद-वस्थारूप उपरामसे, तथा चारों संज्वलन और नवीं नोकषायोंके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयामावी क्षयसे और उन्हींके सदवस्थारूप उपरामसे तथा देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे और प्रत्यास्थानावरण कषायचतुष्कके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयसे देशसयंग उत्पन्न होता उप्पन्निद् । वारसकसायाणं सव्वधादिफद्याणग्रुदयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण चदु-संज्ञलण-णवणोकसायाणं सव्वधादिफद्याणग्रुदयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण देसधादि-फद्याणग्रुदएण पमचापमत्तसंजमां उप्पन्निति, तेणेदे तिण्णि वि माना खबोवसिमया इदि के वि मणिति । ण च एदं समंजसं । कुदो ? उदयामावो उवसमो चि कहु उदय-विरिद्दसव्वपयडीहि द्विदि-अणुमागफद्दएहि अ उवसमसण्णा छदा । संपिह ण क्खओ अत्थि, उदयस्स विन्जमाणस्स खयव्ववएसिवरोहादो । तदो एदे तिण्णि माना उद्योव-सिमयत्तं पत्ता । ण च एवं, एदेसिग्रुदओवसिमयत्तपदुप्पायणग्रुत्तामाना । ण च फर्छं दाऊण णिन्जरियगयकम्मक्खंडाणं खयव्ववएसं काऊण एदेसिं खओवसिमयत्तं वोतं जुतं, मिच्छादिहिआदि सव्वभावाणं एवं संते खओवसिमयत्तप्यसंगा । तम्हा पुव्विक्छो चेय अत्थो घेचव्यो, णिरवन्जत्तादो । दंसणमोहणीयकम्मस्स उवसम-खय-खओवसमे अस्सिद्ण संजदासंजदादीणमोवसिमयादिभावा किण्ण परुविदा ? ण, तदो संजमासंजमादि-भावाणग्रुप्पत्तीए अभावादो । ण च एत्थ सम्मत्तविसया पुच्छा अत्थि, जेण दंसण-

है। अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंके सर्वधाती स्पर्धकोंके उद्यक्षयसे, उन्होंके सद्वस्थाकप उपरामसे चारों लंज्वलन् और नवों नोकषायोंके सर्वधाती स्पर्धकोंके उद्यक्षयसे, तथा उन्होंके लद्वस्थाकप उन्होंसे और देशघाती स्पर्धकोंके उद्यसे प्रमुख और अप्रमुख्त गुणस्थानसम्बन्धी संयम उत्पन्न होता है, इसलिए उक्त तीनों ही माब क्षायोपशामिक हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु उनका यह कथन युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि, उद्यके अभावको उपशम कहते हैं, ऐसा अर्थ करके उद्यसे विराहत सर्वप्रकृतियोंको तथा उन्होंके स्थिति और अनुभागके स्पर्धकोंको उपशमसंज्ञा प्राप्त हो जाती है। अभी वर्तमानमें क्षय नहीं है, क्योंकि, जिस प्रकृतिका उद्य विद्यमान है, उसके क्षय संज्ञा होनेका विरोध है। इसलिए ये तीनों ही भाव उद्योपशमिकपनेको प्राप्त होते हैं। किन्तु ऐसा माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, उक्त तीनों गुणस्थानोंके उदयोपशमिकपना प्रतिपादन करनेवाले सूत्रका अभाव है। और, फलको देकर एवं निर्जरको प्राप्त होकर गये हुए कर्मस्कंधोंके 'क्षय' संज्ञा करके उक्त गुणस्थानोंको क्षायोपशमिक कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेपर भिध्यादृष्टि आदि सभी भावोंके क्षायोपशमिकताका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। इसलिए पूर्वोक्त ही अर्थ प्रहण करना चाहिए, क्योंकि, वही निरवद्य (निर्दोष) है।

शंका—दर्शनमोहनीयकर्मके उपराम, क्षय और क्षयोपरामका भाश्रय करके संयतासंयतादिकोंके औपरामिकादि भाव क्यों नहीं बताये गये ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, दर्शनमोहनीयकर्मके उपशमादिकसे संयमासंयमादि भावोंकी उत्पत्ति नहीं होती। दूसरे, यहां पर सम्यक्त्व-विषयक पृच्छा (प्रभ्न) भी नहीं है.

र प्रतिषु '-संजमी ' इति पाठः ।

मोहणिबंचणओक्समियादिभावेहि संजदासंजदादीणं ववएसो होज्ज । ण च एवं, त्याजुक्तंमा ।

चदुण्हमुवसमां ति को भावो, ओवसिमओ भावों ॥ ८ ॥

तं जहा- एक्कवीसपयडीओ उवसामेंति त्ति चदुण्हं ओवसिमओ भावो । होदु णाम उवसंतकसायस्य ओवसिमओ भावो उवसिमदासेसकसायत्तादो । ण सेसाणं, तत्य असेसमोहस्युवसमाभावा १ ण, अणियद्विवादरसांपराइय-सुहुमसांपराइयाणं उवसिमद-योवकसायजणिदुवसमपरिणामाणं ओवसिमयभावस्स अत्थित्ताविरोहा । अपुञ्चकरणस्स अणुवसंतासेसकसायस्स कथमोवसिमओ भावो १ ण, तस्स वि अपुञ्चकरणेहि पडि-सूमयमसंखेज्जगुणाए सेडीए कम्मक्खंडे णिज्जरंतस्स द्विदि-अणुभागखंडयाणि घादिद्ण कमेण ठिदि-अणुभागे संखेज्जाणंतगुणहीणे करेंतस्स पारद्ववसमणिकरियस्स तदिवरोहा ।

जिससे कि दर्शनमोहनीय निमित्तक औपशमिकादि भावोंकी अपेक्षा संयतासंयतादिकके औयशमिकादि भावोंका व्यपदेश हो सके। ऐसा है नहीं, क्योंकि, उस प्रकारकी व्यवस्था नहीं पाई जाती है।

अपूर्वकः आदि चारों गुणस्थानवर्ती उपशामक यह कौनसा भाव है ? औषश्चमिक भाव है ॥ ८॥

बह इस प्रकार है- चारित्रमोहनीयकर्मकी इकीस प्रकृतियोंका उपरामन करते हैं. इसिक्रिप चारों गुणस्थानवर्ती जीवोंके औपरामिकभाव माना गया है।

र्शका—समस्त कषाय और नोकषायोंके उपशमन करनेसे उपशान्तकषायवीत-रागछग्रस्य जीवके औपशमिक भाव भले ही रहा आवे, किन्तु अपूर्वकरणादि शेष गुण-स्थानवर्ती जीवोंके औपशमिक भाव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, उन गुणस्थानोंमें समस्त मोहनीयकर्मके उपशमका अभाव है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, कुछ कषायोंके उपशमन किए जानेसे उत्पन्न हुआ है उपशम परिणाम जिनके, ऐसे अनिवृत्तिकरण बादरसाम्पराय और सूक्ष्मसाम्पराय-संयतके उपशमभावका अस्तित्व माननेमें कोई विरोध नहीं है।

शुंका — नहीं उपशमन किया है किसी भी कषायका जिसने, ऐसे अपूर्वकरण-संयतके भीपशमिक भाव कैसे माना जा सकता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अपूर्वकरण-परिणामोंके द्वारा प्रतिसमय असंख्यात-गुणश्रेणीरूपसे कर्मस्कंघोंकी निर्जरा करनेवाले, तथा स्थिति और अनुभागकांडकोंको घात करके क्रमसे कपायोंकी स्थिति और अनुमागको असंख्यात और अनन्तगुणित हीन करनेवाले, तथा उपशमनिक्रयाका प्रारंभ करनेवाले, ऐसे अपूर्वकरणसंयतके उपशम-भावके माननेमें कोई विरोध नहीं है।

१ मतिषु ' उवसमी ' इति पाठः।

२ चतुर्णामुपश्चमकानामीपश्चमिको मानः । स. सि. १, ८. उनसममानो उनसामगेसु । गी. जी १४.

कम्माणग्रुवसमेण उप्पण्णो भावो ओवसमिओ भण्णइ। अपुन्यकरणस्स तदभावा णोव-समिओ भावो इदि चे ण, उवसमणसित्तसमण्णिदअपुन्यकरणस्स तदिव्यत्ताविरोहा। तथा च उवसमे जादो उवसमियकम्माणग्रुवसमणद्वं जादो वि ओवसमिओ भाओ ति सिद्धं। अथवा भविस्समाणे भूदोवयारादो अपुन्यकरणस्स ओवसमिओ भावो, सयला-संजमे पयट्टचक्कहरस्स तित्थयरववएसो न्य।

चदुण्हं खवा सजोगिकेवली अजोगिकेवलि ति को भावो, खइओ भावो ॥ ९ ॥

सजोगि-अजोगिकेवर्लाणं खिवदघाइकम्माणं होदु णाम खइओ भावो । खीण-कसायस्स वि होदु, खिवदमोहणीयत्तादो । ण सेसाणं, तत्थ कम्मक्खयाणुवलंभा १ ण, बादर-सुहुमसांपराइयाणं पि खिवयमोहेयदेसाणं कम्मक्खयजणिदभावोवलंभा । अपुच्य-

शंका-कर्मोंके उपशमनसे उत्पन्न होनेवाला भाव औपशमिक कहलाता है। किन्तु अपूर्वकरणसंयतके कर्मोंके उपशमका अभाव है, इसलिए उसके औपशमिक भाव नहीं मानना चाहिए?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपरामनराक्तिसे समन्वित अपूर्वकरणसंयतके औप-शमिकभावके अस्तित्वको माननेमें कोई विरोध नहीं है।

इस प्रकार उपराम होनेपर उत्पन्न होनेवाला और उपरामन होने योग्य कर्मों के उपरामनार्थ उत्पन्न हुआ भी भाव ओपरामिक कहलाता है, यह बात सिद्ध हुई। अथवा, भविष्यमें होनेवाले उपराम भावमें भूतकालका उपचार करनेसे अपूर्वकरणके औपरामिक भाव बन जाता है, जिस प्रकार कि सर्व प्रकारके असंयममें प्रवृत्त हुए चक्रवर्ती तीर्थंकरके 'तीर्थंकर' यह व्यपदेश बन जाता है।

चारों क्षपक, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, यह कौनसा भाव है ? क्षायिक भाव है ॥ ९ ॥

श्रृंका—घातिकमोंके क्षय करनेवाले सयोगिकेवली और अयोगिकेवलीके क्षायिक भाव भले ही रहा आवे। क्षीणकषाय वीतरागछग्नस्थके भी क्षायिक भाव रहा आवे, क्योंकि, उसके भी मोहनीयकर्मका क्षय हो गया है। किन्तु सूक्ष्मसाम्पराय आदि शेष क्षपकोंके क्षायिक भाव मानना युक्ति-संगत नहीं है, क्योंकि, उनमें किसी भी कर्मका क्षय नहीं पाया जाता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मोहनीयकर्मके एक देशके क्षपण करनेवाले बादर-साम्पराय और सूक्ष्मसाम्पराय क्षपकोंके भी कर्मक्षय-जनित भाव पाया जाता है।

१ चतुर्षु क्षपकेषु सयोगायोगकेविलनोश्च क्षायिको भावः। स. सि. ३, ८. खवगेषु **खरुओ** भावो णियमा अजोगिचरिमो सि सिद्धे य ॥ गो. जी. १४.

करणस्स अविणद्वकम्मस्स कघं खर्ओ भावो १ ण, तस्स वि कम्मक्खयणिमित्तपरिणायु-वर्लमा । एत्थ वि कम्माणं खए जादो खर्ओ, खयद्वं जाओ वा खर्ओ भावो इदि दुविहा सहउप्पत्ती घेत्तव्वा । उत्रयारेण वा अपुन्त्रकरणस्स खर्ओ भावो । उत्रयारे आसङ्ज्जमाणे अरुप्पसंगो किण्ण होदीदि चे ण, पच्चासत्तीदो अरुप्पसंगपिडसेहादो ।

ओघाणुगमो समत्तो ।

#### आदेसेण गइयाणुवादेण णिरयगईए णेरइएसु मिन्छादिट्टि ति को भावो, ओदइओ भावों ॥ १० ॥

कुदो १ मिच्छत्तुदयज्ञिष्ठि असद्दृहणपरिणामुवलंभा । सम्मामिच्छत्तसन्त्रघादि-फद्द्याणमुद्यक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण सम्मत्तदेसघादिफद्दयाणमुदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण अणुदओवसमेण वा मिच्छत्तसन्त्रघादिफद्दयाणमुदएण मिच्छाद्दृही

शंका—किसी भी कर्मके नष्ट नहीं करनेवाले अपूर्वकरणसंयतके क्षायिकमाव कैसे माना जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उसके भी कर्मक्षयके निमित्तभूत परिणाम पाये जाते हैं।

यहां पर भी कमोंके क्षय होने पर उत्पन्न होनेवाला भाव क्षायिक है, तथा कमोंके क्षयके लिए उत्पन्न हुआ भाव क्षायिक है, ऐसी दो प्रकारकी राष्ट्र-व्युत्पत्ति प्रहण करना चाहिए। अथवा उपचारसे अपूर्वकरण संयतके क्षायिक भाव मानना चाहिए।

र्शका — इस प्रकार सर्वत्र उपचारके आश्रय करने पर अतिप्रसंग दोष क्यों नहीं।

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रत्यासत्ति अर्थात् समीपवर्ती अर्थके प्रसंगसे अति-प्रसंग दोषका प्रतिषेध हो जाता है।

इस प्रकार ओघ भावातुगम समाप्त हुआ।

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारकियोंमें मिध्यादृष्टि यह कीनसा भाव है ? औदियक भाव है ॥ १०॥

क्योंकि, वहां पर मिथ्यात्वके उदयसे उत्पन्न हुआ अश्रद्धानरूप परिणाम पाया जाता है।

शृंका—सम्याग्मध्यात्वप्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्हींके सद् षस्थारूप उपशमसे, तथा सम्यक्त्वप्रकृतिके देशयाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्हींके सदयस्थारूप उपशमसे अथवा अनुद्योपशमसे और मिध्यात्वप्रकृतिके सर्वधाती

१ प्रतिषु 'खयट्टज्जाओ ' इति पाठः ।

२ विश्वेषेण गत्यत्ववादेन नरकगती प्रथमायां पृथिन्यां नारकाणां मिथ्यादृष्टशायसंयतसम्यग्दृष्टशन्तानां सामान्यवत् । सः सः १, ८ः ३ अप्रती 'सम्मत्तदेसचादि ... ... संतीयसमेण ' इति पाठस्य द्विरावृत्तिः ।

उप्पन्निद ति खओवसिमओ सो किण्ण होदि ? उच्चदे- ण ताव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-देसघादिफद्दयाणमुद्दयक्खओ संतोवसमो अणुदओवसमो वा मिच्छादिद्वीए कारणं, सव्विह-चारित्तादो । जं जदो णियमेण उप्पन्निद तं तस्स कारणं, अण्णहा अणवत्थाप्पसंगादो । जदि मिच्छत्तुप्पन्नणकाले विज्ञमाणा तक्कारणत्तं पिडवन्नित तो णाण-दंसण-असंजमा-दओ वि तक्कारणं होति । ण चेतं, तहाविहववहाराभावा । मिच्छादिद्वीए पुण मिच्छत्तुदओ कारणं, तेण विणा तदणुप्पत्तीए।

सासणसम्माइद्वि ति को भावो, पारिणामिओ भावो ॥ ११ ॥

अणंताणुबंधीणमुदएणेव सासणसम्मादिद्वी होदि ति ओदइओ मावो किण्ण उच्चदे १ ण, आइल्लेस चदुसु वि गुणहाणेसु चारित्तावरणितन्वोदएण पत्तासंजमेसु दंसण-मोहणिबंधणेसु चारित्तमोहविवक्खाभावा। अप्पिदस्स दंसणमोहणीयस्स उदएण उवसमेण खएण खओवसमेण वा सासणसम्मादिद्वी ण होदि ति पारिणामिओ मावो।

स्पर्धकोंके उदयसे मिथ्यादृष्टिभाव उत्पन्न होता है, इसिक्ष्य उसे श्लायोपदामिक क्यों न

समाधान—न तो सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके देशघाती स्पर्धकोंका उदयक्षय, अथवा सद्वस्थाक्षप उपशम, अथवा अनुद्यक्षप उपशम मिथ्यादृष्टि भावका कारण है, क्योंकि, उसमें व्यभिचार दोष आता है। जो जिससे नियमतः उत्पन्न होता है, वह उसका कारण होता है। यदि ऐसा न माना जावे, तो अनवस्था दोषका प्रसंग आता है। यदि यह कहा जाय कि मिथ्यात्वके उत्पन्न होनेके कालमें जो भाव विद्यमान हैं, वे उसके कारणपनेको प्राप्त होते हैं। तो फिर ज्ञान, दर्शन, असंयम आदि भी मिथ्यात्वके कारण हो जावेंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, उस प्रकारका व्यवहार नहीं पाया जाता है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि मिथ्यादृष्टिका कारण मिथ्यात्वका उदय ही है, क्योंकि, उसके विना मिथ्यात्वभावकी उत्पत्ति नहीं होती है।

नारकी सासादनसम्यग्दिष्ट यह कौनसा भाव है? पारिणामिक भाव है।। ११।। शंका—अनन्तानुबन्धी चारों कपायोंके उदयसे ही जीव सासादनसम्यग्दिष्ट होता है, इसिंटए उसे औदियकभाव क्यों नहीं कहते हैं?

समाधान—नहीं,क्योंकि, दर्शनमोहनीयनिबन्धनक आदिके चारों ही गुणस्थानोंमें चारित्रको आवरण करनेवाले मोहकर्मके तीझ उदयसे असंयमभावके प्राप्त होनेपर भी चारित्रमोहनीयको विवक्षा नहीं की गई है। अतएव विवक्षित दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे, उपश्रमसे, क्षयसे, अथवा क्षयोपश्रमसे सासादनसम्यग्दिष्ट नहीं होता है, इसलिए वह पारिणामिक भाष है।

**१ अ-कप्रत्योः ' अणवद्धा ' इति पाठः ।** 

#### सम्मामिच्छादिद्वि ति को भावो, खओवसमिओ भावो ॥ १२ ॥

कुदो ? सम्मामिच्छत्तदए संते वि सम्मईसणेगदेसमुवलंभा । सम्मामिच्छत्तभावे पत्तज्ञच्चंतरे अंसंसीभावो णित्थ ति ण तत्थ सम्मईसणस्स एगदेस इदि चे, होदु णाम अमेदिववक्खाए जञ्चंतरत्तं । भेदे पुण विविक्खिदे सम्मईसणभागो अत्थि चेव, अण्णहा जञ्चंतरत्तिविरोहा । ण च सम्मामिच्छत्तस्स सञ्बघाइत्तमेवं संते विरुज्झह, पत्तजञ्चंतरे सम्मईसणंसाभावदो तस्स सञ्बघाइत्ताविरोहा । मिच्छत्तसञ्बघाइफहयाणं उदयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण अम्मत्तस्स देसघादिफहयाणमुदयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण अणुदओवसमेण वा सम्मामिच्छत्तसञ्बघादिफहयाणमुदएण सम्मामिच्छत्तं होदि ति तस्स खओवसमियत्तं केई भणंति, तण्ण घडदे । कुदो ? सञ्बिहचारित्तादो । विउचारो पुच्वं परुविदो ति णेह परुविज्जदे ।

असंजदसम्मादिद्वि त्ति को भावो, उवसमिओ वा, खइओ वा, खओवसमिओ वा भावो ॥ १३॥

नारकी सम्यग्मिध्यादृष्टि यह कौनसा भाव है शक्षायोपश्चिक भाव है ॥१२॥
क्योंकि, सम्यग्मिध्यात्वकर्मके उदय होनेपर भी सम्यग्दर्शनका एक देश पाया
जाता है।

श्रंका- जात्यन्तरत्व (भिन्न जातीयता) को प्राप्त सम्यग्मिश्यात्वभावमें अंशांशी ( अवयव-अवयवी ) भाव नहीं है, इसलिए उसमें सम्यग्दर्शनका एक देश नहीं है ?

समाधान—अभेदकी विवक्षामें सम्यग्मिथ्यात्वके मिन्नजातीयता भले ही रही आवे, किन्तु भेदकी विवक्षा करनेपर उसमें सम्यग्दर्शनका एक भाग (अंश) है ही। यदि ऐसा न माना जाय, तो उसके जात्यन्तरत्वके माननेमें विरोध आता है। और, ऐसा माननेपर सम्यग्मिथ्यात्वके सर्वधातिपना भी विरोधको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वके भिन्नजातीयता प्राप्त होनेपर सम्यग्दर्शनके एक देशका अभाव है; इसि- छिए उसके सर्वधातिपना माननेमें कोई विरोध नहीं आता।

कितने ही आचार्य, मिध्यात्वप्रकृतिके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्हींके सदवस्थारूप उपशमसं, तथा सम्यक्त्वप्रकृतिके देशघाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे और उन्हींके सदवस्थारूप उपशम, अथवा अनुद्यरूप उपशमसे, और सम्यग्मिध्यात्वके सर्व-घाती स्पर्धकोंके उदयसे सम्यग्मिध्यात्वभाव होता है, इसलिए उसके क्षायोपशमिकता कहते हैं। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, उक्त लक्षण सन्यभिचारी है। व्यभिचार पहले प्ररूपण किया जा चुका है, (देखो पृ. १९९) इसलिए यहां नहीं कहते हैं।

नारकी असंयतसम्यग्दिष्ट यह कौनसा भाव है ? औपश्चामिक भाव भी है, क्षायिक-भाव भी है और क्षायोपश्चामिक भाव भी है ॥ १३ ॥ तं जहा- तिण्णि वि करणाणि काऊण सम्मत्तं पिडवण्णजीवाणं ओवसिमओ मावो, दंसणमेाहणीयस्स तत्युदयाभावा । खिवददंसणमोहणीयाणं सम्मादिष्टीणं खड्यो, पिडवन्खकम्मक्खएणुप्पण्णत्तादो । इदरेसिं सम्मादिष्टीणं खओवसिमओ, पिडवन्ख-कम्मोदएण सह लद्धप्पसरूवतादो । मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वधादिफद्दयाणमुदय-क्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण अणुद्ओवसमेण वा सम्मत्तदेसघादिफद्दयाणमुद्दएण सम्मादिष्टी उपपज्जिद ति तिस्ते खओवसिमयत्तं केइं भणिति, तण्ण घडदे, विउचार-दंसणादो, अइप्पसंगादो वा ।

#### ओदइएण भारेण पुणो असंजदो ॥ १४ ॥

संजमधादीणं कम्माणमुद्दण असंजमो होदि, तदो असंजदो ति ओदइओ मानो। एदेण अंतदीवएण सुत्तेण अइक्षतसन्वगुणहाणेसु ओदइयमसंजदत्तमत्थि ति भणिदं होदि।

## एवं पढमाए पुढवीए णेरइयाणं ॥ १५ ॥

कुदो ? मिच्छादिहि त्ति ओदइओ, सासणसम्मादिहि त्ति पारिणामिओ, सम्मा-मिच्छादिहि त्ति खओवसमिओ, असंजदसम्मादिहि त्ति उवसमिओ खइओ खओव-

जैसे- अधःकरण आदि तीनों ही करणोंको करके सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंके औपरामिक भाव होता है, क्योंकि, वहांपर दर्शनमोहनीयकर्मके उदयका अभाव है। दर्शनमोहनीयकर्मके अपण करनेवाले सम्यन्दिष्ट जीवोंके आयिकमाव होता है, क्योंकि, वह अपने प्रतिपक्षी कर्मके अयसे उत्पन्न होता है। अन्य सम्यन्दिष्ट जीवोंके आयोपरामिकभाव होता है, क्योंकि, प्रतिपक्षी कर्मके उदयके साथ उसके आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व और सम्यन्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके सर्वधाती स्पर्धकांके उदयक्षयसे, उन्हींके सदवस्थारूप उपरामसे, अथवा अनुदयरूप उपरामसे, तथा सम्यक्त्यकृतिके देशधाती स्पर्धकांके उदयक्षे सम्यन्दिष्ट उत्पन्न होती है, इसलिए उसके भी क्षायोपरामिकता कितने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु वह घटित नहीं होती है, क्योंकि, वैसा माननेपर व्यभिचार देखा जाता ह, अथवा अतिप्रसंग दोष आता है।

किन्तु नारकी असंयतसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व औदयिक भावसे है।। १४।।

चूंकि, असंयमभाव संयमको घात करनेवाले कर्मोंके उदयसे होता है, इसलिए 'असंयत' यह औदयिकभाव है। इस अन्तदीपक सूत्रसे अतिकान्त सर्व गुणस्थानोंमें असंयतपना औदयिक है, यह सुचित किया गया है।

इस प्रकार प्रथम पृथिवीमें नारिकयोंके सर्व गुणस्थानोंसम्बन्धी भाव होते हैं ॥ १५ ॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि यह औदिषक भाव है, सासादनसम्यग्दृष्टि यह पारि-णामिकभाव है, सम्यग्मिथ्यादृष्टि यह श्लायोपश्लामिकभाव है और असंयतसम्यग्दृष्टि यह समिओ वा भावोः संजमघादीणं कम्माणमुदएण असंजदो ति इच्चेदेहि णिरओघादो विसेसामावा ।

विदियाए जाव सत्तमीए पुढवीए णेरइएसु मिच्छाइट्टि-सासण-सम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमोघं ॥ १६॥

सुगममेदं ।

असंजदसम्मादिद्वि ति को भावो, उवसमिओ वा खओव-समिओ वा भावो ॥ १७॥

तं जहा- दंसणमेाहणीयस्स उवसमेण उदयाभावलक्खणेण जेणुप्पज्जइ उवमम-सम्मादिष्टी तेण सा ओवसमिया । जिद उदयाभावो नि उवममो उच्चइ, तो देवतं पि ओवसमियं होज्ज, तिण्हं गईणग्रुदयाभावेण उप्पज्जमागत्तादो १ ण, तिण्हं गईणं त्थिउक्क-संक्रमेण उदयस्सुवलंमा, देवगइणामाए उदओवलंमादो वा । वेदगसम्मत्तस्स दंसण-

भौपशमिकभाव भी है, क्षायिकभाव भी है और क्षायोपशमिकभाव भी है, तथा संयम-श्वाती कर्मोंके उदयसे असंयत है। इस प्रकार नारकसामान्यकी भावप्ररूपणासे कोई विशेषता नहीं है।

द्वितीय पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक नारकोंमें मिथ्यादृष्टि, साम्मुद्रन-सम्यग्दृष्टि और सम्यग्निथ्यादृष्टियोंके भाव ओघके समान हैं।। १६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त नारकोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? औपश्रमिक भाव भी है और क्षायोपश्रमिक भाव भी है ॥ १७॥

चूंकि, दर्शनमोहनीयके उदयाभावलक्षणवाले उपशमके द्वारा उपशमसम्यग्दिष्ट उत्पन्न होती है, इसल्पि वह औपशमिक है।

शुंका—यदि उदयाभावको भी उपराम कहते हैं तो देवपना भी औपरामिक होगा, क्योंकि, वह रोष तीनों गतियोंके उदयाभावसे उत्पन्न होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहांपर तीनों गतियोंका स्तिबुकसंक्रमणके द्वारा उदय पाया जाता है, अथवा देवगतिनामकर्मका उदय पाया जाता है, इसलिए देवपर्यायको भौपशमिक नहीं कहा जा सकता।

१ द्विनीयादिष्वा सप्तन्या मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यिमध्यादृष्टीनां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ मतिषु ' वा ' इति पाठो नास्ति ।

३ अर्सयतसम्यन्दष्टे गेपश्चमिको वा सायोपश्चमिको वा सावः। स. सि. १,८.

४ पिंडपगईण जा उदयसंगया तीए अणुदयगयाओ । संकामिकण वेयह जं एसी विजुगसंकामी ॥ पं. पं., पंकम., ८०.

मोहणीयावयवस्स देसघादिलक्खणस्स उदयादो उप्पण्णसम्मादिष्टिमावो खओवसमिओ । वेदगसम्मत्तपह्याणं खयसण्णा, सम्मत्तपिडवंघणसत्तीए तत्थाभावा । मिच्छत्त-सम्मा-मिच्छत्ताणग्रुदयाभावो उवसमो । तेहि दोहि उप्पण्णत्तादो सम्माइिष्टभावो खइओव-सिमओ । खइओ भावो किण्णोवलञ्भदे १ ण, विदियादिश्च पुढवीश्च खइयसम्मादिद्वीण-ग्रुपत्तीए अभावा ।

# ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ।। १८ ॥ सम्मादिष्टित्तं दुभावसिण्णदं सोच्चा असंजदभावावगमत्थं पुच्छिदसिस्ससंदेह-

विशेषार्थ — गति, जाति आदि पिंड-प्रकृतियों में से जिस किसी विवक्षित एक प्रकृतिके उदय आने पर अनुदय-प्राप्त रोष प्रकृतियों का जो उसी प्रकृतिमें संक्रमण होकर उदय आता है, उसे स्तिबुकसंक्षमण कहते हैं। जैसे – एकेन्द्रिय जीवों के उदय-प्राप्त एकेन्द्रिय जातिनामकर्ममें अनुदय-प्राप्त द्वीन्द्रिय जाति आदिका संक्षमण होकर उदयमें आना। गतिनामकर्म भी पिंड-प्रकृति है। उसके चारों भेदों मेंसे किसी एकके उदय होने पर अनुदय-प्राप्त रोष तीनों गतियों का स्तिबुकसंक्षमणके द्वारा संक्षमण होकर विपाक होता है। प्रकृतमें यही बात देवगतिको छक्ष्यमें रखकर कही गई है कि देवगति नामकर्म के उदयकालुमें रोष तीनों गतियों का स्तिबुकसंक्षमणके द्वारा उदय पाया जाता है।

दर्शनमोहनीयकर्मकी अवयवस्वरूप और देशघाती लक्षणवाली बेदकसम्यक्त्व-प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दिशमाव क्षायोपशमिक कहलाता है। बेदक-सम्यक्त्वप्रकृतिके स्पर्धकोंकी क्षय संग्ना है, क्योंकि, उसमें सम्यग्दर्शनके प्रतिबन्धनकी शक्तिका अभाव है। मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके उदयाभावको उपशम कहते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त क्षय और उपशम, इन दोनोंके द्वारा उत्पन्न होनेसे सम्यग्दिशमाव क्षायोपशमिक कहलाता है।

शंका--यहां क्षायिक भाव क्यों नहीं पाया जाता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, द्वितीयादि पृथिवियोंमें शायिकसम्यग्दष्टि जीवोंकी उत्पत्तिका अभाव है।

किन्तु उक्त नारकी असंयतमम्यग्दृष्टियोंका असंयतत्व औदियक मावसे है।। १८।।

द्वितीयादि पृथिविथोंके सम्यग्द्दियको औपशमिक और क्षायोपशमिक, इन दो भावोंसे संयुक्त सुन कर वहां असंयतभावके परिकानार्थ प्रश्न करनेवाले शिष्यके

१ असंयतः पुनरीदियिकेन मावेन । स. सि. १, ८.

विषासषद्वमागद्मिदं सुत्तं । संजमधादिचारित्तमोहणीयकम्मोदयससुप्पण्णतादो असंजद-मानो ओद्दशो । अदीद्गुणद्वाणेसु असंजद्मावस्स अत्थितं एदेण सुत्तेण परुविदं ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियपज्जत्त-पंचिं-दियतिरिक्खजोणिणीसु मिच्छादिट्ठिप्पहुडि जाव संजदासंजदाण-मोघं ॥ १९ ॥

कुदो १ मिच्छादिहि त्ति ओदइओ, सासणसम्मादिहि ति पारिणामिओ, सम्मा-मिच्छादिहि ति खओवसमिओ, सम्मादिहि ति ओवसमिओ खइओ खओवसमिओ वाः ओदइएण भावेण पुणो असंजदो, संजदासंजदो ति खओवसमिओ भावो इच्चेदेहि ओघादो चउव्विहितिरिक्खाणं भेदाभावा । पंचिदियितिरिक्खजोणिणीसु भेदपदुप्पायणहु-सृत्तरसुत्तं भणदि—

णवरि विसेसो, पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु असंजदसम्मादिष्टि ति को भावो, ओवसमिओ वा खओवसमिओ वा भावो ॥ २०॥

संदेहको विनाश करनेके लिए यह सूत्र आया है। द्वितीयादि पृथिवीगत असंयतसम्य-ग्दृष्टि नारिकयोंका असंयतभाव संयमघाती चारित्रमोहनीयकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेके कारण औद्यिक है। तथा, इस सूत्रके द्वारा अतीत गुणस्थानोंमें असंयतभावके अस्तित्यका निरूपण किया गया है।

तिर्यंचगितमें तिर्यंच, पंचेन्द्रियितर्यंच, पंचेन्द्रियितर्यंचपर्याप्त और पंचेन्द्रिय-तिर्यंच योनिमतियोंमें मिध्यादिशेते लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक भाव ओधके समान हैं ॥ १९ ॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि यह औद्यिकभाव है, सासाद्नसम्यग्दृष्टि यह पारिणामिक-भाव है, सम्यग्मिथ्यादृष्टि यह क्षायोपशमिकभाव है, सम्यग्दृष्टि यह औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है, तथा औद्यिकभावकी अपेक्षा वह असंयत है; संयतासंयत यह क्षायोपशमिक भाव है। इस प्रकार ओघसे चारों प्रकारके तिर्यंचोंकी भावप्रक्रपणामें कोई भेद नहीं है।

अब पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतियों में भेद प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सुन्न कहते हैं—

विशेष बात यह है कि पंचेन्द्रियतियँच योनिमतियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? औपश्चमिक भाव भी है और क्षायोपश्चमिक भाव भी है ॥ २०॥

१ तिर्यगाती तिरश्चा मिथ्यादृष्टभादिसंयतासंयतान्तानां सामान्यनत् । स. सि. १, ८.

इदो १ उवसम-वेदवसम्मादिष्टीणं चेय तत्य संमवादो । खहजी मार्के किण्ण तत्य संभवह १ खहयमम्मादिष्टीणं बद्धाउआणं त्थीवेदएसु उप्पत्तीय अभावा, श्रशुसगह-वदिरित्तसेसगईसु दंसणमोहणीयक्खवणाए अभावादो च ।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २१ ॥ स्रुगममेदं।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिन्छादिद्विपहुढि जाव अजोगिकेवलि ति ओघं ॥ २२॥

तिविहमणुससयलगुणद्वाणाणं ओघसयलगुणद्वाणेहितो मेदाभावा । मणुसअपज्जत्त-तिरिक्खअपज्जत्तिमच्छादिद्वीणं सुत्ते भावो किण्ण परूविदो १ ण, ओघपरूवणादो चेय तम्भावावगमादो पुध ण परूविदो ।

क्योंकि, पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतियोंमें उपशमसम्यग्दृष्टि और क्षायीपशमिक-सम्यग्दृष्टि जीवोंका ही पाया जाना सम्भव है।

शंका - उनमें शायिकभाव क्यों नहीं सम्भव है ?

समाधान — क्योंकि, बद्धायुष्क क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंकी स्विवेदियोंमें उत्वित्त नहीं होती हं, तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त शेष गतियोंमें दर्शनमोहनीयकर्मकी भ्रयणाका अभाव है, इसलिए पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतियोंमें सायिकमाव नहीं पाया जाता।

किन्तु तिर्यंच असंयतसम्यग्दिष्टयोंका असंयतत्व औदियकभावसे है ॥ २१ ॥ यह सूत्र सुगम है।

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मिध्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओषके समान हैं ॥ २२ ॥

क्योंकि, तीनों प्रकारके मनुष्योंसम्बन्धी समस्त गुणस्थानोंकी भावप्रकरणामें भोचके सकल गुणस्थानोंसे कोई भेद नहीं है।

र्शका — लब्धपर्याप्तक मनुष्य और लब्धपर्याप्तक तिर्थेश मिध्यादि श्रीवॉके भावोंका सुत्रमें प्रकृपण क्यों नहीं किया गया ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, ओघसम्बन्धी भाषप्रक्रपणासे ही उनके भाषीका परि-ज्ञान हो जाता है, इसलिए उनके भाषींका सूत्रमें पृथक् निरूपण नहीं किया गया।

१ मनुष्यगदी मनुष्याणां मिध्यादंश्याचयोगकेवस्थन्तानां सामस्यकत् । स. सि. १, ८,

## देवगदीए देवेसु मिन्छादिहिपहुडि जाव असंजदसम्मादिहि ति ओधं ॥ २३॥

कुदो १ मिन्छादिद्वीणमोदएण, सासणाणं पारिणामिएण, सम्मामिन्छादिद्वीणं खओवसिमएण, असंजदसम्मादिद्वीणं ओवसिमय-खइय-खओवसिमएहि भावेहि ओघ-मिन्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिन्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीहि साधम्मुवलंभा।

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्य-वासियदेवीओ च मिच्छादिद्वी सासणसम्मादिद्वी सम्मामिच्छादिद्वी ओघं ॥ २४ ॥

कुदो १ एदेसि सुनुत्तगुणहाणाणं सन्त्रपयारेण ओघादो भेदाभावा ।

असंजदसम्मादिद्वि त्ति को भावो, उवसमिओ वा खओवसमिओ वा भावो ॥ २५ ॥

इदो ? तत्थ उवसम-वेदगसम्मत्ताणं दोण्हं चेय संभवादो । खइओ भावो एत्थ

देवगतिमें देवोंमें मिध्याद्रष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक भाव ओघके समान हैं ॥ २३ ॥

क्योंकि, देविमध्यादिष्टियोंकी औदियकभावसे, देवसासादनसम्यग्दिष्टियोंकी पारिणामिकभावसे, देवसम्यग्निध्यादिष्टियोंकी आयोपशिमकभावसे और देवअसंयत-सम्यग्दिष्टियोंकी औपशिमक, क्षायिक तथा क्षायोपशिमक भावोंकी अपेक्षा ओघ मिथ्या-दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्मध्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंके भावोंके साथ समानता पाई जाती है।

मननवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिष्क देव एवं देवियां, तथा सौधर्म ईशान कल्पवासी देवियां, इनके मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि ये माव ओधके समान हैं।। २४।।

क्योंकि, इन सूत्रोक्त गुणस्थानोंका सर्व प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है।

असंयतसम्यग्दिष्ट उक्त देव और देवियोंके कौनसा भाव है ? औपश्चिक भाव भी है और श्वायोपश्चिक भाव भी है ॥ २५ ॥

क्योंकि, उनमें उपदामसम्यक्त्व और क्षायोपदामिकसम्यक्त्व, इन दोनोंका ही पाचा जाना सम्भव है।

१ देवगती देवानां मिष्यादष्टवाचसंयतसम्यग्दष्टवान्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

किणा परुतिदो १ ण, भवणवासिय-वाणर्वेतर-जोदिसिय-विदियादिछपुढविणेरहय-सञ्च-विगलिदिय-लद्भिअपज्जित्तित्थीवेदेसु सम्मादिद्वीणमुववादाभावा, मणुसगहविदिरित्तण्णगईसु दंसणमोहणीयस्स खवणाभावा च ।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २६ ॥ सुगमभेदं।

सोधम्मीसाणपहुडि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवे**सु मिच्छा**-दिद्विपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वि ति ओघं ॥ २७ ॥

कुदो १ एत्थतणगुणद्वाणाणं ओघचदुगुणद्वाणेहिंतो अप्पिदभावेहि भेदाभावा ।

अणुदिसादि जाव सञ्बद्धिसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मा-दिद्धि त्ति को भावो, ओवसिमओ वा खड़ओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ २८ ॥

भंका- उक्त भवनित्रक आदि देव और देवियों में क्षायिकभाव क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव, द्वितीयादि छह पृथिवियोंके नारकी, सर्व विकलेन्द्रिय, सर्व लब्ध्यपर्याप्तक और खविदियोंमें सम्य-ग्हिष्ट जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती है, तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त अन्य गतियोंमें दर्शन-मोहनीयकर्मकी क्षपणाका अभाव है, इसलिए उक्त भवनित्रक आदि देव और देवियोंमें क्षायिकभाव नहीं बतलाया गया।

किन्तु उक्त असंयतसम्यग्दृष्टि देव और देवियोंका असंयतत्व औदियक भावसे है ॥ २६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

सौधर्म-ईशानकल्पसे लेकर नव ग्रैवेयक पर्यंत विमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ २७ ॥

क्योंकि, सौधर्मादि विमानवासी चारों गुणस्थानवर्ती देवोंके ओधसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंकी अपेक्षा विवक्षित भावोंके साथ कोई भेद नहीं है।

अनुदिश आदिसे लेकर सर्वार्थासिद्धि तक विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है १ औपश्चमिक भी है, क्षायिक भी है और श्वायोपश्चमिक माव भी है।। २८॥ ते जहा—वेदगसम्मादिष्ठीणं खओवसिमओ भावो, खइयसम्मादिष्ठीणं खइओ, जनसम्मादिष्ठीणं ओवसिमओ भावो। तत्थ मिच्छादिष्ठीणमभावे संते कथग्रवसम-सम्मादिष्ठीणं संभवो, कारणाभावे कज्जस्स उप्पत्तिविरोहादो १ ण एस दोसो, उवसम-सम्मत्तेण सह उवसमसेिंड चंडत-ओदरंताणं संजदाणं कालं करिय देवेग्रुप्पण्णाणग्रुवसम-सम्मत्त्रवलंभा। तिसु हाणेसु पउत्तो वासदो अणत्थओ, एगेणेव इट्टकज्जसिद्धीदो १ ण, मंदबुद्धिसिस्साणुग्गहद्वत्तादो।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २९ ॥ सुगममेदं।

एवं गइमग्गणा सम्मता।

#### इंदियाणुवादेण पंचिंदियपज्जत्तएसु मिच्छादिहिप्पहुडि जाव अजोगिकेवित ति ओघं ॥ ३०॥

जैसे- वेदकसम्यग्दिष्ट देवोंके क्षायोपशमिक भाव, क्षायिकसम्यग्दिष्ट देवोंके सायिक भाव और उपशमसम्यग्दिष्ट देवोंके औपशमिक भाव होता है।

शंका—अनुदिश आदि विमानोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अभाव होते हुए उपशम-सम्यग्दृष्टियोंका होना कैसे सम्भव है, क्योंकि, कारणके अभाव होनेपर कार्यकी उत्पत्तिका विरोध है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, उपशमसम्यक्त्यके साथ उपशमश्रेणी-पर बढ़ते और उतरते हुए मरणकर देवोंमें उत्पन्न होनेवाले संयतींके उपशमसम्यक्त्य पाया जन्ता है।

र्शका ─ सूत्रमें तीन स्थानोंपर प्रयुक्त हुआ 'वा'राव्द अनर्थक है, क्योंकि, एक ही 'वा' शब्दसे दृष्ट कार्यकी सिद्धि हो जाती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मंदबुद्धि शिप्योंके अनुब्रहार्थ सूत्रमें तीन स्थानोंपर 'वा 'शब्दका प्रयोग किया गया है।

किन्तु उक्त असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका असंयतत्व औदियकभावसे है ॥ २९ ॥ यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगि-केक्की मुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ३०॥

१ इन्द्रियात्रवादेन-एकेन्द्रियविकलेन्द्रियाणामीदियिको भावः । पंचेन्द्रियेषु भिष्यादृष्ट्याययोगकेवस्यन्तानां सामान्यवत् । स. कि. १, ८.

कुदो १ एत्थतणगुणहाणाणमोघगुणहाणेहिंतो अप्पिदभावं पिड मेदाभावा । एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चेड्रियं चडिरिय-पंचिदियअपज्जत्तिमच्छादिद्वीणं भावो किण्ण परूविदे १ ण एस दोसो, परूवणाए विणा वि तत्थ भावोवलद्धीदो । परूवणा कीरदे परावबोहणहं, ण च अवगयअहुपरूवणा फलवंता, परूवणाकज्जस्स अवगमस्स पुठ्वमेवुप्पण्णत्तादो ।

एवमिंदियमगगणा समता।

#### कायाणुवादेण तसकाइय-तसकाइयपजत्तपसु मिन्छादिद्वि**पहुडि** जाव अजोगिकेवलि ति ओघं ॥ ३१॥

कुदो ? ओघगुणहाणेहिंतो एत्थतणगुणहुाणाणमप्पिदमावेहि भेदामावा । सञ्च-पुढवी-सन्वआउ-सन्वतेउ-सन्ववाउ-सन्ववणप्पदि-तसअपज्जत्तमिन्छादिद्वीणं भावपरुषणा सुत्ते ण कदा, अवगदपरूवणाए फलाभावा । तस-तसपज्जत्तगुणहाणभावो ओघादो चेव णज्जदि त्ति तन्भावपरूवणमणत्थयमिदि तप्परूवणं पि मा किज्जदु त्ति भणिदे ण, तत्थ

क्योंकि, पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंमें होनेवाले गुणस्थानोंका ओघगुणस्थानोंकी अपेक्षा विवक्षित भावोंके प्रति कोई भेद नहीं है।

शंका—यहांपर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय अप-र्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीवोंके भावोंकी प्ररूपणा क्यों नहीं की ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, प्ररूपणाके विना भी उनमें होनेबाछे भावोंका ज्ञान पाया जाता है। प्ररूपणा दूसरोंके परिकानके लिये की जाती है, किन्तु जाने हुए अर्थकी प्ररूपणा फलवती नहीं होती है, क्योंकि, प्ररूपणाका कार्यभूत ज्ञान प्ररूपणा करनेके पूर्वमें ही उत्पन्न हो चुका है।

इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

कायमार्गणाके अनुवादसे त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ३१ ॥

क्योंकि, ओघगुणस्थानींकी अपेक्षा त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तकोंमें होने-वाले गुणस्थानोंका विवक्षित भावोंके साथ कोई भेद नहीं है। सर्व पृथिवीकायिक, सर्व जलकायिक, सर्व तेजस्कायिक, सर्व वायुकायिक, सर्व वनस्पतिकायिक और त्रस रूज्य-पर्याप्तक मिथ्यादि जीवोंकी भावमक्ष्पणा सूत्रमें नहीं की गई है, क्योंकि, जाने हुए भावोंकी प्रक्षपणा करनेमें कोई फल नहीं है।

शंका—त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंमें सम्भव गुणस्थानोंके भाव ओघसे ही जात हो जाते हैं, इसलिए उनके भावोंका प्ररूपण करना अनर्थक है, अतः उनका प्ररूपण भी नहीं करना चाहिए?

१ कायानुवादेन स्थावरकायिकानामोदयिको मावः । त्रसकायिकानां सामान्यमेव । स. सि. १, ८.

षहुसु गुणद्वाणेसु संतेसु किण्णु कस्सइ अण्णो भावो होदि, ण होदि त्ति संदेहो मा होहदि ति तप्पडिसेहट्टं तप्परूवणाकरणादो ।

एवं कायमग्गणा समत्ता ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचविचजोगि-कायजोगि-ओरा-लियकायजोगीसु मिच्छादिद्विषहुडि जाव सजोगिकेवलि ति ओघं ॥ ३२ ॥

सुगममेदं ।

ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिन्छादिहि-सासणसम्मादिहीणं ओषं ॥ ३३ ॥

एदं पि सुगमं।

असंजदसम्मादिहि ति को भावो, खइओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ ३४॥

कुदो ? खइय-वेदगसम्मादिद्वीणं देव-णेरइय-मणुसाणं तिरिक्ख-मणुसेसु उप्पज्ज-

समाधान — नहीं, क्योंकि, त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तकोंमें बहुतसे गुण-स्थानोंके होनेपर क्या किसी जीवके कोई अन्य भाव होता है, अथवा नहीं होता है, इस प्रकारका सन्देह न होवे, इस कारण उसके प्रतिषेध करनेके लिए उनके भावोंकी प्रक-पणा की गई है।

#### इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ३२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंके भाव ओषके समान हैं ॥ ३३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है १ क्षायिक माव भी है और क्षायोपश्चमिक भाव भी है ॥ ३४॥

क्योंकि, तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले श्लायिकसम्यग्दृष्टि तथा वेदक-

योगाखवादेन कायवाद्यानसयोगिनां मिथ्यादृष्टयादिसयोगकेवल्यन्तानामयोगकेविलनां च सामान्यमेव ।
 सि. १, ८.

माणाणग्रुवलंभा । ओवसिमओ भावो एत्थ किण्ण परूविदो १ ण, चटग्गइउवसमसम्मा-दिट्ठीणं मरणाभावादो ओरालियमिस्सिम्ह उवसमसम्मत्तस्युवलंभाभावा । उवसमसेडिं चढंत-ओअरंतसंजदाणग्रुवसमसम्मत्तेण मरणं अत्थि ति चे सञ्चमत्थि, किंतु ण ते उवसमसम्मत्तेण ओरालियमिस्सकायजोगिणो होति, देवगदिं मोत्तृण तेसिमण्यत्थ उप्पत्तीए अभावा ।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ ३५ ॥ सगममेदं।

सजोगिकेविल ति को भावो, खइओ भावो ॥ ३६॥ एदं पि सुगमं।

वेजन्वयकायजोगीसु मिन्छादिट्टिणहुडि जाव असंजदसम्मा-दिहि त्ति ओघभंगो ॥ ३७॥

सम्यग्दि देव, नारकी और मनुष्य पाये जाते हैं।

शंका—यहां, अर्थात् औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें, औपशमिकभाव क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, चारों गतियोंके उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंका मरण नहीं होनेसे औदारिकमिश्रकाययोगमें उपशमसम्यक्त्वका सद्भाव नहीं पाया जाता।

शंका—उपशमश्रेणीपर चढ़ते और उतरते हुए संयत जीवोंका उपशमसम्यक्त्वके साथ तो मरण पाया जाता है ?

समाधान—यद्द कथन सत्य है, किन्तु उपशमधेणीमें मरनेवाले वे जीव उपशम-सम्यक्तवके साथ औदारिकमिश्रकाययोगी नहीं होते हैं, क्योंकि, देवगतिको छोड़कर उनकी अन्यत्र उत्पत्तिका अभाव है।

किन्तु औदारिकमिश्रकाययोगी असंयत्तसम्यग्दिष्टका असंयत्तव औदियक भावसे है।। ३५॥

यह सूत्र सुगम है।

औदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली यह कौनसा भाव है १ क्षायिक भाव है।। ३६।।

यह सूत्र भी सुगम है।

वैक्रियिककाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक माव ओवके समान हैं ॥ ३७ ॥ एदं पि सुगमं ।

#### वेडिवयिमस्सकायजोगीसु मिच्छादिही सासणसम्मादिही असं-जदसम्मादिही ओघं ॥ ३८॥

कुदो १ मिच्छादिद्वीणमोदइएण, सासणसम्मादिद्वीणं, पारिणामिएण, असंजद-सम्मादिद्वीणं ओवसमिय-खइय-खओवसियभावेहि ओघिमच्छादिद्विआदीहि साध-म्मुवलंभा ।

#### आहारकायजोगि-आहारिमस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसिमओ भावो ॥ ३९ ॥

कुदो ? चारित्तावरणचदुसंजलण-सत्तणोकसायाणमुदए संते वि पमादाणुविद्धसंज-मुवलंभा । कधमेत्थ खओवसमो ? पत्तोदयएककारसचारित्तमोहणीयपयिडदेसघादिफइ-याणमुवसमसण्णा, णिखसेसेण चारित्तघायणसत्तीए तत्थुवसमुवलंभा । तेसि चेव सम्ब-घादिफइयाणं खयसण्णा, णद्वोदयभावत्तादो । तेहि दोहिं मि उप्पण्णो संजमो खओव-

यह सूत्र भी सुगम है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्य-ग्दृष्टि ये भाव ओघके समान हैं ॥ ३८ ॥

क्योंकि, वैकियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंके औद्यिकभावसे, सासादन-सम्यादृष्टियोंके पारिणामिकभावसे, तथा असंयतसम्यादृष्टियोंके औपरामिक, श्लायिक और श्लायोपरामिक भावोंकी अपेक्षा ओघ मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंके भावोंके साथ समानता पाई जाती है।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत यह कौनसा भाव है ? क्षायोपश्चमिक भाव है ।। ३९ ॥

क्योंकि, यथाख्यातचारित्रके आवरण करनेवाले चारों संज्वलन और सान नोकवायोंके उदय होने पर भी प्रमादसंयुक्त संयम पाया जाता है।

शंका-यहां पर क्षायोपशमिकभाव कैसे कहा?

समाधान—आहारक और आहारकमिश्रकाययोगियों से शायोपशिमकभाव होनेका कारण यह है कि उदयको प्राप्त चार संज्वलन और सात नोकपाय, इन ग्यारह चारित्रमोहनीय प्रकृतियोंके देशघाती स्पर्धकोंकी उपशमसंक्षा है, क्योंकि, सम्पूर्णक्रपसे चारित्र घातनेकी शक्तिका वहां पर उपशम पाया जाता है। तथा, उन्हीं ग्यारह चारित्र-मोहनीय प्रकृतियोंके सर्वघाती स्पर्धकोंकी क्षयसंक्षा है, क्योंकि, वहां पर उनका उदयमें भाना नष्ट हो चुका है। इस प्रकार क्षय और उपशम, इन दोनोंसे उत्पक्ष होनेवाला सिमओ । अधना एक्कारसकम्माणग्रुदयस्सेव खओवसमसण्णा । कुदो ? चारित्तघायण-सत्तीए अभावस्सेव तव्तवएसादो । तेण उप्पण्ण इदि खओवसिमओ पमादाणुविद्धसंजमो ।

#### कम्मइयकायजोगीसु मिच्छादिही सासणसम्मादिही असंजद-सम्मादिही सजोगिकेवली ओघं ॥ ४०॥

कुदो १ मिन्छादिद्वीणमोदइएण, सासणाणं पारिणामिएण, कम्मइयकायजोगिअसं-जदसम्मादिद्वीणं ओवसमिय-खइय-खओवसियभावेहि, सजोगिकेवलीणं खइएण भावेण ओघम्मि गदगुणद्वाणेहि साधम्मुवलंभा ।

एवं जोगमगगणा समत्ता ।

## वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेद-णउंसयवेदएसु मिच्छादिट्टि-पहुडि जाव अणियट्टि ति ओघं ॥ ४१॥

सुगममेदं, एदस्सद्वपरूवणाए विणा वि अत्थोवलद्वीदे।।

संयम क्षायोपशमिक कहत्यता है। अथवा, चारित्रमोहसम्बन्धी उक्त ग्यारह कर्मप्रकृतियोंके उदयकी ही क्षयोपशमसंक्षा है, क्योंकि, चारित्रके घातनेकी शक्ति अभावकी ही क्षयो-पशमसंक्षा है। इस प्रकारके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाला प्रमादयुक्त संयम क्षायोप-शमिक है।

कार्मणकाययोगियोंमें मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगिकेवली ये भाव ओघके समान हैं।। ४०।।

क्योंकि, कार्मणकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंके औद्यिकभावसे, सासाद्वसम्यग्दृष्टि-योंके पारिणामिकभावसे, असंयतसम्यग्दृष्टियोंके औपरामिक, क्षायिक और क्षायोप-रामिक भावोंकी अपेक्षा, तथा सयोगिकवित्योंके क्षायिकभावोंकी अपेक्षा ओघमें कहे गये गुणस्थानोंके भावोंके साथ समानता पाई जाती है।

#### इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदियोंमें मिध्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ४१॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसके अर्थकी प्ररूपणाके विना भी अर्थका शान ही जाता है।

१ प्रतिषु 'ओघं पि' इति पाटः। २ वेदानुवादेन स्त्रीपुनपुंसक्वेदानां xx सामान्यवन् स. सि. १, ८.

## अवगदवेदएसु अणियट्टिपहुडि जाव अजोगिकेवली ओघं ।। ४२ ॥

एत्थ चोदगो भणदि— जोणि-मेहणादीहि समण्णिदं सरीरं वेदो, ण तस्स विणासो अत्थि, संजदाणं मरणप्पसंगा । ण भाववेदविणासो वि अत्थि, सरीरे अविणहे त•भावस्स विणासावरोहा । तदो णावगदवेदत्तं जुज्जदे इदि १ एत्थ परिहारो उच्चदे— ण सरीरमित्थि-पुरिसवेदो, णामकम्मजणिदस्स सरीरस्स मोहणीयत्तविरोहा । ण मोहणीय-जणिदमि सरीरं, जीवविवाइणो मोहणीयस्स पोग्गलविवाइत्तविरोहा । ण सरीरभावो वि वेदो, तस्स तदो पुधभूदस्स अणुवलंभा । परिसेसादो मोहणीयद्व्वकम्मक्खंधो तज्जणिद-जीवपरिणामो वा वेदो । तत्थ तज्जिणदिजीवपरिणामस्स वा परिणामेण सह कम्मक्खंधस्स वा अभावेण अवगदवेदो होदि त्ति तेण णेस दोसो त्ति सिद्धं । सेसं सुगमं ।

एवं वेदमग्गणा समत्ता ।

अपगतवेदियोंमें अनिवृत्तिकरणसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं॥ ४२॥

शंका—यहांपर शंकाकार कहता है कि योनि और लिंग आदिसे संयुक्त शरीर वेद कहलाता है। सो अपगतवेदियों के इस प्रकारके वेदका विनाश नहीं होता है, क्यों कि, यदि योनि, लिंग आदिसे समन्वित शरीरका विनाश माना जाय, तो अपगतवेदी संय-तों के मरणका प्रसंग प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपगतवेदी जीवों के भाववेदका विनाश भी नहीं है, क्यों कि, जब तक शरीरका विनाश नहीं होता, तब तक शरीरके धर्मका विनाश मानने में विरोध आता है। इसलिए अपगतवेदता युक्तिसंगत नहीं है?

समाधान—अब यहां उपर्युक्त शंकाका परिहार कहते हैं- न तो शरीर, स्त्री या पुरुषवेद है, क्योंकि, नामकर्मसे उत्पन्न होनेवाले शरीरके मोहनीयपनेका विरोध है। और न शरीर मोहनीयकर्मसे ही उत्पन्न होता है, क्योंकि, जीवविपाकी मोहनीयकर्मके पुक्तलविपाकी होनेका विरोध है। न शरीरका धर्म ही वेद है, क्योंकि, शरीरसे पृथग्भूत वेद पाया नहीं जाता। पारिशेष न्यायसे मोहनीयके द्रव्यकर्मस्कंधको, अथवा मोहनीयकर्मसे उत्पन्न होनेवाले जीवके परिणामको वेद कहते हैं। उनमें वेदजनित जीवके परिणामका, अथवा परिणामके साथ मोहकर्मस्कंधका अभाव होनेसे जीव अपगतवेदी होता है। इसलिए अपगतवेदता माननेमें उपर्युक्त कोई दोष नहीं आता है, यह सिद्ध हुआ।

शेष सूत्रार्थ सुगम है।

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

१ ××× अवेदानां च सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

#### कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोभकसाईसु मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा ओघं ॥४३॥ सुगममेदं।

#### अकसाईसु चदुद्वाणी ओघं ।। ४४ ॥

चोदओ भणदि— कसाओ णाम जीवगुणो, ण तस्स विणासो अत्थि, णाण-दंस-णाणिमव । विणासे वा जीवस्स विणासेण होदव्वं, णाण-दंसणिवणासेणेव । तदो ण अकसायत्तं घडदे इदि ? होदु णाण-दंसणाणं विणासिम्ह जीवविणासो, तेसिं तल्लक्खण-त्तादो । ण कसाओ जीवस्स लक्खणं, कम्मजणिदस्स तल्लक्खणत्तविरोहा । ण कसायाणं कम्मजणिदत्तमिसद्धं, कसायवड्ढीए जीवलक्खणणाणहाणिअण्णहाणुववत्तीदो तस्स कम्म-जणिदत्तसिद्धीदो । ण च गुणो गुणंतरिवरोहे, अण्णत्थ तहाणुवलंभा । सेसं सुगमं ।

एवं कसायमग्गणा समत्ता ।

कपायमार्गणाके अनुवादसे कोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी और लोभ-कषायी जीवोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर स्रक्ष्मसाम्पराय उपशामक और क्षपक गुणस्थान तक भाव ओधके समान हैं ॥ ४३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अकषायी जीवोंमें उपशान्तकषाय आदि चारों गुणम्थानवर्ती भाव ओघके समान हैं। ४४॥

शंका— यहां शंकाकार कहता है कि कपाय नाम जीवके गुणका है। इसलिए उसका विनाश नहीं हो सकता, जिस प्रकार कि क्षान और दर्शन, इन दोनों जीवके गुणोंका विनाश नहीं होता है। यदि जीवके गुणोंका विनाश माना जाय, तो क्षान और दर्शनके विनाशके समान जीवका भी विनाश हो जाना चाहिए। इसलिए सूत्रमें कही गई अकपायता घटित नहीं होती है?

समाधान—कान और दर्शनके विनाश होनेपर जीवका विनाश भले ही हो जावे, क्योंकि, वे जीवके लक्षण हैं। किन्तु कपाय तो जीवका लक्षण नहीं है, क्योंकि, कर्मजनित कपायको जीवका लक्षण माननेमें विरोध आता है। और न कपायोंका कर्मसे उत्पन्न होना असिद्ध है, क्योंकि, कपायोंकी वृद्धि होनेपर जीवके लक्षणभूत कानकी हानि अन्यथा बन नहीं सकती है। इसलिए कपायका कर्मसे उत्पन्न होना सिद्ध है। तथा गुण गुणान्तरका विरोधी नहीं होता, क्योंकि, अन्यत्र वैसा देखा नहीं जाता।

रोष सुत्रार्थ सुगम है।

#### इस प्रकार कषायमार्गणा समाप्त हुई।

श्वायानुवादेन कोधमानमायालोमकषायाणां ×× सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ ××× अकवायाणां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८. ३ प्रतिषु 'तदो शुकक्षायत्तं ' इति पाठः ।

#### णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु मिच्छा-दिही सासणसम्मादिही ओघं ॥ ४५॥

कथं मिच्छादिद्विणाणस्स अण्णाणत्तं ? णाणकज्जाकरणादो । किं णाणकज्जं ? णादत्थसद्दर्णं । ण तं मिच्छादिद्विम्हि अत्थि । तदो णाणमेव अण्णाणं, अण्णहा जीवविणासप्पसंगा । अवगयद्वधम्मणाइसु मिच्छादिद्विम्हि सद्दर्णमुवलंभए चे ण, अत्तागमपयत्थसद्दर्णविरिहियस्स दवधम्मणाइसु जहद्वसद्दर्णविरोहा । ण च एस ववहारो लोगे अप्पसिद्धो, पुत्तकज्जमकुणंते पुत्ते वि लोगे अपुत्तववहारदंसणादो । तिसु अण्णाणेसु णिरुद्धेसु सम्मामिच्छादिद्विभावो किण्ण परूविदो ? ण, तस्स सद्दर्णासद्दर्णेहि

ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि भाव ओघके समान हैं।। ४५।।

· शंका- मिथ्यादृष्टि जीवोंके ज्ञानको अज्ञानपना केंसे कहा ?

्रे समाधान—क्योंकि, उनका ज्ञान ज्ञानका कार्य नहीं करता है। शंका—ज्ञानका कार्य क्या है?

समाधान--जाने हुए पदार्थका श्रद्धान करना ज्ञानका कार्य है।

इस प्रकारका ज्ञानकार्य मिथ्यादि जीवमें पाया नहीं जाता है। इसिटिए उनके ज्ञानको ही अज्ञान कहा है। (यहांपर अज्ञानका अर्थ ज्ञानका अभाव नहीं लेना चाहिए) अन्यथा (ज्ञानकप जीवके लक्षणका विनाश होनेसे लक्ष्यकप) जीवके विनाशका प्रसंग प्राप्त होगा।

शंका—दयाधर्मसे रहित जातियोंमें उत्पन्न हुए मिथ्यादृष्टि जीवमें तो श्रद्धान पाया जाता है (फिर उसके क्षानको अक्षान क्यों माना जाय)?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आप्त, आगम और पदार्थके श्रद्धानसे रहित जीवके दयाधर्म आदिमें यथार्थ श्रद्धानके होनेका विरोध हैं (अतएव उनका झान अझान ही हैं)। झानका कार्य नहीं करने पर झानमें अझानका व्यवहार लोकमें अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, पुत्रकार्यको नहीं करनेवाले पुत्रमें भी लोकके भीतर अपुत्र कहनेका व्यवहार देखा जाता है।

शंका तीनों अञ्चानोंको निरुद्ध अर्थात् आश्रय कर उनकी भावप्ररूपणा करते हुए सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका भाव क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, श्रद्धान और अश्रद्धान, इन दोनोंसे एक साथ अनुविद्ध

१ **कालाखनादेन मत्यकानिश्रुताका**निविभेगक्वानिनां ×× सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

देर्गि मि अक्कमेण अणुविद्धस्म संजदासंजदो व्य पत्तजच्चंतरस्स णाणेसु अण्णाणेसु बा अत्थित्तविरोहा । सेसं सुगमं ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओधिणाणीसु असंजदसम्मादिहिपहु**हि** जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ओघं ॥ ४६॥

सुगममेदं, ओघादा भावं पिंड भेदाभावा।

मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव स्वीणकसायवीदराग-छदुमत्था ओघं ॥ ४७ ॥

एदं पि सुगमं ।

केवलणाणीसु सजोगिकेवली ओघं ॥ ४८ ॥

कुदो ? खइयभावं पिड भेदाभावा। सजोगो ति को भावो ? अणादिपारिणामिओ भावो। णोवसिमओ, मोहणीए अणुवसंते वि जोगुवलंभा। ण खइओ, अणप्पसरूवस्स कम्माणं खएणुप्पत्तिविरोहा। ण घादिकम्मोदयजणिओ, णहे वि घादिकम्मोदए केन-

होनेके कारण संयतासंयतके समान भिन्नजातीयताको प्राप्त सम्यग्मिथ्यात्वका पांची ज्ञानोंमें, अथवा तीनों अज्ञानोंमें अस्तित्व होनेका विरोध है।

रोष सुत्रार्थ सुगम है।

आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर श्लीणकषायवीतरागछग्रस्थ गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ४६ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, ज्ञानमार्गणामें ओघसे भावकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। मनः पर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयतसे लेकर श्लीणकषायवीतरागछ प्रस्थ गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ४७॥

यह सूत्र भी सुगम है। केवलज्ञानियोमें सयोगिकेवली भाव ओघके समान है॥ ४८॥ क्योंकि, क्षायिकभावके प्रति कोई भेद नहीं है। ग्रंका — 'सयोग' यह कौनसा भाव है?

समाधान—'सथोग' यह अनादि पारिणामिक भाव है। इसका कारण यह है कि यह योग न तो औपशमिक भाव है, क्योंकि, मोहनीयकर्मके उपशम नहीं होने पर भी योग पाया जाता है। न वह क्षायिक भाव है, क्योंकि, आत्मस्वरूपसे रहित योगकी कर्मोंके क्षयसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। योग घातिकर्मोदय जनित भी नहीं है,

१ ××× मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलकानिनां च सामान्यकत् । स. सि. १, ८०

लिम्ह जोगुवलंभा। णो अघादिकम्मोदयजणिदो वि, संते वि अघादिकम्मोदए अजोगिम्हि जोगाणुवलंभा। ण सरीरणामकम्मोदयजणिदो वि, पोग्गलिववाइयाणं जीवपरिफद्दणहेउत्त-विरोहा। कम्मइयसरीरं ण पोग्गलिववाई, तदो पोग्गलाणं वण्ण-रस-गंध-फास-संठाणा-गमणादीणमणुवलंभा'। तदुप्पाइदो जोगो होदु चे ण, कम्मइयसरीरं पि पोग्गलिववाई चेव, सन्त्रकम्माणमासयत्तादो । कम्मइओदयविणहसमए चेव जोगविणासदंसणादो कम्मइयसरीरजणिदो जोगो चे ण, अघाइकम्मोदयविणासाणंतरं विणस्संतभवियत्तस्स पारिणामियस्स ओदइयत्तप्पसंगा। तदो सिद्धं जोगस्स पारिणामियत्तं। अधवा ओदइओ जोगो, सरीरणामकम्मोदयविणासाणंतरं जोगविणासुवलंभा। ण च भवियत्तेण विउवचारो, कम्मसंबंधविरोहिणो तस्स कम्मजणिदत्तविरोहा। सेसं सुगमं।

एवं णाणमग्गणा समत्ता ।

क्योंकि, घातिकर्मोद्यके नष्ट होने पर भी सयोगिकेवलीमें योगका सद्भाव पाया जाता है। न योग अघातिकर्मोदय-जनित भी है, क्योंकि, अघातिकर्मोदयके रहने पर भी अयोगिकेवलीमें योग नहीं पाया जाता। योग शरीरनामकर्मोदय-जनित भी नहीं है, क्योंकि, पुद्रलविपाकी प्रकृतियोंके जीव-परिस्पंदनका कारण होनेमें विरोध है।

शुंका कार्मणशरीर पुद्रलविपाकी नहीं है, क्योंकि, उससे पुद्रलोंके वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श और संस्थान आदिका आगमन आदि नहीं पाया जाता है। इसलिए योगको कार्मणशरीरसे उत्पन्न होनेवाला मान लेना चाहिए?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सर्व कर्मोंका आश्रय होनेसे कार्मणशरीर भी पुद्रल-विपाकी ही है। इसका कारण यह है कि वह सर्व कर्मोंका आश्रय या आधार है।

शंका—कार्मणशरीरके उदय विनष्ट होनेके समयमें ही योगका विनाश देखा जाता है। इसलिए योग कार्मणशरीर-जनित है, ऐसा मानना चाहिए?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यदि ऐसा माना जाय तो अधातिकर्मोद्यके विनाश होनेके अनन्तर ही विनष्ट होनेवाले पारिणामिक भव्यत्वभावके भी औद्यिकपनेका प्रसंग प्राप्त होगा।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनसे योगके पारिणामिकपना सिद्ध हुआ। अथवा, 'योग' यह औदियकभाव है, क्योंकि, शरीरनामकर्मके उदयका विनाश होनेके पश्चात् ही योगका विनाश पाया जाता है। और, ऐसा माननेपर भव्यत्वभावके साथ व्यभिचार भी नहीं आता है, क्योंकि, कर्मसम्बन्धके विरोधी पारिणामिकभावकी कर्मसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

इस प्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई।

१ निरूपमोगमन्त्यम् । तः स्. २, ४४ । अन्ते मवमन्त्यम् । किं तत् ? कार्मणम् । इन्द्रियमणाळिकया सन्दादीनासुपळिन्यस्पमोगः । तदमावानिस्पमोगम् । सः सि. २, ४४.

संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्तसंजदणहुडि जाव अजोगिकेवली ओघं'॥ ४९॥

सुगममेदं ।

सामाइयछेदोवडावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तसंजदणहुि जाव आणि-यद्दि ति ओघं ॥ ५०॥

एदं पि सुगमं।

परिहारसुद्धिसंजदेसु पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ओघं ॥ ५१ ॥

कुदो १ खञीवसिमयं भावं पिंड विसेसाभावा । पमत्तापमत्तसंजदेसु अण्णे वि भावा संति, एत्थ ते किण्ण परूविदा १ ण, तेसि पमत्तापमत्तसंजमत्ताभावा । पमत्ता-पमत्तसंजदाणं भावेसु पुच्छिदेसु ण हि सम्मत्तादिभावाणं परूवणा णाओववण्णोत्ति ।

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइया उवसमा स्वा ओघं ॥ ५२ ॥

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें प्रमत्तसंयतसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ४९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ५० ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

परिहारश्चिद्धसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत ये भाव ओघके समान

क्योंकि, क्षायोपशमिक भावके प्रति दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है।

शंका — प्रमत्त और अप्रमत्त संयत जीवोंमें अन्य भाव भी होते हैं, यहांपर वे क्यों नहीं कहे ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वे भाव प्रमत्त और अप्रमत्त संयम होनेके कारण नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंके भाव पूछनेपर सम्यक्त्व आदि भाषोंकी प्ररूपणा करना न्याय-संगत नहीं है।

स्वक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें स्वक्ष्मसाम्परायिक उपश्चामक और श्वपक मान ओघके समान हैं ॥ ५२ ॥

१ संयमानुवादेन सर्वेषां संयतानां xxx सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु 'णाओववण्णो ।चि ' इति पाठः ।

उवसामगाणमुनसमिओ भावो, खवगाणं खइओ भावो चि उत्तं होदि। जहानखादविहारसुद्धिसंजदेसु चदुट्टाणी ओघं॥ ५३॥ सुगममेदं।

संजदासंजदा ओघं ॥ ५४ ॥ एदं वि सुगमं।

असंजदेषु मिच्छादिट्टिपहुडि जाव असंजदसम्मादिहि ति ओघं ॥ ५५॥

सुगममेदं, पुट्वं परूविदत्तादो ।

एवं संजममग्गणा समता।

#### दंसणाणुवादेण चक्खुदंसाणि-अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिहिपहुडि जाव स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था ति ओधं॥ ५६॥

उपशामकोंके औपशमिक भाव और क्षपकोंके क्षायिक भाव होता है, यह अर्थ सुत्रद्वारा कहा गया है।

यथाख्यातिवहारश्चाद्धिसंयतोंमें उपशान्तकषाय आदि चारों गुणस्थानवर्ती माव ओषके समान हैं ॥ ५३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

संयतासंयत भाव ओघके समान है ॥ ५४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

असंयतोंमें मिध्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक भाव ओघके समाव हैं।। ५५।।

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, पहले प्ररूपण किया जा चुका है। इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनियोंमें मिध्यादृष्टिसे लेकर श्रीणकषायवीतरागछश्रस्य गुणस्थान तक भाव ओषके समान हैं ॥ ५६ ॥

१ × × संयतासंयतानां × × सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ ××× असंयतानां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

३ दर्शनातुनादेन चक्कुर्दर्शनाचक्कुर्दर्शनाविषदर्शनकेवलदर्शनिनां सामान्यवत् । स. सि. १,८.

कुदो १ मिच्छादिद्विप्पहुाि स्वीणकसायपञ्जंतसम्बगुणहुाणाणं चयन्तु-अचनस्तु-दंसणविरहियाणमणुवलंभा ।

ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो ॥ ५७ ॥ केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ ५८ ॥ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं दंसणमग्गणा समत्ता।

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु चढु-ट्टाणी ओघं ॥ ५९ ॥

चदुण्हं ठाणाणं समाहारो चदुडाणी। केण समाहारो? एगलेस्साए। सेसंसुगमं। तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव अप्पमत्त-संजदा ति ओघं ॥ ६०॥

एदं मुगमं ।

क्योंकि, मिथ्यादृष्टिसे लेकर श्लीणकषाय पर्यंत कोई गुणस्थान चश्चदर्शन और अचश्चदर्शनवाले जीवोंसे रहित नहीं पाया जाता है।

अवधिदर्शनी जीवोंके भाव अवधिज्ञानियोंके भावोंके समान हैं ॥ ५७॥ केवलदर्शनी जीवोंके भाव केवलज्ञानियोंके भावोंके समान हैं ॥ ५८॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई।

लेश्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतलेश्या वालोंमें आदिके चार गुणस्थानवर्ती भाव ओघके समान हैं।। ५९ ॥

चार स्थानोंके समाहारको चतुःस्थानी कहते हैं।

शंका—चारों गुणस्थानोंका समाहार किस अपेक्षासे हैं ?

समाधान—एक लेक्याकी अपेक्षासे हैं, अर्थात् आदिके चारों गुणस्थानोंमें एकसी लेक्या पाई जाती है।

शेष सूत्रार्थ सुगम है।

तेजोलेश्या और पद्मलेश्या वालोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ६०॥

यह सूत्र सुगम है।

१ छेरपाउनादेन षड्लेरपानामलेरपानां च सामाम्यवत् । स. सि. १, ८.

#### सुक्कलेस्सिएसु मिन्छादिट्टिपहुडि जाव सजोगिकेवलि ति ओघं ॥ ६१॥

सुगममेदं ।

एवं लेस्सामग्गणा समत्ता ।

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिट्टिपहुडि जाव अजोगि-केविल त्ति ओवं ॥ ६२ ॥

इदो १ एत्थतणगुणहाणाणं ओघगुणहाणेहिंतो मनियत्तं पिंड भेदामाना । अभवसिंद्धिय त्ति को भावो, पारिणामिओ भावो ॥ ६३ ॥

कुदो १ कम्माणमुदएण उवसमेण खएण खओवसमेण वा अभवियत्ताणुष्पत्तीदो । मवियत्तस्स वि पारिणामिओ चेय भावो, कम्माणमुदय-उवसम-खय-खओवसमेहि भविय-त्राणुष्पत्तीदो । गुणद्वाणस्स भावमभणिय मग्गणद्वाणभावं परूर्वेतस्स कोभिष्पाओ १

गुक्कलेश्यावालोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ६१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार लेख्यामार्गणा समाप्त हुई।

भव्यमार्गणाके अनुवादसे भव्यसिद्धिकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं।। ६२।।

क्योंकि, भव्यमार्गणासम्बन्धी गुणस्थानोंका ओघ गुणस्थानोंसे भव्यत्व नामक पारिणामिकभावके प्रति कोई भेद नहीं है।

अभन्यसिद्धिक यह कौनसा भाव है ? पारिणामिक भाव है ॥ ६३ ॥

क्योंकि, कर्मोंके उदयसे, उपशामसे, क्षयसे, अथवा क्षयोपशमसे अभव्यत्व भाव उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार भव्यत्व भी पारिणामिक भाव ही है, क्योंकि, कर्मोंके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमसे भव्यत्व भाव उत्पन्न नहीं होता।

र्घका — यहांपर गुणस्थानके भावको न कह कर मार्गणास्थानसम्बन्धी भावका । प्रक्षपण करते हुए आचार्यका क्या अभिप्राय है ?

१ सम्यानुबादेन सध्याना सिध्यादष्टशाद्ययोगकेवस्यन्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ असव्यानां पारिणामिको मावः । स. सि. १, ८.

गुणहाणभावो अउत्तो वि णाणिज्जओ । अभवियत्तं पुण उवदेसमवेक्खदे, पुन्तमपरू-विदसरूवत्तादो । तेण मग्गणाभावो उत्तो ति ।

एवं भवियमग्गणा समत्ता ।

सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अजोगिकेवलि ति ओघं ॥ ६४ ॥

सुगममेदं ।

खहयसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वि त्ति को भावो, खइओ भावों ॥ ६५॥

कुदो ? दंसणमाहणीयस्स णिम्मूलक्खएणुप्पण्णसम्मत्तादो ।

खइयं सम्मत्तं ॥ ६६ ॥

खइयसम्मादिद्वीमु सम्मत्तं खइयं चेव होदि त्ति अणुत्तसिद्धीदो णेदं सुत्तमाढवे-दच्वं १ ण एस दोसो । कुदो १ ण ताव खइयसम्मादिद्वी सण्णा खइयस्स सम्मत्तस्स

समाधान गुणस्थानसम्बन्धी भाव तो विना कहे भी जाना जाता है। किन्तु अभन्यत्व (कौनसा भाव हे यह ) उपदेशकी अपेक्षा रखता है, क्योंकि, उसके स्वरूपका पहले प्रकूपण नहीं किया गया है। इसलिए यहांपर (गुणस्थानका भाव न कह कर) मार्गणासम्बन्धी भाव कहा है।

इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई।

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अयोगि-केवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ६४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

क्षायिकसम्यग्द्दष्टियोंमें असंयतसम्यग्द्दष्टि यह कौनसा भाव है ? क्षायिक भाव है ॥ ६५ ॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीयकर्मके निर्मूल क्षयसे क्षायिकसम्यक्त्व उत्पन्न होता है। उक्त जीवोंके क्षायिक सम्यक्त्व होता है। ६६॥

शंका--क्षायिकसम्यग्दिष्योंमें सम्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है, यह बात अनुक-सिद्ध है. इसलिए इस सूत्रका आरम्भ नहीं करना चाहिए ?

समाधान- यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, क्षायिकसम्यग्दिए यह संज्ञा क्षायिक-

१ सम्यक्त्वानुवादेन श्वायिकसम्यन्दृष्टिषु असंयतसम्यन्दृष्टेः श्वायिको मानः । स. सि. १, ८.

२ क्षायिकं सम्यक्त्वम् । स. सि. १,८.

अत्थितं गमयदि, तवण-भक्खरादिणामस्स अणणुअद्वस्स वि उवलंभा। ण च अण्णं किंचि खइयसम्मत्तरस अत्थित्तम्ह चिण्हमत्थि। तदो खइयसम्मादिद्विस्स खइयं चेव सम्मत्तं होदि ति जाणाविदं। अवरं च ण सच्ये सिस्सा उप्पण्णा चेव, किंतु अउप्पण्णा वि अत्थि। तेहि खइयसम्मादिद्वीणं किम्रुवसमसम्मत्तं, किं खइयसम्मत्तं, किं वेदगसम्मत्तं होदि ति पुच्छिदे एदस्स मुत्तस्स अवयारो जादो, खइयसम्मादिद्वीणं खइयं चेव सम्मत्तं होदि, ण सेसदोसम्मत्ताणि ति जाणावणद्वं अपुच्वकरणक्खवयाणं खइयभावाणं खइय-चिरत्तस्सेव दंसणमोहखवयाणं पि खइयभावाणं तस्संबंधेण वेदयसम्मत्तोदए संते वि खइयसम्मत्तस्स अत्थित्तप्यसंगे तप्पिडसेहद्वं वा।

**ओदइएण भावेण पुणो असंजदो**ं ॥ ६७ ॥ सुगममेदं।

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसिमओ भावो ।। ६८ ॥

सम्यक्त्वके अस्तित्वका ज्ञान नहीं कराती है। इसका कारण यह है लोकमें तपन, भास्कर आदि अनन्वर्ध (अर्थशून्य या कढ़) नाम भी पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चिन्ह क्षायिकसम्यक्त्वके अस्तित्वका है नहीं। इसिलए क्षायिकसम्यव्हिके क्षायिक सम्यक्त्व ही होता है, यह बात इस सूत्रसे क्षापित की गई है। दूसरी वात यह भी है कि सभी शिष्य ब्युत्पन्न नहीं होते, किन्तु कुछ अब्युत्पन्न भी होते हैं। उनके द्वारा क्षायिक-सम्यव्हिएयों के क्या उपशमसम्यक्त्व है, किंवा आयिकसम्यक्त्व है, किंवा वेदकसम्यक्त्व होता है, ऐसा पूछने पर आयिकसम्यव्हिएयों के क्षायिक ही सम्यक्त्व होता है, शेष दो सम्यक्त्व नहीं होते हैं, इस बातके जतलानके लिए, अथवा आयिकभाववाले अपूर्व-करण गुणस्थानवर्ती क्षपकों के क्षायिक चारित्रके समान क्षायिकभाववाले भी जीवों के दर्शनमोहनीयका क्षपण करते हुए उसके सम्यव्यक्षे वेदकसम्यक्त्वप्रकृतिके उदय रहने पर भी क्षायिकसम्यक्त्वके अस्तित्वका प्रसंग प्राप्त होनेपर उसका प्रतिषेध करनेके लिए इस सूत्रका अवतार हुआ है।

किन्तु श्वायिकसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व औदयिक भावसे है।। ६७।। यह सूत्र सुगम है।

क्षायिकसम्यग्दष्टि संयतासंयत, प्रमत्तमंयत और अप्रमत्तसंयत यह कौनसा भाव है १ श्वायोपश्चमिक भाव है ॥ ६८ ॥

१ असंयतत्वमोदियिकेन भावेन । स. सि. १,८.

२ संयतासंयतप्रमचाप्रमचसंयतानां क्षायोपश्चमिको मावः । सः सि. १,८.

कुदो ? चारित्तावरणकम्मोदए संते वि जीवसहावचारित्तेगदेसस्स संजमासंजम-पमत्त-अप्पमत्तर्सजमस्स आविष्मावस्सुवर्लभा ।

**खइयं सम्मत्तं ॥ ६९ ॥** स्रगममेदं।

चदुण्हमुवसमा ति को भावो, ओवसिमओ भावो ॥ ७० ॥ मोहणीयस्सुवसमेणुप्पण्णचरित्तत्तादो, मोहोवसमणहेदुचारित्तसमण्णिदत्तादो य। खइयं सम्मत्तं ॥ ७१ ॥

पारद्भदंसणमोहणीयक्यववणो कदकरणिज्जो वा उवसमसेढिं ण चढिद त्ति जाणा-वणद्वमेदं सुत्तं भणिदं । मेमं सुगमं ।

चदुण्हं खवा सजोगिकेवली अजोगिकेवलि ति को भावो, खइओ भावों ॥ ७२ ॥

क्योंकि, चारित्रावरणकर्मके उद्य होने पर भी जीवंक स्वभावभूत चारित्रके एक देशरूप संयमासंयम, प्रमन्तसंयम और अप्रमन्तसंयमका (उक्त जीवोंके क्रमशः) आविर्भाव पाया जाता है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन श्वायिक ही होता है ॥ ६९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानोंके क्षायिकसम्यग्दृष्टि उपशामक यह कौनसा भाव है ? औपश्रमिक भाव है ॥ ७० ॥

क्योंकि, उपशान्तकपायकं मोहनीयकर्मकं उपशमसं उत्पन्न हुआ चारित्र पाया जानेसे और शेष तीन उपशामकोंकं मोहोपशमकं कारणभूत चारित्रसं समन्वित होनेसे औपशमिकमाव पाया जाता है।

क्षायिकसम्यग्दिष्ट चारों उपशामकोंके सम्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है ॥७१॥ दर्शनमोहनीयकर्मके क्षपणका प्रारम्भ करनेवाला जीव, अथवा इतक्रत्यवेदक सम्यग्दिष्ट जीव, उपशमश्रेणीपर नहीं चढ़ता है, इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह सूत्र कहा गया है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टि चारों गुणस्थानोंके क्षपक, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली यह कौनसा भाव है ? क्षायिक भाव है ॥ ७२ ॥

१ क्षायिकं सम्यक्त्वम् । स. सि. १, ८.

२ चतुर्णामुपश्चमकानामौपश्चमिकां मावः । स. सि. १, ८.

३ क्षायिकं सम्यक्त्वम् । स. सि. १, ८. ४ शेषाणां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

|   |  | , |  |
|---|--|---|--|
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ ८१ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसमिओ भावो ॥ ८२ ॥

सुगममेदं ।

उवसमियं सम्मत्तं ॥ ८३ ॥

एदं पि सुगमं।

चदुण्हमुवसमा त्ति को भावो, उवसमिओ भावों ॥ ८४ ॥ उवसमियं सम्मत्तं ॥ ८५ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

सासणसम्मादिङ्घी ओघं ॥ ८६ ॥

किन्तु उपश्चमसम्यक्त्वी असंयतसम्यग्दृष्टि जीवका असंयतत्व औद्यिक भावसे है ॥ ८१ ॥

य दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

उपशमसम्यग्दृष्टि संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तमंयत यह कौनमा भाव है १ क्षायोपश्चिक भाव है ॥ ८२॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन औपशमिक होता है ॥ ८३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

अपूर्वकरण आदि चार गुणम्थानोंके उपश्चमसम्यग्दृष्टि उपश्चामक यह कौनसा भाव है ? औपश्चमिक भाव है ॥ ८४ ॥

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन औपश्चिमक होता है ॥ ८५ ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि भाव ओचके समान है ॥ ८६ ॥

१ असंयतः पुनरोदियिकन सावेन । सः सि. ४, ८.

२ संयतासंयतपमचाप्रमत्तसयताना क्षायापशमिको भावः । सः सिः १, ८.

३ औपश्चमिक सम्यक्त्वम् । स. वि. १, ८.

४ चतुर्णामुपश्चमकानामोपश्चमिको मावः । स. सि. १, ८.

५ औपश्रमिकं सम्यक्त्वम्। स. सि. १,८. ६ सासादनसम्यग्दृष्टेः पारिणामिको भाव । स. सि. १,८.

# सम्मामिच्छादिद्वी ओघं ॥ ८७ ॥ मिच्छादिद्वी ओघं ॥ ८८ ॥

तिण्णि वि सुत्ताणि अवगयत्थाणि ।

एवं सम्भत्तमग्गधा समता ।

सिण्णयाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव स्वीणकसाय-वीदरागछदुमत्था ति ओघं ॥ ८९ ॥

सुगममेदं।

असिण ति को भावो. ओदइओ भावों ॥ ९० ॥

कुदो १ णोइंदियावरणस्य सन्त्रघादिफद्याणसुदएण असण्णिचुप्पत्तीदो । असण्णि-गुणद्वाणभावो किण्ण परूविदो १ ण, उवदेसमंतरेण तदवगमादो ।

एवं स्रिगमग्गणा समत्ता ।

सम्यग्मिथ्यार्दाष्ट भाव ओघके समान है ॥ ८७ ॥

मिथ्याद्दष्टि भाव ओघके समान है ॥ ८८ ॥

इन तीनों ही सूत्रोंका अर्थ ज्ञात है।

इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञिमार्गणाके अनुवादमे संज्ञियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर श्रीणकपायवीतराग-छबस्थ तक भाव ओधके समान हैं।। ८९।।

यह सूत्र सुगम है।

असंज्ञी यह कौनसा भाव है ? औद्यिक भाव है ॥ ९० ॥

क्योंकि, नोइन्द्रियावरणकर्मके सर्वघाती स्पर्धकौंके उदयसे असंक्रित्व भाव उत्पन्न होता है।

श्रंका---यहांपर असंज्ञी जीवोंक गुणस्थानसम्बन्धी भावको क्यों नहीं यतलाया ? समाधान---नहीं, क्योंकि, उपदेशके विना ही उसका ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार संज्ञीमार्गणा समाप्त हुई।

१ सम्यग्मिध्यादृष्टेः क्षायोपशमिका भावः । स. सि. १, ८

२ मिथ्यादृष्टेरोदियिको मावः। स. सि. १, ८. ३ संज्ञानुवादेन संज्ञिनां सामान्यवन् । स. सि. १, ८.

४ असंज्ञिनामोदयिको मावः। स. सि १, ८. ५ तदुभयव्यपदेशरहितानां सामान्यवत् ! स. सि. १,८.



# सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदबलि-पणीदो स्टब्स्वडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो

तस्स पढमखंडे जीवहाणे

# अप्पाबहुगाणुगमो

केवलणाणुजोइयलोयालोए जिणे णमंसित्ता । अप्पबहुआणिओअं जहोवएसं परूवेमो ॥

# अपाबहुआणुगमेण दुविहो णिद्देसो, ओघेण आदेसेण यं ॥१॥

तत्थ णाम-द्वरणा-दन्व-भावभेएण अप्पाबहुअं चउन्विहं। अप्पाबहुअसहो णामप्पा-बहुअं। एदम्हादो एदस्स बहुत्तमप्पत्तं वा एदिमिदि एयत्तज्झारोवेण द्वविदं ठवणप्पा-बहुगं। दन्त्रपाबहुअं दुविहं आगम-णोआगमभेएण। अप्पाबहुअपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो

केवलक्षानके द्वारा लोक और अलोकको प्रकाशित करनेवाले श्री जिनेन्द्र देवोंको नमस्कार करके जिस प्रकारसे उपदेश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार अल्पबहुत्व अनुयोग-द्वारका प्ररूपण करते हैं॥

अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश ॥ १ ॥

नाम, स्थापना द्रव्य और भावके भेदसे अल्पबहुत्व चार प्रकारका है। उनमेंसे अल्पबहुत्व दाब्द नामअल्पबहुत्व है। यह इससे बहुत है, अथवा यह इससे अल्प है, इस प्रकार एकत्वके अध्यारापसे स्थापना करना स्थापनाअल्पबहुत्व है। द्रव्यअल्पबहुत्व आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। जो अल्पबहुत्व विषयक प्राभृतको जाननेवाला है, परंतु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित है उसे आगमद्रव्य अल्पबहुत्व

१ अल्पबहुत्वमुपवर्ण्यते । तत् द्विविधं सामान्येन विशेषेण च । स. सि. १,८.

आगमद्व्यपानहुअं। णोआगमद्व्यपानहुअं तिविहं जाणुअसरीर-भविय-तव्वदिरित्तभेदा। तत्य जाणुअसरीरं भविय-वृह्माण-समुज्झादमिदि तिविहमिव अवगयत्थं। भवियं भविस्स-काले अप्पानहुअपाहुडजाणओ। तव्वदिरित्तअप्पानहुअं तिविहं सिचत्तमिचतं मिस्समिदि। जीवद्व्यप्पानहुअं सिचत्तं। सेसद्व्यपानहुअमिचतं। दोण्हं पि अप्पानहुअं मिस्सं। भावप्पानहुअं दुविहं आगम-णोआगमभेएण। अप्पानहुअपाहुडजाणओ उवजुत्तो आगम-भावप्पानहुअं। णाण-दंसणाणुभाग-जोगादिविसयं णोआगमभावप्पानहुअं।

एदेसु अप्पाबहुएसु केण पयदं ? सचित्तदव्वप्पाबहुएण पयदं । किमप्पाबहुअं ? संस्वाधम्मो, एदम्हादो एदं तिगुणं चदुगुणमिदि बुद्धिगेज्झो । कम्सप्पाबहुअं ? जीव-द्व्वस्स, धम्मिवदिरित्तसंखाधम्माणुवलंभा । केणप्पाबहुअं ? पारिणामिएण भावण ।

कहते हैं। नोआगमद्रव्यअल्पवहुत्व श्रायकशरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त भेदसे तीन प्रकारका है। उनमेंसे भावी, वर्तमान और अतीत, इन तीनों ही प्रकारके श्रायकशरीरका अर्थ जाना जा चुका है। जो भविष्यकालमें अल्पवहुत्व प्राभृतका जाननेवाला होगा, उसे भावी नोआगमद्रव्य अल्पवहुत्वनिक्षेप कहते हैं। तद्व्यतिरिक्त अल्पवहुत्व तीन प्रकारका है— सचित्त, अचित्त और मिश्र। जीवद्रव्य-विषयक अल्पवहुत्व सचित्त है, शेप द्रव्य-विषयक अल्पवहुत्व अचित्त हैं, और इन दोनोंका अल्पवहुत्व मिश्र है। आगम और नोआगमके भेदसे भाव-अल्पवहुत्व दो प्रकारका है। जो अल्पवहुत्व-प्राभृतका जाननेवाला है और वर्तमानमें उसके उपयोगसे युक्त है उसे आगमभाव अल्पवहुत्व कहते हैं। आत्माके श्रान और दर्शनकों, तथा पुद्रलकमोंक अनुभाग और योगादिको विषय करनेवाला नोआगमभाव अल्पवहुत्व है।

शंका-इन अल्पबहुत्वोंमेंसे प्रकृतमें किससे प्रयोजन है ? समाधान- प्रकृतमें सचित्त द्रव्यके अल्पबहुत्वसे प्रयोजन है।

( अव निर्देश, स्वामित्वादि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंसे अल्पवहुत्वका निर्णय किया जाता है।)

शंका-अल्पवहुत्व क्या है ?

समाधान—यह उससे तिगुणा है, अथवा चतुर्गुणा है, इस प्रकार बुद्धिके द्वारा प्रहण करने योग्य संख्याके धर्मको अल्पवहुत्व कहते हैं।

गुंका—अल्पवहुत्व किसके होता है, अर्थात् अल्पवहुत्वका स्वामी कौन है ? समाधान—जीवद्रव्यके अल्पवहुत्व होता है, अर्थात् जीवद्रव्य उसका स्वामी है,

क्योंकि, धर्मीको छोड़कर संख्याधर्म पृथक् नहीं पाया जाता।

शंका-अल्पबहुत्व किससे होता है, अर्थात् उसका साधन क्या है ? समाधान-अल्पबहुत्व पारिणामिक भावसे होता है। कत्थप्पाबहुअं ? जीवद्व्ये । केवचिरमप्पाबहुअं ? अणादि-अपज्जवसिदं । कुदो ? सव्वेसिं गुणहाणाणमेदेणेव पमाणेण सव्यकालमबहाणादो । कइविहमप्पाबहुअं ? मग्गणभेयभिण्ण-गुणहाणमेत्तं ।

अप्पं च बहुअं च अप्पाबहुआणि । तेसिमणुगमो अप्पाबहुआणुगमो । तेण अप्पाबहुआणुगमेण णिद्देसे। दुविहो होदि ओघो आदेसो ति । संगहिदवयणकलावो द्व्वद्वियणिबंधणो ओघो णाम । असंगहिदवयणकलाओ पुव्विल्लत्थावयवणिबंधो पज्जव-द्वियणिबंधणो आदेसो णाम ।

# ओघेण तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुला थोवां ॥ २॥

तिसु अद्वासु ति वयणं चत्तारि अद्वाओ पिडसेहट्टं। उवसमा ति वयणं खवया-दिपिडसेहफलं। पवसणेणित्ति वयणं संचयपिडसेहफलं। तुल्ला ति वयणेण विसरिसत्त-पिडसेहो कदो। आदिमेसु तिसु गुणद्वाणेसु उवसामया पवेसणेण तुल्ला सरिसा। कुदो १

र्श्वका-अल्पवहुत्व किसमें होता है, अर्थात् उसका अधिकरण क्या है ? समाधान -- जीवद्रव्यमें, अर्थात् जीवद्रव्य अल्पवहुत्वका अधिकरण है। शंका-अल्पवहृत्व कितने समय तक होता है ?

समाधान--अल्पवहुत्व अनादि और अनन्त है, क्योंकि, सभी गुणस्थानीका इसी प्रमाणसे सर्वकाल अवस्थान रहता है।

शंका-अल्पवहुत्व कितने प्रकारका है ?

समाधान—मार्गणाओंके भदल गुणस्थानोंके जितने भद होते हैं, उतने प्रकारका अल्पवहृत्व होता है।

अल्प और वहुत्वको अर्थात हीनता और अधिकताको अल्पवहुत्व कहते हैं। उनका अनुगम अल्पवहुत्वानुगम है। उससे अर्थात् अल्पवहुत्वानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है, ओधनिदेश और आदेशनिदेश। जिसमें सम्पूर्ण वचन-कलाप संगृहीत है, और जो द्रव्यार्थिकनय निमित्तक है, वह ओधनिदेश है। जिसमें सम्पूर्ण वचन-कलाप संगृहीत नहीं है, जो पूर्वोक्त अर्थावयव अर्थात् ओधानुगममें वनलाय गय भेदोंके आधित है और जो पर्यायार्थिकनय-निमित्तक है वह आदेशनिदेश है।

ओघनिर्देशसे अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा परस्पर तुल्य हैं, तथा अन्य सब गुणस्थानोंके प्रमाणसे अल्प हैं ॥ २ ॥

'तीनों गुणस्थानोंमें' यह वचन चार उपशामक गुणस्थानोंक प्रतिपंध करनेके लिए दिया है। 'उपशामक 'यह वचन अपकादिके प्रतिपंधके लिए दिया है। 'प्रवेशकी अपेक्षा 'इस वचनका फल संचयका प्रतिपंध है। 'तुल्य 'इस वचनसे विसदशताका प्रतिपंध किया है। श्रेणीसम्बन्धी आदिके तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी

१ प्रतिषु ' पुव्विद्धद्धा ' इति पाठः । मप्रतो तु स्वीकृतपाठः ।

२ सामान्येन तावत् त्रय उपश्चमकाः सर्वतः स्तोकाःस्वग्रणस्थानकालेषु प्रवेशेन तुस्यसंख्याः । स. सि. १, ८.

एआदिचउण्णमेत्तजीवाणं पवसं पिंड पिंडसेहाभावा । ण च सव्बद्धं तिसु उवसामगेसु पिवसंतजीविहि सिरसत्तिणयमा, संभवं पड्डच सिरसत्तिजीविहि सिरसत्तिणयमा, संभवं पड्डच सिरसत्तिजीविहि सिरसत्तिणयमा, संभवं पड्डच सिरसत्तिजीविहे । एदेसि संचओ सिरसो असिरसो ति वा किण्ण परूविदो । ण एस दोसो, पवससारिच्छे ति ते संचयस्य विसरिसत्तं, अण्णहा विद्विवरोहादो । पविस्समाणजीवाणं विसरिसत्ते संते संचयस्य विसरिसत्तं, अण्णहा दिद्विवरोहादो । अपुट्यादिअद्धाणं थोव-बहुत्तादो विसरिसत्तं संचयस्य किण्ण होदि ति पुच्छिदे ण होदि, तिण्हमुवसामगाणमद्धाहितो उक्कस्यपवेसंतरस्य बहुत्त्ववदेसादो । तम्हा तिण्हं संचओ वि सरिसो चेय । थोवा उवरि उच्चमाणगुणहाणाण संखं पेक्खिय थोवा ति मिणदा ।

अपेक्षा तुल्य अर्थात् सदश होते हैं, क्योंकि, एकसे लेकर चौपन मात्र जीवोंके प्रवेशके प्रित कोई प्रतिषेध नहीं है। किन्तु सर्वकाल तीनों उपशामकोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा सदशताका नियम नहीं है, क्योंकि, संभावनाकी अपेक्षा सदशताका कथन किया गया है।

शंका--इन तीनों उपशामकोंका संचय सदश होता है, या असदश होता है, इस वातका प्ररूपण क्यों नहीं किया?

समाधान — यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, प्रवेशकी सहशतासे उनके संवयकी सहशताका भी ज्ञान हो जाता है। प्रविश्यमान जीवोंकी विसहशता होने पर ही संवयकी विसहशता होती है; यदि ऐसा न माना जाय तो प्रत्यक्षसे विरोध आता है।

शंका-अपूर्वकरण आदिके कालोंमें परस्पर अल्पवहुत्व होनेसे संचयके विस-दशता क्यों नहीं हो जाती है ?

समाधान ऐसी आशंकापर आचार्य उत्तर देते हैं कि अपूर्वकरण आदिके कालके हीनाधिक होनेसे संचयके विसदशता नहीं होती है, क्योंकि, तीनों उपशामकोंके कालोंसे उत्कृष्ट प्रवेशान्तरका काल बहुत है ऐसा उपदेश पाया जाता है। इसलिए तीनोंका संचय भी सदश ही होता है।

विशेषार्थ — यहां पर शंकाकारने यह शंका उठाई है कि जव अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंका काल हीनाधिक है, अर्थात् अपूर्वकरणका जितना काल है, उससे संख्यात-गुणा हीन अनिवृत्तिकरणका काल है और उससे संख्यातगुणा हीन स्क्ष्मसाम्परायका काल है, तब इन गुणस्थानोंमें संचित होनेवाली जीवराशिका प्रमाण भी हीनाधिक ही होना चाहिए, सदश नहीं होना चाहिए? इसके समाधानमें यह कहा गया है कि तीनों उपशामकोंके कालोंसे उत्कृष्ट प्रवेशान्तरके बहुत होनेका उपदेश पाया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंका काल हीनाधिक है, तथापि वह प्रतेक अन्तर्मुद्धर्त या असंख्यात समयप्रमाण है। किन्तु इन गुणस्थानोंमें प्रवेश कर संचित होनेवाले जीव संख्यात अर्थात् उपशामश्रेणींक प्रतेक गुणस्थानों अधिकसे अधिक तीन

१ त्रतिपु 'पिंडसेहामावाणं च 'इति पाठः।
२ प्रतिपु 'णण्णहा 'इति पाठः।

# उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेयं ॥ ३ ॥

पुथसुत्तारंभो किमद्वो १ उवसंतकसायस्य कसाउवसामगाणं च पञ्चासत्तीए अभावस्स संदंसणफलो । जेभि पच्चासत्ती अत्थि तेसिमेगजोगो, इदरेसिं भिष्णजोगो होदि ति एदेण जाणाविदं ।

#### खवा संखेजजगुणां ॥ ४ ॥

कुदो ? उत्रसामगगुणद्वाणमुक्कस्सेण पविस्समाणचउत्रण्णजीवेहितो खवगेगगुण-

सो चार (३०४) और क्षपकथ्रेणीं प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक छह सौ बाठ (६०८) ही होते हैं। यदि सर्वज्ञचन्य प्रमाणकी भी अपेक्षासे एक समयमें एक ही जीवका प्रवेश माना जाय, तो भी प्रत्येक गुणस्थानके प्रवेशकालके समय संख्यात अर्थात् उपशामश्रेणींके प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक तीन सा चार और क्षपकश्रेणींके प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक छह सो आठ ही होंगे। यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि उपशम या क्षपकश्रेणींमें निरन्तर प्रवेश करनेका सवांत्छए काल आठ समय ही है। इससे ऊपर जितना भी प्रवेशकाल है, वह सब सान्तर ही है। इससे यह अर्थ निकलता है कि अपूर्वकरणादि गुणस्थानोंमें प्रवेशान्तर अर्थात् जीवोंके प्रवेश नहीं करनेका काल असंख्यात समयप्रमाण है। चूंकि, सक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानसे अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है इसलिए उसके प्रवेशान्तरका उत्छए काल भी संख्यातगुणा ही होगा। इसी प्रकार चूंकि अनिवृत्तिकरणके कालसे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है, अतः उसके प्रवेशान्तरका काल भी संख्यातगुणा ही होगा। इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि तीनों उपशामकोंक कालोंसे तीनोंक उत्छप्र प्रवेशान्तरका काल यद्दत है, अर्थात् प्रवेश करनेके समय सदश हैं, अत्रुव उनका संचय भी सदश ही होता है।

उपर्युक्त जीव आंग कही जानेवाली गुणस्थानोंकी संख्याको 'देखकर अस्य हैं' ऐसा कहा है।

उपशान्तकपायवीतरागछबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३॥ शंका-पृथक् सूत्रका प्रारम्भ किस छिये किया है ?

समाधान—उपशान्तकपायका और कपायके उपशम करनेवाले उपशामकोंकी परस्पर प्रत्यासित्तका अभाव दिखाना इसका फल है। जिनकी प्रत्यासित्त पाई जाती है उनका ही एक योग अर्थात् एक समास हो सकता है और दूसरोंका भिन्न योग होता है, यह बात इस सूत्रसं सूचित की गई है।

उपशान्तकपायवीतरागछग्रस्थोंसे क्षपक संख्यातगुणित हैं।। ४ ॥ क्योंकि, उपशामकके गुणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेवाले चौपन जीवोंकी

१ उपशान्तकषायान्तावन्त एव । स. सि. १, ८.

२ त्रयः क्षपकाः संख्येयगुणाः । स. ति. १, ८.

मुक्कस्सेण पविस्समाणअहुत्तरसदजीवाणं दुगुणजुवलंभा, पंचूण-चदुरुत्तरातिसदमेत्तेगुव-सामगगुणहाणुक्कस्ससंचयादो वि खवगेगगुणहाणुक्कस्ससंचयस्स दुरूऊणछस्सद-मेत्तस्स दुगुणत्तदंसणादो ।

स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेवं ॥ ५ ॥ ५ ॥ पुधसुत्तारंभस्स कारणं पुच्चं व वत्तव्वं । सेसं सुगमं ।

सजोगकेवली अजोगकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेवं ॥ ६ ॥

घाइयघादिकम्माणं छदुमत्थेहि पच्चासत्तीए अभावादो पुधसत्तारंभो जादो । पवेसणेण तेत्तिया चेवेत्ति उत्ते पवेस-संचएहि अहुत्तरसददुरूऊणछस्सदमेत्ता कमेण होंति ति घेत्तव्वं । दो वि तुल्ला ति उत्ते दो वि अण्णोण्णेण सरिसा ति भणिदं होदि । अजोगिकेविलसंचओ पुव्विल्लगुणहाणसंचएहि सरिसो जधा, तथा सजोगिकेविलसंचयस्स वि सरिसत्ती । विसरिसत्तपदुष्पायणहम्रुत्तरसुत्तं भणदि—

अपेक्षा क्षपकके एक गुणस्थानमें उत्कर्पसे प्रवेश करनेवाले एकसौ आठ जीवोंके दुगुणता पाई जाती है। तथा संचयकी अपेक्षा उपशामकके एक गुणस्थानमें उत्कृष्टकपसे पांच कम तीनसी चार अर्थात् दो सौ निन्यानवे (२९९) संचयसे भी क्षपकके एक गुणस्थानको दो कम छह सौ (५९८) रूप संचयके दुगुणता देखी जाती है।

क्षीणकषायवीतरागछबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं॥ ५ ॥

पृथक् सूत्र वनानेका कारण पहलंके समान कहना चाहिए। शेप स्त्रार्थ सुगम है। सयोगिकेवली और अयोगिकेवली प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही तुल्य और पूर्वीक्त प्रमाण हैं।। ६।।

घाति-कमौंका घात करनेवाल सयोगिकंवली और अयोगिकंवली छन्नस्थ जीवोंके साथ प्रत्यासिक्ता अभाव होनेसे पृथक सूत्र बनाया गया है। प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं, ऐसा कहनेपर प्रवेशसे एक सो आठ (१०८) और संचयसे दो कम छह सौ अर्थात् पांच सौ अट्टानवे (५९८) क्रमसे होते हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। दोनों ही तुत्य हैं, ऐसा कहनेसे दोनों ही परस्पर समान हैं, ऐसा अर्थ सूचित होता है। जिस प्रकार अयोगिकंवलीका संचय पूर्व गुणस्थानोंके संचयके सहश होता है, उसी प्रकार सयोगिकंवलीके संचयके भी सहशताकी प्राप्ति होती है, अतपव उनके संचयकी विसहशताके प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-

१ क्षीणकषायवीतरागच्छप्रस्थास्तावन्त एव । स. सि. १, ८.

९ सयोगकेबिलनोऽयोगकेबिलनश्च प्रवेशेन तुल्यसंस्थाः । स. ति. १, ८.

# सजोगिकेवली अद्धं पहुच्च संखेज्जगुणां ॥ ७ ॥

कुदो ? दुरूवणछस्मदमेत्तजीवेहिंतो अट्ठलक्ख-अट्ठाणउदिसहस्स-दुरहियपंचसद-मेत्तजीवाणं संखेजगुणत्तुवलंभा। हेट्टिमरासिणा उवरिमरासि छेत्तृण गुणयारो उप्पादेदच्वो।

# अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ८ ॥

खवगुवसामगअप्पमत्तसंजदपिंडसेहो किमद्वं कीरदे १ ण, अप्पमत्तसामण्णेण तेसिं पि गहणप्पसंगा । सजोगिरासिणा बेकोडि-छण्णउदिलक्ख-णवणउइसहस्स-तिउत्तर-सदमेत्तअप्पमत्तरासिम्हि भागे हिदे जं लद्धं सो गुणगारो होदि।

#### पमत्तसंजदा संखेजजगुणा ।। ९।।

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि । कुदो णव्यदे ? आइरियपरंपगगदुवदेसादो ।

सयोगिकेवली कालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं।। ७।।

क्योंकि, दो कम छह सो, अर्थान् पांच सो अट्टानवे मात्र जीवोंकी अपक्षा आठ लाख, अट्टानवे हजार पांच सो दो संख्याप्रमाण जीवोंके संख्यातगुणितता पाई जाती है। यहां पर अधस्तनराशिसे उपरिम राशिको छेदकर (भाग देकर) गुणकार उत्पन्न करना चाहिए।

सयोगिकेवितयोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ ८ ॥

श्रंका —यहांपर क्षपक और उपशामक अप्रमत्तसंयतोंका निपंध किस लिए किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, 'अप्रमत्त ' इस सामान्य पदसे उनके भी प्रहणका प्रसंग आता है, इसलिए क्षपक और उपशामक अप्रमत्तसंयतोंका निपंध किया गया है। सयोगिकेवलीकी राशिसे दो करोड़ ज्यानवे लाख निन्यानवे हजार एक सौ तीन संस्था-प्रमाण अप्रमत्तसंयतोंकी राशिमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे, वह यहां पर गुणकार होता है।

अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ।। ९ ।।
गुणकार क्या है ? दो संख्या गुणकार है ।
शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-अाचार्य-परम्पराके द्वारा आये हुये उपदेशसे जाना जाता है।

- १ सयोगकेविलनः स्वकालेन समुदिताः संख्येयगुणाः । (८९८५०२)। स. सि. १,८.
- २ अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः (२९६९९१०३)। स. सि. १,८.
- ३ प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः (५९३९८२०६)। स. सि. १, ८.

पुन्युत्तअप्पमत्तरासिणा पंचकोडि-तिण्णउइलक्ख-अट्ठाणउइसहस्स-छन्भहियदोसदमेत्तम्हि पमत्तरासिम्हि भागे हिदे जं भागलद्धं सो गुणगारो ।

#### संजदासंजदा असंखेज्जगुणां ॥ १०॥

कुदो १ पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्ततादो । माणुसखेत्तर्भतरे चेय संजदासंजदा होंति, णो बिहद्धाः भोगभूमिम्ह संजमासंजमभाविवरोहा । ण च माणुस-खेत्तर्भतरे असंखेज्जाणं संजदासंजदाणमित्थं संभवो, तेत्तियमेत्ताणमेत्थावद्वाणिवरोहा । तदो संखेज्जगुणेहि संजदासंजदेहि होद्व्यमिदि १ ण, सर्यपहपव्यदपरभागे असंखेज्ज-जोयणिवत्थंडे कम्मभूमिपिडिभाए तिरिक्खाणमसंखेज्जाणं संजमासंजमगुणसिहदाण-ग्रुवलंभा । को गुणगारा १ पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो, असंखेज्जाणि पिलदोवमपढम-वग्गमूलाणि । को पिडिभागो १ अंतोग्रहुत्तगुणिदपमत्तसंजदरासी पिडिभागो ।

# सासणसम्मादिही असंखेज्जगुणां ॥ ११ ॥

पूर्वोक्त अप्रमत्तराशिसे पांच करोड़ तिरानवे लाख, अट्ठानवे हजार, दो सी छह संख्याप्रमाण प्रमत्तसंयतराशिमें भाग देनेपर जो भाग लब्ध आवे, वह यहांपर गुणकार है।

प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं ॥ १० ॥

क्योंकि, वे पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

श्रंका संयतासंयत मनुष्यक्षेत्रके भीतर ही होते हैं, वाहर नहीं, क्योंकि, भोगभूमिमें संयमासंयमके उत्पन्न होंनेका विरोध है। तथा मनुष्यक्षेत्रके भीतर असंख्यात संयतासंयतोंका पाया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि, उतने संयतासंयतोंका यहां मनुष्यक्षेत्रके
भीतर अवस्थान माननेमें विरोध आता है। इसिलए प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत
संख्यातगुणित होना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, असंख्यात योजन विस्तृत एवं कर्मभूमिके प्रतिभाग-रूप स्वयंप्रभ पर्वतके परभागमें संयमासंयम गुणसहित असंख्यात तिर्यंच पाये जाते हैं।

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? अन्तर्मुहूर्तसे प्रमत्तसंयतराशिको गुणित करनेपर जो लब्ध आवे, वह प्रतिभाग है।

संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात्गुणित हैं ॥ ११ ॥

१ संयतासंयताः असंख्येयगुणाः । सः सिः १, ८.

२ प्रतिषु ' मेचा- ' इति पाठः ।

३ सासादनसम्यग्दष्टयोऽसंख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

कुदो १ तिविहसम्मचिट्ठदसंजदासंजदेहितो एगुवसमसम्मचादो सासणगुणं पिट-विजय छसु आविलयासु संचिदजीवाणमसंखेज्जगुणचुवदेसादो । तं पि कधं णव्वदे १ एगसमयिम्ह संजमासंजमं पिट्ठविज्जमाणजीविहितो एक्कसमयिम्ह चेव सासणगुणं पिट-विज्जमाणजीवाणमसंखेज्जगुणचदंसणादो । तं पि कुदो १ अणंतसंसारिविच्छेयहेउसंजमा-संजमलंभस्स अइदुल्लभचादो । को गुणगारो १ आविलयाए असंखेजजिदभागो । हेट्टिम-रासिणा उविस्मरासिम्ह भागे हिदे गुणगारो आगच्छिदि, उविस्मरासिअवहारकालेण हेट्टिमरासिअवहारकाले भागे हिदे गुणगारो होदि, उविस्मरासिअवहारकालगुणिदहेट्टिम-रासिणा पिलदोवमे भागे हिदे गुणगारो होदि । एवं तीहि पयोरिह गुणयारो समाण-भिज्जमाणरासीसु सन्वत्थ साहेदव्यो । णविर हेट्टिमरासिणा उविस्मरासिम्ह भागे हिदे गुणगारो आगच्छिद चि एदं समाणासमाणभिज्जमाणरासीणं साहारणं, दोसु वि एदस्स पउत्तीए बाहाणुवलंभा ।

क्योंकि, तीन प्रकारके सम्यक्त्वके साथ स्थित संयतासंयतोंकी अपेक्षा एक उपरामसम्यक्त्वसे सासादनगुणस्थानको प्राप्त होकर छह आविलयोंसे संचित जीव असंख्यातगुणित हैं, ऐसा उपदेश पाया जाता है।

शंका - यह भी कैसे जाना जाता है?

समाधान—एक समयमें संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवोंसे एक समयमें ही सासादनगणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीव असंख्यातगुणित देखे जाते हैं।

शंका-इसका भी कारण क्या है ?

समाधान—क्योंकि, अनन्त संसारके विच्छेदका कारणभूत संयमासंयमका पाना अतिदुर्लभ है।

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। अधस्तनराशिसे उपरिमराशिमें भाग देनेपर गुणकारका प्रमाण आता है। अथवा, उपरिमराशिके अवहारकालमें भाग देनेपर गुणकार होता है। अथवा, उपरिमराशिके अवहारकालमें भाग देनेपर गुणकार होता है। अथवा, उपरिमराशिके अवहारकालसे अधस्तनराशिको गुणित करके जो लब्ध आवे उसका पत्योपममें भाग देनेपर गुणकार आता है। ऐसे इन तीन प्रकारोंसे समान भज्यमान राशियोंमें सर्वत्र गुणकार साधित कर लेना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि अधस्तनराशिका उपरिमराशिमें भाग देनेपर गुणकार आता है, यह नियम समान और असमान, दोनों भज्यमान राशियोंमें साधारण है, क्योंकि, उक्त दोनों राशियोंमें भी इस नियमकी प्रवृत्ति होनेमें बाधा नहीं पाई जाती है।

१ प्रतिषु 'तं हि ' इति पाठः।

#### सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ।। १२ ।।

एद्स्सत्यो उच्चदे- सम्मामिच्छादिद्विअद्भा अंतोग्रहत्तमेत्ता, सासणसम्मादिद्वि-अद्धा वि छाविरुयमेत्ता । किंतु सासणसम्मादिष्टिअद्धादो सम्मामिच्छाइड्डिअद्धा संखेजज-गुणा । संखेज्जगुणद्वाए उवक्कमणकालो वि सासणद्वावक्कमणकालादो संखेज्जगुणो उनक्कमणविरोहा विरहकालाणमुहयत्थ साधम्मादो । तेण दोगुणद्वाणाणि पडिवज्जमाण-रासी जदि वि सरिसो, तो वि सासणसम्मादिद्वीहितो सम्मामिच्छादिद्वी संखेजजगुणा होंति । किंतु सासणगुणमुवसमसम्मादिद्विणो चेय पडिवन्जंति, सम्मामिच्छत्तगुणं पुण वेदगुवसमसम्मादिष्टिणो अद्वावीससंतकम्मियमिच्छादिद्विणो य पडिवर्ज्जति । तेण सासणं पडिवज्जमाणरासीदो सम्मामिच्छत्तं पडिवज्जमाणरासी संखेज्जगुणो । तदो संखेज्ज-गुणायादो संखेजजगुणउवक्कमणकालादो च सासणेहितो सम्मामिच्छादिद्रिणो संखेज्ज-गुणा, उवसमसम्मादिद्वीहिंतो वेदगसम्मादिद्विणो असंखेज्जगुणा, 'कारणाणुसारिणा कञ्जेण होदव्यमिदि ' णायादो । सासणेहितो सम्मामिच्छादिद्विणो असंखेष्जगुणा किण्ण होति ति उत्ते ण होंति, अणेयणिग्गमादो । जदि तेहि पडिवज्जमाणगुणद्वाणमेक्कं चेव होदि,

सासादनसम्यग्द्राष्ट्रियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यात्रगुणित हैं ।। १२ ।।

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं- सम्यग्मिथ्यादिए गुणस्थानका काल अन्तर्भुहूर्तमात्र है और सासादनसम्यग्दृष्टिका काल भी छह आवलीप्रमाण है, किन्तु फिर भी सासादन-सम्यन्दृष्टिके कालसे सम्यग्मिथ्यादृष्टिका काल संख्यातगुणा है। संख्यातगुणित कालका उपक्रमणकाल भी सासादनके कालके उपक्रमणकालसे संख्यातगुणा है। अन्यथा उपक्रमण-कालमें विरोध आजायगा, क्योंकि, विरहकाल दोनों जगह समान है। इसलिए इन दोनों गुणस्थानोंको प्राप्त होनेवाली राशि यद्यपि समान है तो भी सासादनसम्यग्दिष्टयोंसे ु सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं । किन्तु सासादन गुणस्थानको उपशमसम्यग्दृष्टि ही प्राप्त होते हैं, परन्तु सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको वेदकसम्यग्दिष्ट, उपशमसम्यग्दिष्ट और मोहकर्मकी अट्राईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिध्यादिए जीव भी प्राप्त होते हैं। इसलिय सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाली राशि संख्यातगुणी है। अतः संख्यातगुणी आय होनेसे और संख्यातगुणा उपक्रमणकाल होनेसे सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित होते हैं। उपराम-सम्यग्द्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, 'कारणके अनुसार कार्य होता हैं' ऐसा न्याय है।सासादनसम्यग्दिष्योंसे सम्याग्मध्यादिष्ट असंख्यातगुणित क्यों नहीं होते हैं, ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि, निर्गमके अर्थात् जानेके मार्ग अनेक हैं। यदि वेदकसम्यग्दिष्टियोंके द्वारा प्राप्त किया

१ सम्यग्मिष्यादृष्टयः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु 'पंडिमाणरासीदो ' इति पाठः । ३ प्रतिषु 'मेत्तं ' इति पाठः ।

तो एस ण्णाओ वोत्तुं जुत्तो । किंतु वेदगसम्मादिष्टिणो मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं च पिडवज्जंति, सम्मामिच्छत्तं पिडवज्जमाणेहितो मिच्छत्तं पिडवज्जमाणेवेदगसम्मादिष्टिणो असंखेज्जगुणा, तेण पुन्वत्तं ण घडदे इदि । ण चासंखेज्जगुणरासिवओ अण्णरासिम-वेक्खियं होदि, तस्स अप्पणो आयाणुसरणसहावत्तादो । एदमेवं चेव होदि ति कथं णन्त्रदे ? सासणेहितो सम्मामिच्छादिष्टिणो संखेज्जगुणा ति सुत्तण्णहाणुववत्तीदो णन्त्रदे ।

# असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणां ॥ १३ ॥

को गुणगारो १ आविलयाए असंखेज्जिदिभागो । सम्मामिच्छािदिष्टिरासी अतीमुद्दुत्तसंचिदो, असंजदमम्मादिद्विरासी पुण वेसागरोवमसंचिदो । सम्मामिच्छािदिष्टिअदादो
वेसागरोवमकालो पिलदोवमासंखेज्जिदिभागगुणो । सम्मामिच्छािदिष्टिअवक्कमणकालादो
वि असंजदमम्मादिद्विउवक्कमणकालो पिलदोवमस्स संखेज्जिदिभागगुणो, उवक्कमणकालस्स अद्वाणुसारित्तदंमणादो । तेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागेण गुणगारेण
होद्व्वमिदि १ ण, असंजदसम्मादिद्विरासिस्स असंखेज्जिपित्रांवमप्पमाणप्पसंगा । तं
जानेवाला गुणस्थान एक ही हो, तो यह न्याय कहने योग्य है । किन्तु वेदकसम्यग्दिष्टि,
मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दंनों गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं । तथा सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाल वेदकसम्यग्दिष्टिगंसि मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाल वेदकसम्यग्दिष्टिगंसे मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाल वेदकस्यग्दिष्टिगंसे मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाल वेदकस्यग्वातगुणी राशिका व्यय अन्य राशिकी अपेक्षासे नहीं होता है, क्योंकि, वह अपने आयके अनुसार व्ययशील स्वभाववाला होता है।

शंका-यह इसी प्रकार होता है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—सासादनसम्यग्दिष्योंसे सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीव संख्यातगुणित होते हैं, यह सूत्र अन्यथा वन नहीं सकता है, इस अन्यथानुपपत्तिसे जाना जाता है कि सासादनसम्यग्दिष्योंसे सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीव संख्यातगुणित होते हैं।

सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात्गुणित हैं ॥ १३॥
गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शंका—सम्यग्मिथ्यादृष्टि राशि अन्तर्मुहूर्त-संचित है और असंयतसम्यग्दृष्टि राशि दो सागरोपम-संचित है। सम्यग्मिथ्यादृष्टिके कालसे दो सागरोपमकाल पत्योपमके असंख्यातवें भाग गुणितप्रमाण है। सम्यग्मिथ्यादृष्टिके उपक्रमणकालसे भी असंयत-सम्यग्दृष्टिका उपक्रमणकाल पत्योपमके संख्यातवें भागगुणित है, क्योंकि, उपक्रमणकाल गुणस्थानकालके अनुसार देखा जाता है। इसलिए पत्योपमके असंख्यातवें भाग-प्रमाण गुणकार होना चाहिए?

समाधान—नहीं, क्योंकि, गुणकारको पत्योपमके असंख्यातर्वे भाग मानने पर असंयतसम्यग्दि राशिको असंख्यात पत्थोपमप्रमाण होनेका प्रसंग प्राप्त होगा।

१ प्रतिषु ' जोत्तुं ' इति पाठः । २ असंयतसम्यग्दष्टयोऽसंस्थेयग्रणाः । स. सि. १, ८,

१ म २ प्रतौ '-दो वि असंजदसम्मादिद्धि-उवक्रमणकालो ' इति पाठो नास्ति ।

जधा- ' एदेहि पिलदोवममनिहरिद अंतोग्रहुत्तेण कालेणोत्ते' द्व्याणिओगहारसुत्तादो णव्विद जधा पिलदोवममंतोग्रहुत्तेण खंडिदेयखंडमेत्ता सम्मामिच्छादिद्विणो होंति ति । पुणो एदं रासिं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदमागेण गुणिदे असंखेज्जपिलदोवममेत्तों असं-जिदसम्मादिद्विरासी होदि । ण चेदं, एदेहि पिलदोवममनिहरिद अंतोग्रहुत्तेण कालेणोत्ति एदेण सुत्तेण सह विरोहा । कधं पुण आविलयाए असंखेज्जिदमागगुणगारस्स सिद्धी ? उच्चदे— सम्मामिच्छादिद्विअद्वादो तप्पाओग्गअसंखेज्जगुणद्वाए संचिदो असंजदसम्मादिद्विरासी घेत्तव्यो, एदिस्से अद्वाए सम्मामिच्छादिद्विउवक्कमणकालादो असंखेज्जगुण-उवक्कमणकालुवलंभा । एत्थ संचिद्-असंजदसम्मादिद्विरासीए वि आविलयाए असंखेज्जगुण-उवक्कमणकालुवलंभा । एत्थ संचिद्-असंजदसम्मादिद्विरासीए वि आविलयाए असंखेज्जिदमागेण गुणिदमेत्तो होदि । अधवा दोण्हं उवक्कमणकाला जिद वि सिरसा होति ति तो वि सम्मामिच्छादिद्वीहितो असंजदसम्मादिद्वी आविलयाए संखेज्जमागगुणा । कुदो ? सम्मामिच्छत्तं पिडवज्जमाणरासीदो सम्मत्तं पिडवज्जमाणरासिस्स आविलयाए असंखेज्जिदमागगुणतादो ।

# मिच्छादिही अणंतगुणां ॥ १४ ॥

उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- इन सासादनसम्यग्दि आदि जीवोंकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्तकालसे पत्योपम अपहत होता है, इस द्रव्यानुयोगद्वारके सूत्रसे जाना जाता है कि पत्योपमको अन्तर्मुहूर्तसे खंडित करने पर एक खंडिंप्रमाण सम्यग्मिथ्यादिष्ट होते हैं। पुनः इस राशिको पत्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणित करने पर असंख्यात पत्योपमभाण असंयतसम्यग्दिष्टराशि होती है। परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि, 'इन गुण-स्थानवर्ती जीवोंकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्तकालसे पत्योपम अपहत होता है' इस सूत्रके साथ पूर्वोक्त कथनका विरोध भाता है।

शंका - फिर आवलिक असंख्यातवें भागरूप गुणकारकी सिद्धि कैसे होती है ?

समाधान—सम्यग्मिध्यादृष्टिके कालसे उसके योग्य असंख्यातगुणित कालसे संचित असंयतसम्यग्दृष्टि राशि प्रदृण करना चाहिये, क्योंकि, इस कालका सम्यग्मिध्यादृष्टिके उपक्रमणकालसे असंख्यातगुणा उपक्रमणकाल पाया जाता है। यहां पर संचित असंयतसम्यग्दृष्टि राशि भी आवलीके असंख्यातचे भागसे गुणितमात्र है। अधवा, दोनोंके उपक्रमणकाल यद्यपि सदश होते हैं, तो भी सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यदृष्टि जीव आवलीके संख्यात भागगुणित हैं, क्योंकि, सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाली राशि आवलीके असंख्यातवें भागगुणित हैं।

असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ १४॥

१ दव्वाणु. ६. (सा. ३ पृ. ६३.)

२ अ-कप्रत्योः ' -पिछदोवमेत्तो ' इति पाठः ।

३ मिप्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः । स. सि. १, ८. प्रतिषु ' अणंतगुणो ' इति पाढः ।

कुदो १ मिच्छादिद्वीणमाणंतियादो । को गुणगारो १ अभविसद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सन्वजीवरासिपढमवग्गमूलाणि । को पिडभागो १ असंजदसम्मादिद्वी पिडभागो ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सञ्वत्थोव। उवसमसम्मादिद्वी ॥ १५॥ संजदासंजदादिद्वाणपिडसेहद्वं असंजदसम्मादिद्विद्वाणवयणं । उविरम्धचमाणरासि-अवेक्खं सञ्वत्थोववयणं । सेससम्मादिद्विपिडसेहद्वमुवसमसम्मादिद्विवयणं ।

#### खइयसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १६ ॥

उवसमसम्मत्तादो खइयसम्मत्तमइदुल्लहं, दंसणमोहणीयक्खएण उकस्सेण छम्मास-मंतिरय उक्कस्सेण अहुत्तरसदमेत्ताणं चेव उप्पज्जमाणत्तादो । खइयसम्मत्तादो उवसम-सम्मत्तमइसुल्लहं, सत्तरादिंदियाणि अंतिरय एगसमएण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभाग-मेत्तजीवेसु तदुप्पत्तिदंसणादो । तदो खइयसम्मादिद्वीहिंतो उवसमसम्मादिद्वीहिं असंखेज-गुणेहि होदव्वमिदि १ सचमेदं, किंतु संचयकालमाहप्पेण उवसमसम्मादिद्वीहिंतो खइय-

> क्योंकि, मिध्यादृष्टि अनन्त होते हैं। शंका---गुणकार क्या है ?

समाधान — अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणा गुणकार है, जो सम्पूर्ण जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

शंका-प्रतिभाग क्या है ?

समाधान--असंयतसम्यग्दि राशिका प्रमाण प्रतिभाग है।

असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १५ ॥

संयतासंयत आदि गुणस्थानोंका निषेध करनेके लिये सूत्रमें 'असंयतसम्यग्दिष्टि-स्थान 'यह वचन दिया है। आगे कही जानेवाली राशियोंकी अपेक्षा 'सबसे कम 'यह वचन दिया है। शेष सम्यग्दिष्टियोंका प्रतिषेध करनेके लिये 'उपशमसम्यग्दिष्ट 'यह वचन दिया है।

असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दिष्टियोंसे श्वायिकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १६ ॥

शंका—उपरामसम्यक्त्वसे क्षायिकसम्यक्त्व अतिदुर्लभ है, क्योंकि, दर्शनमोहनीयके क्षयद्वारा उत्कृष्ट छह मासके अंतरालसे अधिकसे अधिक एकसौ बाठ
जीवोंकी ही उत्पत्ति होती है। परंतु क्षायिकसम्यक्त्वसे उपरामसम्यक्त्व अतिसुलभ है,
क्योंकि, सात रात-दिनके अंतरालसे एक समयमें पत्योपमके असंख्यातवें मागप्रमित
जीवोंमें उपरामसम्यक्त्वकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिये क्षायिकसम्यन्दिष्योंसे
उपरामसम्यन्दिष्ट असंख्यातगुणित होना चाहिए ?

समाधान- यह कहना सत्य है, किन्तु संचयकालके माहात्म्यसे उपरामसम्य-

सम्माहिष्टणो असंखेज्जगुणा जादा । तं जहा उनसममम्मत्तद्वा उनकस्सिया वि अंतोग्रहुत्तमेता चेय । खहयसम्मत्तद्वा पुण जहाणिया अंतोग्रहुत्तं, उनकस्सिया दोपुञ्चकोडिग्रहुत्तमेता चेय । खहयसम्मत्तद्वा पुण जहाणिया अंतोग्रहुत्तं, उनकस्सिया दोपुञ्चकोडिग्रह्मकालो दिवहुपलिदोवममेत्तो । एत्थ
ग्रंतोग्रहुत्तमंतरिय संखेज्जोवनकमणसमण्सु घेष्पमाणेसु पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेतोवनकमणकालो लब्भइ । एदेण कालेण संचिदजीवा वि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागमेत्ता होद्ण आवलियाण् असंखेज्जदिभागमेत्तुवनकमणकालेण समयं पडि उवनकंतपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तजीवेण संचिद्जवसमसम्मादिद्वीहिंतो असंखेज्जगुणा
होति । ण संसवियप्या संभवंति, ताणमसंखेज्जगुणसुत्तेण सह विरोहा ।

एत्य चोद्ओ भणदि- आविलयाए अमंखेज्जदिभागमेत्तंतरेण खइयसम्मादिष्ठीण सोहम्मे जइ संचओ कीरिद पवेसाणुमारिणिग्गमादो मणुसेस्स असंखेज्जा खइयसम्मादिष्ठिणो पार्वेति । अह संखेज्जाविलयंतरेण द्विडसंचओ कीरिद, तो मंखेज्जाविलयाहि पिलदोवमे खंडिदे एयक्खंडमेत्ता खइयसम्मादिद्विणो पार्वेति । ण च एवं, आविलयाए असंखेज्जदिभागमेत्तभागहारब्ध्रवगमादो । तदो दोहि वि पयारेहि दोसो चेय द्वक्कदि

ग्हिष्योंसं क्षायिकसम्यग्हिष्ट असंख्यातगुणित हो जाते हैं। वह इस प्रकार है— उपराम-सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल भी अन्तर्मुहूर्तमात्र ही है। परन्तु क्षायिकसम्यक्त्वका जधन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल दो पूर्वकोटिसे अधिक ततीस सागरोपमप्रमाण है। उसमें मध्यम काल डेढ़ पल्योपमप्रमाण है। यहां पर अन्तर्मुहूर्तकालको अन्तरित करके उपक्रमणके संख्यात समयोंके ग्रहण करने पर पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र उप-क्रमणकाल प्राप्त होता है। इस उपक्रमणकालके द्वारा संचित हुए जीव पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र हो करके भी आवलीके असंख्यातवें भागमात्र उपक्रमणकालके द्वारा प्रत्येक समयमें प्राप्त होनेवाल पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र जीवोंसे संचित हुए उपशाससम्यग्हिष्योंकी अपेक्षा असंख्यातगुणित होते हैं। यहां शेष विकल्प संभव नहीं हैं, क्योंकि, उन विकल्पोंका असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें 'उपशासम्यग्हिष्टयोंसे क्षायिकसम्यग्हिष्ट असंख्यातगुणित हैं देन सूत्रके साथ विरोध आता है।

श्रंका यहां पर शंकाकार कहता है कि आवलीके असंख्यातवें भागमात्र अन्तरसे श्लायिकसम्यग्दिष्योंका सौधर्म स्वर्गमें यदि संचय किया जाता है तो प्रवेशके अनुसार निर्गम होनेसे अर्थात् आयके अनुसार व्यय होनेसे मनुष्योंमें असंख्यात श्लायिक-सम्यग्दिष्ट जीव प्राप्त होते हैं। और यदि संख्यात आविल्योंके अन्तरालसे स्थितिका संचय करते हैं तो संख्यात आविल्योंसे पत्योपमके खंडित करने पर एक खंडमात्र श्लायिकसम्यग्दिष्ट प्राप्त होते हैं। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि, आविलक्षे असंख्यातवें भागमात्र भागहार स्वीकार किया गया है। इसलिए दोनों प्रकारोंसे भी दोष ही प्राप्त होता है ?

ति ? ण एस दोसो, खइयसम्मादिष्ठीणं पमाणागमण्ढं पिलदोवमस्स संखेज्जाविलयमेत्तभागहारस्स जत्तीए उवलंभादो । तं जहा— अट्ठसमयब्भिहयछम्मासब्भंतरे जिद संखेज्जवक्कमणसमया लब्भंति, तो दिवड्ढपिलदोवमब्भंतरे किं लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए उवक्कमणकालो लब्भिद । तिम्म संखेजजजीवेहि गुणिदे संखेज्जावलियाहि ओवट्टिदपिलदोवममेत्ता खइयसम्मादिट्टिणो लब्भंति । तेण आविलयाए असंखेजजिदभागो भागहारो ति ण घेत्तच्वो । उवक्कमणंतरे आविलयाए असंखेजजिदभागे संते
एदं ण घडिद ति णासंकणिज्जं, मणुसेसु खइयसम्मादिट्टीणं असंखेजजाणमित्यत्तप्संगादो।
एवं संते सासणादीणमसंखेजजाविलयाहि भागहारेण होदच्वं ? ण एस दोसो, इट्टत्तादो ।
ण अण्णेसिमाइरियाणं वक्तवाणेण विरुद्धं ति एदस्म वक्तवाणस्स अभइत्तं, सुत्तेण सह
अविरुद्धस्स अभइत्तविरोहादो । एदेहि पलिदोवममविहरदि अंतोम्रहुत्तेण कालेणेति सुत्तेण
वि ण विरोहो, तस्स उवयारणिबंधणतादो ।

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, श्लायकसम्यग्दृष्टियोंके प्रमाण लानके लिए पत्योपमका संख्यात आविलमात्र भागहार युक्तिस प्राप्त हो जाता है। जैसे— आठ समय अधिक छह मासके भीतर यदि संख्यात उपक्रमणके समय प्राप्त होते हैं, तो डेढ पत्योपमके भीतर कितने समय प्राप्त होंगे? इस प्रकार त्रैराशिक करने पर प्रमाणराशिसे फलराशिको गुणित करके और इच्छाराशिसे भाजित कर देने पर उपक्रमणकाल प्राप्त होता है। उसे संख्यात जीवोंसे गुणित कर देने पर पत्योपममें संख्यात आविलयोंका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतन श्लायिकसम्यग्दृष्टि जीव प्राप्त होते हैं। इसलिए यहां आवलीका असंख्यातवां भाग भगहार है, ऐसा नहीं प्रहण करना चाहिए।

उपक्रमणकालका अन्तर आवलीका असंख्यातवां भाग होने पर उपर्युक्त व्याख्यान घटित नहीं होता है, ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि, ऐसा मानने पर मनुष्योंमें असंख्यात क्षायिकसम्यग्दिष्योंके अस्तित्वका प्रसंग आता है।

शंका — यदि ऐसा है तो सासादनसम्यग्दृष्टि आदिके असंख्यात आवित्यां भागहार होना चाहिए ?

समाधान-यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, वह इप ही है।

तथा, यह व्याख्यान अन्य आचार्योंके व्याख्यानसे विरुद्ध है, इसिलिये इस-व्याख्यानके अभद्रता (अयुक्ति-संगतता) भी नहीं है, क्योंकि, इस व्याख्यानका सूत्रके साथ विरोध नहीं है, इसिलिय उसके अभद्रतांक माननमें विरोध आता है। 'इन राशि-योंके प्रमाणकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्तकालसे पल्योपम अपहृत होता है' इस द्रव्यानुयोग-द्वारके सूत्रके साथ भी उक्त व्याख्यानका विरोध नहीं आता है, क्योंकि, वह सूत्र उप-चार-निमिक्तक है।

#### वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ १७ ॥

कुदो १ दंसणमेाहणीयक्खएणुप्पण्णेखइयसम्मत्तादो खओवसमियवेदगसम्मत्तस्स सुडु सुलहत्तुवलंभा। को गुणगारो १ आवलियाए असंखेज्जदिभागा। कुदो १ ओघसोहम्म- असंजदसम्मादिष्टिभागहारस्स आवलियाए असंखेज्जदिभागपमाणत्तादो ।

#### संजदासंजदट्टाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिट्टी॥ १८॥

कुदो १ अणुव्ययसिंद्र व्यसम्मादिद्वीणमइदुल्लभत्तादो । ण च तिरिक्लेसु खइयसम्मत्तेण सह संजमासंजमो लब्भिद, तत्थ दंसणमोहणीयक्खवणाभावा। तं िष कुदो णव्यदे १ 'णियमा मणुसगदीए ' इदि सुत्तादो'। जे वि पुट्यं बद्धतिरिक्खाउआ मणुसा तिरिक्लेसु खइयसम्मत्तेणुप्पज्जंति, तेसिं ण संजमासंजमा अत्थि, भोगभूमिं मोत्तूण अण्णत्थुप्पत्तीए असंभवादो। तेण खइयसम्मादिद्विणो संजदासंजदा संखेज्जा चेय,

असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १७ ॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीय कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुए क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायोपशमिक वेदकसम्यक्त्वका पाना अति सुलभ है।

शंका-गुणकार क्या है ?

समाधान—आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, सामान्यसे सौधर्मस्वर्गके असंयतसम्यग्दिष्ट देवोंका भागहार आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है।

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १८ ॥

क्योंकि, अणुवतसिहत क्षायिकसम्यग्दिष्योंका होना अत्यन्त दुर्लभ है। तथा तिर्यंचोंमें क्षायिकसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम पाया नहीं जाता है, क्योंकि, तिर्यंचोंमें दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका अभाव है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—'दर्शनमोहनीयका क्षपण करनेवाले जीव नियमसे मनुष्यगितमें होते हैं 'इस सूत्रसे जाना जाता है।

तथा जिन्होंने पहले तिर्यंचायुका वंध कर लिया है ऐसे जो भी मनुष्य क्षायिक सम्यक्त्वके साथ तिर्यंचोंमें उत्पन्न होते हैं उनके संयमासंयम नहीं होता है, क्योंकि, भोगभूमिको छोड़कर उनकी अन्यत्र उत्पत्ति असंभव है। इसलिये क्षायिकसम्यन्हिष्ट संयतासंयत जीव संख्यात ही होते हैं, क्योंकि, संयमासंयमके साथ क्षायिकसम्यक्त्व

१ दंसणमोहक्खवणापहवगो कम्मभूमिजादो दु। णियमा मणुसगदीप णिहवगो चावि सन्बत्य ॥१॥ कसायपाहुडे, खवणाहियारे. १.

# मणुसपज्जत्ते मोत्तृण अण्णत्थाभावा । अदो चेय भणिस्समाणासंखेज्जरासीहितो थोवा । उवसमसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १९ ॥

को गुणगारो ? पितदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो, असंखेज्जिणि पितदोवमपद्धम-वग्गमूलाणि । को पिडिभागो ? खइयसम्मादिष्टिसंजदासंजदमेत्तसंखेजरूवपिडिभागो । कुदो ? असंखेज्जावित्याहि पितदोवमे खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्ताणग्रुवसमसम्मत्तेण सह संजदा-संजदाणग्रुवलंभा ।

#### वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २०॥

को गुणगारो ? आवित्याए असंखेज्जिदिभागो । एसो उनसमसम्मादिष्ठिउकस्स-संचयादो वेदगसम्मादिष्ठिउक्कस्ससंचयस्स सांतरस्स गुणगारो, अण्णहा पुण पित्दो-वमस्स असंखेज्जिदिभागो गुणगारो, उनसमसम्मादिष्ठिरासिस्स सांतरस्स कयाइ एग-जीवस्स वि उनलंभा । वेदगसम्मादिष्ठिरासी पुण सन्त्रकालं पित्रदोवमस्स असंखेज्जिद-भागमेत्तो चेय, णिरंतरस्स समाणायन्त्रयस्स अण्णस्त्रावित्तिहो ।

पर्याप्त मनुष्योंको छोड़कर दूसरी गतिमें नहीं पाया जाता है। और इसीलिये संयता-संयत क्षायिकसम्यग्दि आगे कही जानेवाली असंख्यात राशियोंसे कम होते हैं।

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपञ्चमसम्यग्दृष्टि संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं ।। १९ ।।

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयतासंयतोंकी जितनी संख्या है तत्प्रमाण संख्यात ए प्रतिभाग है, क्योंकि, असंख्यात आविल्योंसे पल्योपमके खंडित करने पर उनमेंसे एक खंड मात्र उपशमसम्यक्त्वके साथ संयतासंयत जीव पाये जाते हैं।

संयतासंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ २० ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। उपरामसम्यग्दष्टि-योंके उत्कृष्ट संचयसे वेदकसम्यग्दिएयोंके उत्कृष्ट सान्तर संचयका यह गुणकार है। अन्यथा पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, क्योंकि, उपरामसम्यग्दिएरिशि सान्तर है, इसलिए कदाचित् एक जीवकी भी उपलिध होती है। परंतु वेदकसम्यग्दिए-राशि सर्वकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र ही रहती है, क्योंकि, जिस राशिका आय और व्यय समान है और जो अन्तर-रहित है, उसको अन्यरूप माननेमें विरोध आता है।

१ ' सांतरस्स ' इति पाठः केवलं म १ प्रतो अस्ति, अन्यप्रतिषु नास्ति ।

# पमत्तापमत्तसंजदद्वाणे सञ्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ २१ ॥

कुदो ? अतोग्रुहुत्तद्धांसंचयादो, उवसमसम्मत्तेण सह पाएण संजमं पडिवर्जं-ताणमभावादो च।

#### स्वइयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २२ ॥

अंतोम्रहुत्तेण संचिद्उवसमसम्मादिद्वीहिंतो देखणपुट्वकोडीसंचिद्खइयसम्मा-दिद्वीणं संखेजगुणतं पडि विरोहाभावा । को गुणगारो १ संखेज्जा समया ।

#### वेदगसम्मादिही संखेज्जगुणा ॥ २३ ॥

कुदो ? खइयादो खओवसियस्स सम्मत्तस्स पाएण संभवा । को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

#### एवं तिसु वि अद्धासु ॥ २४ ॥

जधा पमचापमचसंजदाणं सम्मचप्पाबहुअं परूविदं, तहा तिसु उवसामगद्वासु परूवेदव्वं । तं जहा- सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी । खइयसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ।

प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २१ ॥

क्योंकि, एक तो उपशमसम्यग्दष्टियोंके संचयका काल अन्तर्मुहूर्तमात्र है, और कुसरे उपशमसम्यक्त्वके साथ बहुलतासे संयमको प्राप्त होनेवाले जीवोंका अभाव है।

प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिक-सम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२ ॥

अन्तर्मुहर्तसे संचित होनेवाले उपशमसम्यग्दियोंकी अपेक्षा कुछ कम पूर्वकोटि कालसे संचित होनेवाले क्षायिकसम्यग्दियोंके संख्यातगुणित होनेमें कोई विरोध नहीं है। गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २३ ॥

क्योंकि, श्रायिकसम्यक्त्वकी अपेश्ना श्लायोपशमिकसम्यक्त्वका होना अधिक-तासे सम्भव है। गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

इसी प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २४ ॥

जिस प्रकार प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोंके सम्यक्त्वका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार आदिके तीन उपशामक गुणस्थानोंमें भी प्रकृपण करना चाहिए। वह इस प्रकार है- तीनों उपशामक गुणस्थानोंमें उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं। उनसे कारणं, दव्वाहियत्तादो । वेदगसम्मादिष्ठी णित्थ, तेण सह उवसमसेडीआरोहणाभावा । उवसंतकसाएस सम्मत्तप्पाबहुगं किण्ण परूविदं १ ण एस दोसो, तिस अद्धास सम्मत्त-प्पाबहुगे अवगदे तत्थ वि तदवगमादो । सुहं गहणहं चदुसु उवसमाएसु ति किण्ण परूविदं १ ण, 'एगजोगणिहिद्वाणमेगदेसो णाणुवद्वदि 'ति णायादो उविर चदुण्हमणुउत्ति-प्पसंगां । होदु चे ण, पडिजोगीणं चदुण्हमुवसामगाणमभावा।

#### सन्वत्थोवा उवसमा ॥ २५ ॥

कुदो १ थोवायुपदेसादो संकलिदसंचयस्स वि थोवत्तस्स णायसिद्धत्तादो ।

क्षायिकसम्यग्दिष जीव संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, क्षायिकसम्यग्दिष्योंका यहां द्रव्यप्रमाण अधिक पाया जाता है। उपरामश्रेणीमें वेदकसम्यग्दिष्ट जीव नहीं पाये जाते हैं, क्योंकि, वेदकसम्यक्त्वके साथ उपरामश्रेणीके आरोहणका अभाव है।

शंका--उपशान्तकपाय गुणस्थानवर्ती जीवोंमें सम्यक्त्वका अल्पबहुत्व क्यों नहीं कहा ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, तीनों उपशामक गुणस्थानोंमें सम्य-क्तवका अल्पबहुत्व झात हो जाने पर उपशान्तकषाय गुणस्थानमें भी उसका झान हो जाता है।

शंका—सुख अर्थात् सुगमतापूर्वक श्रान होनेके लिए 'चारों उपशामक गुण-स्थानोंमें 'ऐसा सूत्रमें क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, 'जिनका निर्देश एक समासके द्वारा किया जाता है उनके एक देशकी अनुवृत्ति नहीं होती हैं इस न्यायके अनुसार आगे कहे जानेवाले सूत्रोंमें चारों गुणस्थानोंकी अनुवृत्तिका प्रसंग प्राप्त होगा।

शंका—यदि आगे चारों उपशामकोंकी अनुवृत्तिका प्रसंग आता है, तो आने दो, क्या दोच है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, चारों उपशामकोंके प्रतियोगियोंका अभाव है। अर्थात् जिस प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंके भीतर उपशामक और उनके प्रतियोगी क्षपक पाये जाते हैं, उसी प्रकार चौथे उपशामक अर्थात् ग्यारहवें गुणस्थानमें उपशामकोंके प्रतिथोगी क्षपक नहीं पाये जाते हैं।

अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपञामक जीव सबसे कम हैं ॥ २५ ॥ क्योंकि, अल्प आयका उपदेश होनेसे संचित होनेवाली राशिके स्तोकपना अर्थात् कम होना न्यायसिद्ध है।

१ त्रतिषु ' उवसामए छत्ते ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' -मणउत्तिप्पसंगा ' इति पाठः ।

र प्रतिषु ' योवए पदेसादो ' इति पाठः ।

४ प्रतिषु ' सगलिदसंचयस्स ' इति पाढः ।

#### खवा संखेज्जगुणा ॥ २६ ॥

कुदो १ संखेजजगुणायादो संचउवलंभा । उवसम-खवगाणमेदमप्पाबहुगं पुव्वं परूविदमिदि एत्थ ण परूविदव्वं १ ण, पुव्वमुवसामग-खवगपवेसगाणमप्पाबहुगकथणादो । तदो चेव संचयप्पाबहुगिसद्वीए होदीदि चे सच्चं होदि, जुत्तीदो । जुत्तिवादे अणि-उणसत्ताणुग्गहहुमेदमप्पाबहुअं पुणो वि परूविदं । खवगसेडीए सम्मत्तप्पाबहुअं किण्ण परूविदं १ ण, तेसि खइयसम्मत्तं मोत्तृण अण्णसम्मत्ताभावा । तं कुदो णव्वदे १ खवगेसु उवसम-वेदगसम्मादिहिद्वव्वादिपरूवयसुत्ताणुवलंभा । उवसमा खवा ति सद्दा उवसम-सम्मत्त-खइयसम्मत्ताणं वाचया ण होति ति भणताणमभिष्पाएण खइयसम्मत्तस्स

अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती उपशामकोंसे तीनों गुणस्थानवर्ती क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६ ॥

क्योंकि, संख्यातगुणित आयसे क्षपकोंका संचय पाया जाता है।

श्रृंका—उपशामक और क्षपकोंका यह अन्यवहुत्व पहले कह आये हैं, इसलिये यहां नहीं कहना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पहले उपशामक और क्षपक जीवोंके प्रवेशकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहा है।

श्रंका — उसीस संचयके अल्पबहुत्वकी सिद्धि हो जायगी (फिर उसे पृथक् क्यों कहा)?

समाधान—यह सत्य है कि युक्तिसे अल्पवहुत्वकी सिद्धि हो सकती है। किन्तु जो शिप्य युक्तिवादमें निपुण नहीं हैं, उनके अनुग्रहके लिये यह अल्पवहुत्व पुनः भी कहा है।

शैका-क्षपकश्रेणीमें सम्यक्त्वका अल्पबहुत्व क्यों नहीं कहा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, क्षपकश्रेणीवालोंके क्षायिकसम्यक्त्वको छोड़कर अन्य सम्यक्त्व नहीं पाया जाता है।

शंका - यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—क्योंकि, क्षपकश्रेणीवाले जीवोंमें उपशमसम्यग्द्दि और वेदक-सम्यग्द्दि जीवोंके द्रव्य अर्थात् संख्या और आदि पदसे क्षेत्र, स्पर्शन आदिके प्ररूपक सूत्र नहीं पाये जाते हैं। उपशामक और क्षपक, ये दोनों शब्द क्रमशः उपशमसम्यक्त्व और क्षायिकसम्यक्त्वके वाचक नहीं हैं, ऐसा कथन करनेवाले आचार्योंके अभिप्रायसे

१ प्रतिषु ' अणिऊणसंताणुग्गहट्ट- ' इति पाठः।

अप्पाबहुवपरूवयाणि, पुन्वमपरूविदखवगुवसामगसंचयस्स अप्पाबहुवपरूवयाणि वा दो वि सुत्ताणि ति घेत्तन्वं।

एवं ओघपरूवणा समत्ता।

#### आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु सन्वत्थोवा सासणसम्मादिद्वीं ॥ २७ ॥

आदेसवयणं ओघपिडसेहफलं । सेसमग्गणादिपिडसेहट्टं गिदयाणुवादवयणं । सेसगिदपिडसेहणद्वो णिरयगिदिणिदेसो । सेसगुणद्वाणपिडसेहट्टो सासणिष्टिसो । उविर उच्चमाणगुणद्वाणदव्वेहिंतो सासणा दव्वपमाणेण थोवा अप्पा इदि उत्तं होदि ।

# सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणां ॥ २८॥

कुदो ? सासणुवक्कमणकालादो सम्माभिच्छादिष्टिउवक्कमणकालस्स संखेज्ज-गुणस्स उवलंभा । को गुणगारा ? संखेज्जसमया । हेट्टिमरासिणा उवरिमरासिम्हि भागे

ये दोनों सूत्र क्षायिकसम्यक्त्वके अस्पबहुत्वके प्ररूपक हैं, तथा पहले नहीं प्ररूपण किये गये क्षपक और उपशामकसम्बन्धी संचयके अस्पबहुत्वके प्ररूपक हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

#### इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई।

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारिकयोंमें सासादन-सम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७॥

सूत्रमें 'आदेश' यह वचन ओघका प्रतिपेध करनेके लिए है। शेष मार्गणा आदिके प्रतिपेध करनेके लिए 'गितमार्गणाके अनुवादसे' यह वचन कहा है। शेष गितियोंके प्रतिपेधके लिए 'नरकगित' इस पदका निर्देश किया। शेप गुणस्थानोंके प्रतिपेधके लिए 'नरकगित' इस पदका निर्देश किया। उप गुणस्थानोंके प्रतिपेधार्थ 'सासादन' इस पदका निर्देश किया। उपर कहे जानेवाले शेप गुणस्थानोंके द्रव्यप्रमाणोंकी अपेक्षा सासादनसम्यग्दिष्ट जीव द्रव्यप्रमाणसे स्तोक अर्थात् अल्प होते हैं, यह अर्थ कहा गया है।

नारिकयोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित

क्योंकि, सासादनसम्यग्दिएयोंके उपक्रमणकालसे सम्यग्मिध्यादिएयोंका उप-क्रमणकाल संख्यातगुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। अधस्तनराशिका उपरिमराशियोंमें भाग देने पर गुणकारका प्रमाण आता है। अधस्तन-

१ विशेषेण गत्यत्ववादेन नरकगती सर्वास प्रथिवीस सर्वतः स्तोकाः सासादनसम्यग्दष्टयः । सः सिः १, ८.

२ सम्याभिष्यादृष्टयः संख्येयग्रुणाः । स. सि. १, ८.

हिदे गुणमारो आगच्छिद । को हेड्डिमरासी ? जो थोवो । जो पुण बहु सो उविरमरासी । एदमत्थपदं जहावसरं सञ्बत्थ वत्तव्वं ।

#### असंजदसम्मादिद्यी असंखेज्जगुणां ॥ २९ ॥

कुदो ? सम्मामिच्छादि। द्वेउवक्कमणकालादो असंजदसम्मादि द्विउवक्कमणकालस्स असंखेज्जगुणस्स संभवुवलंभा, सम्मामिच्छत्तं पडिवज्जमाणजीवेहिंतो सम्मत्तं पडिवज्जमाणजीवाणमसंखेज्जगुणत्तादो वा । को गुणगारो ? आविलयाए असंखेज्जदिभागो । हे द्विम-रासिणा उविरमरासिमोवद्विय गुणगारो साहेयच्यो ।

#### मिच्छादिही असंखेज्जगुणां ॥ ३०॥

को गुणगारो ? असंखेज्जाओं सेडीओ पदरस्स असंखेजिदिभागो। तासि सेढीणं विक्खंभसूची अंगुलस्स असंखेज्जिदिभागो, असंखेज्जिणि अंगुलवग्गमूलाणि विदियवग्ग-मूलस्स असंखेज्जभागमेत्ताणि। तं जधा- असंजिदसम्मादिद्वीहि स्वचिअंगुलिविदयवग्गमूलं गुणेद्ण तेण स्वचिअंगुले भागे हिदे लद्धमंगुलस्स असंखेज्जिदिभागो। असंखेज्जिणि अंगुल-वग्गमूलाणि गुणगारिविक्खंभसूची होदि ति कधं णव्यदे ? उच्चदे- असंजिदसम्मादिद्वीहि राशि कौनसी है ? जो अल्प होती है, वह अधस्तनराशि है, और जो बहुत होती है, वह उपरिमराशि है। यह अर्थपद यथावसर सर्वत्र कहना चाहिए।

नारिकयों में सम्यमिग्थ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥२९॥ क्योंकि, सम्याग्मध्यादृष्टियोंके उपक्रमणकालसे असंयतसम्यग्दृष्टियोंका उपक्रमणकाल असंख्यातगुणा पाया जाता है। अथवा, सम्याग्मध्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंसे सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीव असंख्यातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। अधस्तनराशिसे उपरिमराशिको अपवर्तित करके गुणकार सिद्ध कर लेना चाहिए।

नारिकयों में असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३०॥
गुणकार क्या है ? असंख्यात जगश्रेणियां गुणकार है, जो जगश्रेणियां जगप्रतरके
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। उन जगश्रेणियोंकी विष्कंभसूची अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। जिसका प्रमाण अंगुलके द्वितीय वर्गमूलके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात
प्रथम वर्गमूल है, वह इस प्रकार है- असंयतसम्यग्दृष्टियोंके प्रमाणसे सूच्यंगुलके द्वितीय
धर्गमूलको गुणित करके जो लब्ध आवे, उससे सूच्यंगुलमें भाग देने पर अंगुलका
असंख्यातवां भाग लब्ध आता है।

ग्रंका अंगुलके असंख्यात वर्गमूल गुणकार-विष्कंभस्वी है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान असंयतसम्यग्द्रष्टियोंके प्रमाणसे स्ट्यंगुलके द्वितीय वर्गमूलके । १ असंयतसम्यग्द्रष्ट्योऽसंस्थेयगुणाः। स. ति. १, ८. २ मिष्यादृष्ट्योऽसंस्थेयगुणाः। स. ति. १, ८.

द्विअंगुलविदियवग्गमूले भागे हिदे लद्धाम्म जित्तयाणि रूवाणि तित्तयाणि अंगुलपढम-वग्गमूलाणि । कुदो १ दन्त्रविक्खंभस्वची घणंगुलविदियवग्गमूलमेत्ता, असंजदसम्मा-दिद्वीहि तिम्म घणंगुलविदियवग्गमूले ओवद्विदे असंखेज्जाणि सृचिअंगुलपढमवग्ग-मूलाणि होति ति तंत-जित्तिसिद्धीदो । तत्थ जेत्तियाणि रूवाणि तेत्तियमेत्ता सेडीओ गुणगारो होदि ।

# असंजदसम्माइद्विद्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्म।।देही ॥ ३१॥

कुदो १ अंतोम्रहुत्तमेत्तुवसमसम्मत्तद्वाए उवक्कमणकालेण आवित्याए असंखेजिदि-भागेण संचिदत्तादो उच्चमाणसव्वसम्मादिष्टिरासीहितो उवसमसम्मादिष्टी थोवा होति ।

#### खइयसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ३२ ॥

कुदो १ सहावदो चेव उवसमसम्मादिद्वीहिंतो असंखेज्जगुणसरूवेण खइयसम्मा-इद्वीणमणाइणिहणमवद्वाणादो, संखेज्जपिलदोवमन्भंतरे पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभाग-मेचुवक्कमणकालेण संचिदत्तादो असंखेज्जगुणा ति वृत्तं होदि । एत्थतणखइयसम्मा-दिद्वीणं भागहारो असंखेज्जाविलयाओ । कुदो १ ओघासंजदसम्मादिद्वीहिंतो असंखेज्ज-

भाजित करने पर लब्धमें जितना प्रमाण आवे, उतने सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूल गुणकार-विष्कंभसूचीमें होते हैं, क्योंकि, द्रव्यविष्कंभसूची घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलमात्र है। इसलिए असंयतसम्यग्दिएयोंके प्रमाणसे उस घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलके अपवर्तित कर देनेपर सूच्यंगुलके असंख्यात प्रथम वर्गमूल होते हैं, यह प्रकार आगम और युक्तिसे सिद्ध है। अतएव वहांपर जितनी संख्या हो तन्मात्र जगश्रेणियां यहांपर गुणकार है।

नारिकयोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥३१॥ क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तमात्र उपश्चमसम्यक्त्वके कालमें आवलीके असंख्यातवें भाग-प्रमाण उपक्रमणकाल द्वारा संचित होनेके कारण आगे कहे जानेवाले सर्व प्रकारके सम्यग्दृष्टियोंकी राशियोंसे उपश्मसम्यग्दृष्टि जीव थोड़े होते हैं।

नारिकयोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दष्टियोंसे श्वायिकसम्यग्दिष्ट असंख्यातगुणित हैं ॥ ३२ ॥

क्योंकि, स्वभावसे ही उपशमसम्यग्दिश्योंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दिश्योंका असंख्यातगुणितरूपसे अनादिनिधन अवस्थान है, जिसका तात्पर्य यह है कि संख्यात पत्योपमके भीतर पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र उपक्रमणकाल द्वारा संचित होनेसे क्षायिकसम्यग्दिश् जीव उपशमसम्यग्दिश्योंसे असंख्यातगुणित हैं। यहां नारिकयोंमें जो क्षायिकसम्यग्दिश् हैं उनके प्रमाणके लानेके लिए भागहारका प्रमाण असंख्यात आविल्यां हैं, क्योंकि, ओघ असंयतसम्यग्दिश्योंसे असंख्यातगुणित हीन ओघ क्षायिकसम्यग्दिश

[ १, ८, ३३.

गुणहीणओघखइयसम्मादिष्टीणं असंखेज्जिदभागमेत्तादो । ण वासपुधत्तंतरसुत्तेण सह विरोहो, सोहम्मीसाणकप्पं मोत्तृण अण्णत्थ द्विदखइयसम्मादिष्टीणं वासपुधत्तस्स विउलत्त-वाइणो' गहणादो । तं तहा घेप्पदि ति कुदो णव्यदे ? ओघुवसमसम्मादिद्वीहिंतो ओघखइयसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ति अप्पाबहुअसुत्तादो ।

# वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३३ ॥

कुदो १ खइयसम्मत्तादो खओवसमियस्स वेदगसम्मत्तस्स सुलहत्तुवलंभा । को गुणगारो १ आवितयाए असंखेज्जिदिभागो । कथमेदं णव्वदे १ आइरियपरंपरागदु-वदेसादो ।

#### एवं पहमाए पुढवीए णेरइया ॥ ३४ ॥

जहा सामण्णणेरइयाणमप्पाबहुअं परूविदं, तहा पढमपुढवीणेरइयाणमप्पाबहुअं परू-वेदन्त्रं, ओघणेरइयअप्पाबहुआलावादो पढमपुढवीणेरइयाणमप्पाबहुआलावस्स भेदाभावा ।

जीव असंख्यातवें भाग ही होते हैं। इस कथनका वर्षपृथक्त्व अन्तर वतानेवाले सूत्रके साथ विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि, सौधर्म और पेशानकल्पको छोड़कर अन्यत्र स्थित क्षायिकसम्यग्दियोंके अन्तरमें कहे गये वर्षपृथक्त्वके 'पृथक्त्व ' शब्दको वैपुल्य- षाची ब्रहण किया गया है।

शंका—यहां पर पृथक्त्वका अर्थ वैपुल्यवाची ग्रहण किया गया है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — 'ओघ उपरामसम्यग्दिएयोंसे ओघ क्षायिकसम्यग्दिए जीव असं-स्थातगुणित हैं 'इस अल्पवहुत्वके प्रतिपादक सूत्रसे जाना जाना है।

नारिकयोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंसे वेदकसम्यग्दिष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ ३३ ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायोपशमिक वेदकसम्यक्त्वकी प्राप्ति सुलभ है। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—आचार्य परम्परासे आये हुए उपदेशके क्वारा जाना जाता है। इसी प्रकार प्रथम पृथिवीमें नारिकयोंका अल्पबहुत्व है।। ३४॥

जिस प्रकार सामान्य नारिकयोंका अस्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार पहली पृथि-वीके नारिकयोंका अस्पवहुत्व कहना चाहिए, क्योंकि, सामान्य नारिकयोंके अस्पबहुत्वके कथनसे पहली पृथिवीके नारिकयोंके अस्पबहुत्वके कथनमें कोई भेद नहीं है। किन्तु

१ पुहुत्तसदो बहुत्तवाई । क. प. चूर्णि.

पन्जवद्वियणए अवलंबिज्जमाणे अत्थि विसेसो, सो जाणिय वत्तव्वो ।

#### विदियाए जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु सब्वत्थोवा सासण-सम्मादिद्री ॥ ३५ ॥

विदियादिछण्हं पुढवीणं सासणसम्मादिष्टिणो बुद्धीए पुध पुध द्वविय सञ्वत्योवा त्ति उत्तं । कुदो १ छण्हमप्पाबद्वआणमेयत्तविरोहादो । सञ्वेहिंतो थोवा सञ्चत्थोवा । आदि-अंतेसु णेरहएसु णिहिट्ठेसु संसमिज्झमणेरहया सच्चे णिहिट्ठा चये, जावसहच्चार-णण्णहाणुववत्तीदो । जावसदेण सत्तमपुढवीणेरइयाण' मज्जादत्ताए ठविदाए', विदियपुढवी-णेरहयाणमादित्तमावादिदं । आदी अंता च मज्झेण विणा ण होति ति चदुण्हं पुढवी-णेरइयाणं मन्झिमत्तं पि जावसद्देणेव परूविदं। तदो पुध पुष्ठ पुढवीणसुच्चारणा ण कदा।

#### सम्मामिन्छादिट्टी संखेज्जगुणा ।। ३६ ॥

विदियपुढवीआदिस नमपुढवीपज्जंतसासणाणसुवरि पुध पुध छपुढवीसम्मामिच्छा-दिद्रिणो संखेज्जगुणा, सासणसम्मादिद्रिउवक्कमणकालादो सम्मामिच्छादिद्रिउवक्कमण-पर्यायार्थिकनयका अवलम्बन करने पर कुछ विशेषता है, सो जानकर कहना चाहिए। (देखो भाग ३, पृ. १६२ इत्यादि।)

नारिकयोंमें दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ३५ ॥

दूसरीको आदि लेकर छहाँ पृथिवियोंके सासादनसम्यग्दृष्टियोंको बुद्धिके द्वारा प्रथक प्रथक स्थापित करके प्रत्येक सबसे कम हैं, ऐसा अर्थ कहा गया है, क्योंकि, छहीं मल्पबहुत्वोंको एक माननेमें विरोध आता है। सबसे थोड़ोंको सर्वस्तोक कहते हैं। आदिम और अन्तिम नारिकयोंके निर्देश कर देने पर शेष मध्यम सभी नारिकयोंका निर्देश हो ही जाता है, अन्यथा यावत् शब्दका उचारण नहीं बन सकता है। यावत् शब्दके द्वारा सातवीं पृथिविके नारिकयोंके मर्यादारूपसे स्थापित किये जानेपर दूसरी पृथिविक नारिकयोंके आदिपना अपने आप आ जाता है। आदि और अन्त मध्यके विना नहीं होते हैं, इसलिए चार पृथिवियोंके नारिकयोंके मध्यमपना भी यावत शब्दके द्वारा ही प्ररूपित कर दिया गया। इसी कारण पृथक् पृथक् रूपसे पृथिवियोंका नाम-निर्देशपूर्वक उच्चारण नहीं किया गया है।

नाराकियोंमें दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्य-ग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३६ ॥

दुसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सासादनसम्बग्दिष्टवींके ऊपर पृथक् पृथक् छह पृथिवियोंके सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारकी संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सासादन सम्यग्दिष्टियोंके उपक्रमणकालसे सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका उपक्रमणकाल युक्तिसे संस्थात-

१ आ-कमत्योः ' मेरह्या ' इति पाठः । २ प्रतिष्र ' ठविदा ' इति पाठः ।

#### कालस्स जुत्तीए संखेज्जगुणत्तुवलंगा । को गुणगारो १ संखेज्जा समया । असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३७॥

कुदो १ छप्पुढविसम्मामिच्छादिद्विउवक्कमणकालेहिंतो छप्पुढविअसंजदसम्मा-दिद्विउवक्कमणकालाणमसंखे अगुणत्तदंसणादो, एगसमएण सम्मामिच्छत्तमुवक्कमंतजीवेहिंतो एगसमएण वेदयसम्मत्तमुवक्कमंतजीवाणमसंखे ज्जगुणत्तादो वा । को गुणगारो १ आव-लियाए असंखे ज्जादिभागो । कथमेदं णव्वदे १ ' एदेहि पलिदोवममविहरिद अंतोम्रहुत्तेण कालेणोत्ति' सुत्तादो । असंखे ज्जाविलयाहि अंतोम्रहुत्तत्तं किण्ण विरु इहि त्त उत्ते ण, ओघअसंजदसम्मादिद्विअवहारकालं मोत्तृण सेसगुणपिडवण्णाणमवहारकालस्स कज्जे कारणोवयारेण अंतोम्रहुत्तसिद्धीदो ।

# मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३८ ॥

छण्हं पुढवीणमसंजदसम्मादिद्वीहिंतो सेडीवारस-दसम-अद्वम-छट्ठ-तइय-विदियवग्ग-

गुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है? संख्यात समय गुणकार है।

नारिकयोंमें दूसरीसे सातवीं पृथिवी तक सम्यग्निध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३७ ॥

क्योंकि, छह पृथिवियोंसम्बन्धी सम्यग्मिध्यादृष्टियोंके उपक्रमणकालोंसे छह पृथिवीगत असंयतसम्यग्दृष्टियोंका उपक्रमणकाल असंख्यातगुणा देखा जाता है। अथवा, एक समयके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त होनेवाल जीवोंकी अपक्षा एक समयके द्वारा वेदकसम्यक्तवको प्राप्त होनेवाल जीव असंख्यातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शंका-यह कैस जाना जाता है?

समाधान-- 'इन जीवराशियोंके द्वारा अन्तर्मुद्धर्तकालसे पत्योपम अपद्वत होता है, 'इस द्रव्यानुयोगद्वारके सूत्रसे जाना जाता है।

शंका—अन्तर्मुद्दर्तका अर्थ असंख्यात आविष्यां छेनसे उसका अन्तर्मुद्दर्तपना विरोधको क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ओघअसंयतसम्यग्दिए जीवोंके अवहारकालको छोड़-कर दोप गुणस्थान-प्रतिपन्न जीवोंके अवहारकालका कार्यमें कारणका उपचार कर लेनेस अन्तर्भुद्वर्तपना सिद्ध हो जाता है।

नारिकयोंमें दूसरीसे सातवीं पृथिवी तक असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३८ ॥

द्वितीयादि छहाँ पृथिवियोंके असंयतसम्यन्दष्टियोंसे जगश्रेणीके बारहवें, दशवें,

मूलोवट्टिदसेडीमेत्तछप्पुढविमिच्छादिद्विणो असंखेज्जगुणा होति। को गुणगारो १ सेडीए असंखेज्जिदिभागो, असंखेज्जिणि सेडीपढमवग्गमूलाणि। को पिडभागो १ असंखेज्जिणि सेडीवारसम-दसम-अट्टम-छट्ट-तिदय-विदियवग्गमूलाणि। कुदो १ असंजदसम्मादिद्विरासिणा गुणिदत्तादो ।

#### असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सञ्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ३९॥

सन्त्रेहि उच्चमाणद्वाणेहिंतो त्थोवा ति सन्त्रत्थोवा । कुदो १ आविलयाए असंसे-ज्जिदभागमेत्तउवक्कमणकालेण संचिदत्तादो ।

## वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ४० ॥

एत्थ पुन्तं व तीहि पयारेहि सेचियमरूवेहि गुणयारे। परूवेदव्यो । एत्थ खइयसम्मादिद्विणो ण परूविदा, हेद्विमछप्पुढवीसु तेसिम्रववादाभावा, मणुसगई मुच्चा अण्णत्थ दंसणमोहणीयखवणाभावादो च ।

आठवें, छठवें, तीसरे और दृसरे वर्गमूलसे भाजित जगश्रेणीप्रमाण छह पृथिवियोंके मिध्यादि नारकी असंख्यातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? जगश्रेणीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? जगश्रेणीके वारहवें, द्रावें, आठवें, छठवें, तीसरे और दृसरे असंख्यात वर्गमूलप्रमाण प्रतिभाग है, क्योंकि, य सव असंयतसम्यग्दिएराशिसे गुणित हैं।

नारिकयोंमें द्वितीयादि छह पृथिवियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चम-सम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ३९ ॥

आगे कह जानवाले स्थानोंसे उपशमसम्यग्दिष्ट थांडे होते हैं, इसारूये वे सर्व-स्तोक कहलाते हैं, क्योंकि, आवर्लाके असंख्यातवें भागमात्र उपक्रमणकालसे उनका संचय होता है।

नारिकयोंमें द्वितीयादि छह पृथिवियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चम-सम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४० ॥

यहां पर पहलेके समान सेचिकस्वरूप अर्थात् मापके विशेष भेदस्वरूप तीनों प्रकारोंसे गुणकारका प्ररूपण करना चाहिए (देखां पृ. २४९)। यहां क्षायिकसम्यग्दिष्ट-योंका प्ररूपण नहीं किया है, क्योंकि, नीचेकी छह पृथिवियोंमें शायिकसम्यग्दिष्ट्योंकी उत्पत्ति नहीं होती है, और मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणा नहीं होती है।

## तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियपज्जत्त-तिरिक्ख-पंचिंदियजोणिणीसु सव्वत्थोवा संजदासंजदां ॥ ४१ ॥

पयद्चउिन्नहतिरिक्खेसु जे देसव्नइणो ते तेसि चेव सेमगुणद्वाणजीवेहिंतो थोवा ति चदुण्हमप्पाबहुआणं मूलपद्मेदेण परूविदं । किमद्वं देसव्वइणो थोवा १ मंजमा-संजम्जवलंभस्स सुदुल्लहत्तादो ।

#### सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणां ॥ ४२ ॥

चडिवहितिरिक्खाणं जे सासणसम्मादिष्टिणो ते सग-सगसंजदासंजदेहितो असं-खेडजगुणा, संजमासंजम्भवलंभादो सासणगुणलंभस्स सुलहत्तुवलंभा । को गुणगारे। १ आविलयाए असंखेडजदिभागो । तं कधं णव्यदे १ अंतोम्रहृत्तसुत्तादो, आइरियपरंपरा-गदुबदेसादो वा ।

#### सम्मामिच्छादिहिणो संस्रेज्जगुणा ॥ ४३ ॥

तिर्यंचगतिमें तिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियपर्याप्त और पंचेन्द्रिययोनिमती तिर्यंच जीवोंमें संयतासंयत सबसे कम हैं ॥ ४१ ॥

प्रकृत चारों प्रकारोंके तिर्यंचोंमें जो तिर्यंच देशवती हैं, वे अपने ही शेष गुण-स्थानवर्ती जीवोंसे थोड़े हैं, इस प्रकार इससे चारों प्रकारके तिर्यंचोंके अल्पबहुत्वका मूलपद प्रकृपण किया गया है।

शंका-देशवती अल्प क्यों होते हैं ?

समाधान-क्योंकि, संयमसंयमकी प्राप्ति अतिदुर्लभ है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्यंचोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ।। ४२ ।।

चारों प्रकारके तियंचोंमें जो सासादनसम्यग्दष्टि जीव हैं, वे अपने अपने संयता-संयतोंसे असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, संयमासंयम-प्राप्तिकी अपेक्षा सासादन गुण-स्थानकी प्राप्ति सुलभ है। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शुंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान-अन्तर्मुद्दर्त अवहारकालके प्रतिपादक सूत्रसे और आचार्य-परम्परासे आये हुए उपदेशसे यह जाना जाता है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्यंचोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ४३ ॥

१ तिर्यमाती तिरश्रा सर्वतः स्तोकाः संयतासंयताः । स. सि. १, ८.

२ इतरेषां सामान्यवत् । सः सि.१, ८.

चउन्त्रिहतिरिक्खसासणसम्मादिश्वीहितो सग-सगसम्मामिच्छादिष्टिणो संखेज्ज-गुणा । कुदे। १ सासणुवक्कमणकालादो सम्मामिच्छादिष्टीणग्रुवक्कमणकालस्स तंत-जुत्तीए संखेज्जगुणजुवलंभा । को गुणगारो १ संखेज्जसमया ।

#### असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ४४ ॥

चउव्विहितिरिक्खसम्मामिन्छ।दिद्वीहितो तेसि चेव असंजदसम्मादिद्विणो असंखेजगुणा । छुदो ? सम्मामिन्छत्तमुवक्कमंतजीवेहिते। सम्मत्तमुवक्कमंतजीवाणमसंखेजगुणत्तादो । को गुणगारो ? आविलयाए असंखेज्जिदिभागो । तं छुदो णव्वदे ? 'पलिदोबममविहरिद अंतोमुहुत्तेणेत्ति ' सुत्तादो, आइरियपरंपरागद्वदेसादो वा ।

#### मिच्छादिद्दी अणंतगुणा, मिच्छादिद्दी असंखेजजगुणा ॥४५॥

चदुण्हं तिरिक्खाणममंजदसम्मादिद्वीहिंतो तेसिं चेव मिच्छादिद्वी अणंतगुणा असंखेज्जगुणा य । विष्पडिसिद्धमिदं । जदि अणंतगुणा, कधमसंखेज्जगुणतं ? अह

चारों प्रकारके सासादनसम्यग्दिष्ट तिर्यंचोंमेंसे अपने अपने सम्यग्मिथ्यादिष्टि तिर्यंच संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दिष्टयोंके उपक्रमणकालसे सम्यग्मिथ्या-दृष्टियोंका उपक्रमणकाल आगम और युक्तिसे संख्यातगुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्यंचोंमें सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात्गुणित हैं ॥ ४४ ॥

चारों प्रकारके सम्यग्मिथ्यादृष्टि तिर्यचौसे उनके ही असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंस्थातगुणित हैं, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंसे सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीव असंख्यातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

भंका--यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान--' इन जीवराशियोंके प्रमाणकारा अन्तर्मुक्त कालसे पत्योपम अपहत होता है ' इस द्रम्यानुयोगद्वारके सूत्रसे और आचार्य-परम्परासे आये हुए उपदेशसे जाना जाता है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्येचोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं, और मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४५ ॥

चारों प्रकारके असंयतसम्यग्दि तिर्यंचोंसे उनके ही मिथ्यादि तिर्यंच अनम्त-गुणित हैं और असंख्यातगुणित भी हैं।

शंका-यह बात तो विप्रतिषिद्ध अर्थात् परस्पर-विरोधी है। विद अनन्त-गुणित हैं, तो वहां असंख्यातगुणत्व नहीं वन सकता है; और यदि असंख्यातगुणित हैं, तो असंखेज्जगुणा, कथमणंतगुणत्तं; दोण्हमक्कमेण एयत्थ पउत्तिविरोहा १ एत्थ परिहारो उच्चदे— 'जहा उद्देसो तहा णिद्रेमो 'ति णायादो 'तिरिक्खमिच्छादिष्ट्री केविष्ठया, अणंता, सेसितिरिक्खितयिमिच्छादिष्ट्री असंखेज्जा ' इदि सुत्तादो वा एवं संबंधो कीरदे— तिरिक्खिमच्छादिष्ट्री अणंतगुणा, सेसितिरिक्खितयिमच्छादिष्ट्री असंखेज्जगुणा त्ति, अण्णहा दोण्ह्युच्चारणाए विहलत्तप्पसंगा । को गुणगारो १ तिरिक्खिमच्छादिष्ट्रीणमभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सच्यजीवरामिपहमवग्गमूलाणि गुणगारो । को पिड्मागो १ तिरिक्खअसंजदमम्मादिष्टिरामी पिड्मागो । मेसितिरिक्खितियिमच्छादिष्ट्रीणं गुणगारो पदरस्म असंखेज्जिदिमागो, असंखेज्जि मेडीओ असंखेज्जिमेडीपहमवग्गम् सलेन्ताओ । को पिड्मागो १ घणंगुलस्म असंखेज्जिदिमागो, पिलदोत्रमस्सासंखेज्जिदिमागो । को पिड्मागो १ घणंगुलस्म असंखेज्जिदिमागो, पिलदोत्रमस्सासंखेज्जिदिमागो (गुणगारो ) । को पिड्मागो १ सग-मगअमंजदमम्मादिष्टी पिड्मागो ।

# असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ४६॥

अनन्तगुणत्व कैसे वन सकता है, क्योंकि, दोनोंकी एक साथ एक अर्थमें प्रवृत्ति होनेका विरोध है ?

समाधान—इस शंकाका परिहार करते हैं— 'उद्देशके अनुमार निर्देश किया जाता है' इस न्यायसे, अथवा 'मिथ्यादृष्टि सामान्य तिर्यंच कितने हैं? अनन्त हैं, शेप तीन प्रकारके मिथ्यादृष्टि तिर्यंच असंख्यात हैं दस सूत्रसे इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए— मिथ्यादृष्टि सामान्यतिर्यंच अनन्तगुणित हैं और शेप तीन प्रकारके मिथ्यादृष्टि तिर्यंच असंख्यातगुणित हैं। यदि एसा न माना जायगा, तो दोनों पदोंकी उद्यारणोके विफलताका प्रसंग प्राप्त होगा।

यहांपर गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धों सं अनन्तगुणा और सिद्धों से भी अनन्तगुणा तिर्यंच मिध्यादृष्टियों का गुणकार है, जो सम्पूर्ण जीवराशिक अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? असंयतसम्यदृष्टि तिर्यंचराशि प्रतिभाग है। शेष तीन
प्रकारके तिर्यंच मिध्यादृष्टियों का गुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां भाग है, जो जगश्रेणिक असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमित असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ?
धनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है। अथवा, पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमित
प्रतरांगुल प्रतिभाग है। अथवा, अपने अपने द्रव्यका असंख्यातवां भाग गुणकार है।
प्रतिभाग क्या है ? अपने अपने असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका प्रमाण प्रतिभाग है।

तिर्यंचोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम

तं जहा- चउव्विहेसु तिरिक्षेसु भणिस्समाणसव्वसम्माइड्डिदव्वादो उवसम-सम्माइड्डी थोवा, आवित्याए असंखेज्जिदमागमेत्तउवक्कमणकालव्भंतरे संचिदत्तादो ।

#### सहयसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ४७ ॥

कुदो ? असंखेज्जनस्साउगेसु पिलदोनमस्स असंखेज्जिदभागमेत्तकालेण संचि-दत्तादो, अणाइणिहणसरूनेण उनसमसम्मादिहीहिंतो खइयसम्मादिहीणं आविलयाए असंखेज्जिदिभागगुणत्तेण अन्द्वाणादो वा । आविलयाए असंखेज्जिदिभागो गुणगारो ति कर्ष णव्नदे ? आइरियपरंपरागदुनदेसादो ।

#### वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ४८ ॥

कुदो १ दंसणमोहणीयक्खएणुप्पण्णखइयसम्मत्ताणं सम्मत्तुप्पत्तीदो पुट्यमेव बद्धतिरिक्खाउआणं पउरं संभवाभावा । ण य लोए सारद्व्याणं दुल्लहत्तमप्पमिद्धं, अस्स-हत्थि-पत्थरादिसु साराणं लोए दुल्लहत्तुवलंभा ।

वह इस प्रकार है- चारों प्रकारके तिर्यंचोंमें आंग कहे जानेवाले सर्व सम्यग्दिए-योंक द्रव्यप्रमाणसे उपशमसम्यग्दिए जीव अल्प हैं, क्योंकि, आवलीके असंख्यातवें भाग-मात्र उपक्रमणकालके भीतर उनका संचय होता है।

तिर्यंचोंमें असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें उपञ्चमसम्यग्दिष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४७ ॥

क्योंकि, असंख्यात वर्षकी आयुवाल जीवोंमें पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र कालके द्वारा संचित होनेसे, अथवा अनादिनिधनस्वरूपसे उपशमसम्यग्दिष्योंकी अपक्षा क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंका आवलींके असंख्यातवें भाग गुणितप्रमाणसे अवस्थान पाया जाता है।

शंका--यहां आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, यह कैसे जाना जाता है ? समाधान--आचार्य परम्परासे आए हुए उपदेशसे जाना जाता है।

तिर्यंचोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४८ ॥

क्योंकि, जिन्होंने सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें पूर्व ही निर्यंच आयुका बंध कर लिया है, ऐसे दर्शनमोहनीयके क्षयसे उत्पन्न हुए क्षायिकसम्यग्दिए जीवोंका प्रसुरतासे होना संभव नहीं है। और, लोकमें सार पदार्थोंकी दुर्लभता अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, अक्ब, हस्ती और पापाणादिकोंमें सार पदार्थोंकी सर्वत्र दुर्लभता पाई जाती है। संजदासंजदद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्माइद्वी ॥ ४९ ॥ इदो १ देसन्वयाणुविद्भुवसमसम्मत्तस्स दुष्ठहत्तादो । वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ५० ॥

को गुणगारो १ आवित्याए असंखेज्जिदिभागो । एदम्हादो गुणगारादो णव्वदे समयं पिड तदुवचयादो असंखेज्जगुणत्तेणुविचदा ति असंखेज्जगुणत्तं । एत्थ खहय-सम्माइद्वीणमप्पाबहुअं किण्ण परूविदं १ ण, तिरिक्खेस असंखेज्जवस्साउएस चेय खहय-सम्मादिद्वीणस्ववादुवलंभा । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु सम्मत्तप्पाबहुअविसेसपदु-प्पायणद्वसुत्तरसुत्तं भणदि-

णवरि विसेसो, पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदद्वाणे सञ्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ५१ ॥ सगममेदं ।

वैदगसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ ५२ ॥

तिर्यंचोंमें संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥४९॥ क्योंकि, देशवतसहित उपश्चमसम्यक्त्वका होना दुर्लभ है।

तिर्यंचोंमें संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ५० ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इस गुणकारसे यह जाना जाता है कि प्रतिसमय उनका उपचय होनेसे वे असंख्यातगुणित संचित हो जाते हैं, इसलिए उनके प्रमाणके असंख्यातगुणितता वन जाती है।

शंका — यहां संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्ट तिर्यंचोंका अल्पबहुत्य क्यों नहीं कहा ?

समाधान -- नहीं, क्योंकि, असंख्यात वर्षकी आयुवाले भोगभूमियां तिर्येचोंमें ही भाविकसम्यग्दिष्ट जीवोंका उपपाद पाया जाता है।

अब पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमितयोंमें सम्यक्त्वके अल्पबहुत्वसम्बन्धी विशेषके प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

विशेषता यह है कि पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमातियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ५१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्रमसभ्यग्दृष्टियोंसे वेद्कसभ्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ५२ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेज्जिदिभागो । एत्थ खइयसम्मादिष्टीणमप्पा-बहुअं णित्थ, सिन्तितथीसु सम्मादिष्टीणसुववादाभावा, मणुसगइविदिरत्तण्णगईसु दंसण-मोहणीयक्खवणाभावाच्च ।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु तिसु अद्धासु उव-समा पवेसणेण तुल्ला थोवां ॥ ५३॥

तिसु वि मणुसेसु तिष्णि वि उवसामया पवेसणेण अण्णोण्णमवेक्खिय तुल्ला सरिसा, चउवण्णमेत्तत्तादो । ते च्चेय थोवा, उवरिमगुणद्वाणजीवावेक्खाए ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ ५४ ॥

कुदो ? हेद्दिमगुणद्वाणे पिडवण्णजीवाणं चेय उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थ-पञ्जाएण परिणामुवलंभा । संचयस्स अप्पाबहुअं किण्ण पर्कविदं ? ण, पवेसप्पाबहुएण चेय तदवगमादो । जदो संचओ णाम पवेसाहीणों, तदो पवेसप्पाबहुएण सरिसो संचयप्पाबहुओ ति पुध ण उत्तो ।

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवांभाग गुणकार है। यहां पंचेन्द्रियतियंच योनिमतियोंमें क्षायिकसम्यग्दि जीवोंका अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, सर्व प्रकारकी स्त्रियोंमें सम्यग्दि जीवोंका उपपाद नहीं होता है, तथा मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका भी अभाव है।

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनयोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ५३ ॥

सूत्रोक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अपूर्वकरण आदि नीनों ही उपशामक जीव प्रवेदासे परस्परकी अपेक्षा नुल्य अर्थात् सदश हैं, क्योंकि, एक समयमें अधिकसे अधिक चौपन जीवोंका प्रवेश पाया जाता है। तथा, य जीव ही उपरिम गुणस्थानोंके जीवोंकी अपेक्षा अल्प हैं।

उपज्ञान्तकपायवीतरागछबस्य जीव प्रवेशसे पूर्वीक्त प्रमाण ही हैं ॥ ५४ ॥ क्योंकि, अधस्तन गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीवोंका ही उपशान्तकपायवीतराग- छन्नस्थरूप पर्यायसे परिणमण पाया जाता है।

शंका--यहां उपशामकोंके संचयका अल्पबहुत्व क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रवेशसम्बन्धी अल्पबहुत्वसे ही उसका ज्ञान हो जाता है। चूंकि, संचय प्रवेशके आधीन होता है, इसलिए प्रवेशके अल्पबहुत्वसे संचयका अल्पबहुत्व सहश है, अतएव उसे पृथक् नहीं बतलाया।

- १ मतुष्यगतौ मतुष्याणामुपश्चमकादिप्रमत्तसंयतान्तानां सामान्यवत् । सः सि. १,८.
- २ अ प्रतो ' पवेसहीणो ' आ-कप्रत्योः ' पवेसाहिणो ' इति पाठः ।

खवा संखेजजगुणा ।। ५५ ॥ इदो १ अड्डचरसदमेचचादो ।

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ५६ ॥ स्रुगममेदं।

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेय ॥ ५७ ॥

कुदो १ खीणकसायपज्जाएण परिणदाणं चेय उत्तरगुणहाणुवक्कम्रवलंभा । सजोगिकेवली अद्धं पडुच्च संखेज्जगुणा ॥ ५८ ॥

मणुस-मणुसपज्जत्तएस ओघसजोगिरासि ठविय हेट्टिमरासिणा ओवट्टिय गुणगारो उप्पादेदच्वो । मणुसिणीस पुण तप्पाओग्गसंखेज्जसजोगिजीवे द्वविय अद्रुत्तरसदं मुच्चा तप्पाओग्गसंखेज्जखीणकसाएहि ओवट्टिय गुणगारो उप्पादेदच्वो ।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपञान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ५५ ॥

क्योंकि, क्षपकसम्बन्धी एक गुणस्थानमें एक साथ प्रवेश करनेवाले जीवोंका प्रमाण एक सो आठ है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें क्षीणकषायवीतरागछबस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही

यह सूत्र सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये दोनों भी प्रवेशसे तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ५७ ॥

क्योंकि, श्रीणकषायरूप पर्यायसे परिणत जीवोंका ही आगेके गुणस्थानोंमें उपक्रमण (गमन) पाया जाता है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिकवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ५८ ॥

सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्यों मंसे आंघ सयोगिकेवलीराशिको स्थापित करके और उसे अधस्तनराशिसे भाजित करके गुणकार उत्पन्न करना चाहिए। किन्तु मनुष्यिनयों में उनके योग्य संख्यात सयोगिकेवली जीवोंको स्थापित करके एक सौ आठ संख्याको छोड़कर उनके योग्य संख्यात क्षीणकपायवीतरागळग्रस्थोंके प्रमाणसे भाजित करके गुणकार उत्पन्न करना चाहिए।

## अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ५९ ॥

मणुस-मणुसपन्जत्ताणं ओघम्हि उत्त-अप्पमत्तरामी चेव होदि । मणुसिणीसु पुण तप्पाओग्गसंखेन्जमेत्तो होदि । सेसं सुगमं ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ६० ॥

एदं पि सुगमं।

संजदासंजदां संखेज्जगुणां ॥ ६१ ॥

मणुस-मणुसपज्जत्तएसु संजदासंजदा संखेज्जकोडिमेत्ता । मणुसिणीसु पुण तप्पाओग्गसंखेज्जरूत्रमेत्ता ति घेत्तव्या, वट्टमाणकाले एतिया ति उवदेसाभावा । सेसं सुगमं ।

## सासणसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ६२ ॥

कुदो १ तत्तो संखेज्जगुणकोडिमेत्तत्तादो । मणुसिणीसु तदो संखेज्जगुणा, तप्पाओग्गसंखेजजरूबमेत्ततादो । सेसं सुगमं ।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिकेवलीसे अक्षपक और अनुपद्मामक अप्रमत्त-संयत संख्यातगुणित हैं ॥ ५९ ॥

ओघप्रस्पणामें कही हुई अप्रमत्तसंयतोंकी राशि ही मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्याप्तक अप्रमत्तसंयतोंका प्रमाण है। किन्तु मनुष्यिनयोंमें उनके योग्य संख्यात भाग-मात्र राशि होती है। शेष सुत्रार्थ सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अप्रमत्तसंयतयोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥६०॥ यह सूत्र भी सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योमें प्रमत्तमंयतोंसे संयतासंयत संख्यातगुणित हैं ॥ ६१ ॥
मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्याप्तकोंमें संयतासंयत जीव संख्यात कोटिममाण
होते हैं। किन्तु मनुष्यनियोंमें उनके योग्य संख्यात रूपमात्र होते हैं, ऐसा अर्थ प्रहण
करना चाहिए, क्योंकि, वे इतने ही होते हैं, इस प्रकारका वर्तमान कालमें उपदेश नहीं
पाया जाता। शेष सुत्रार्थ सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दष्टि संख्यातगुणित हैं।। ६२ ।।

क्योंकि, व संयतासंयतोंके प्रमाणसे संख्यातगुणित कोटिमात्र होते हैं। मनुष्य-नियोंमें सासादनसम्यग्डिए जीव मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्याप्तक सासादनसम्य-ग्डिश्योंसे संख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण उनके योग्य संख्यात रूपमात्र है। शेष सुत्रार्थ सुगम है।

१ प्रतिषु ' संजदा ' इति पाठः । २ ततः संस्थेयगुणाः संयतासंयताः । स. सि. १, ८.

३ सासादनसम्यग्दष्टयः संख्येयगुणा । स. सि. १,८.

सम्मामिन्छादिही संखेज्जगुणां ॥ ६३ ॥ एदं पि सुगमं । असंजदसम्मादिही संखेज्जगुणां ॥ ६४ ॥ इदो १ सत्तकोडिसयमेत्तत्तादो । सेसं सुगमं । मिन्छादिही असंखेज्जगुणां ॥६५॥

असंखेज्ज-संखेज्जगुणाणमेगत्थ संभवाभावा एवं संबंधो कीरदे— मणुसमिच्छा-दिद्वी असंखेज्जगुणा । कुदो १ सेडीए असंखेज्जदिभागपरिमाणत्तादो । मणुसपज्जत्त-मणुसिणी मिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा, संखेज्जरूवपरिमाणत्तादो । सेसं सुगमं ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सञ्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ६६॥

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें मामादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ६३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें मम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित

क्योंकि, असंयतसम्यग्दि मनुप्योंका प्रमाण सान सो कोटिमात्र है। दोप स्त्रार्थ सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि असंख्यातगुणित हैं, और मिध्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं।। ६५।।

असंख्यातगुणित और संख्यातगुणित जीवोंका एक अर्थमें होना संभव नहीं है, इसिलिए इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए— असंयतसम्यग्दि सामान्य मनुष्योंसे मिथ्यादिष्ट सामान्य मनुष्य असंख्यातगुणित होते हैं, क्योंिक, उनका प्रमाण जगश्रेणीके असंख्यातवें भाग है। तथा मनुष्य-पर्याप्त और मनुष्यनी असंयतसम्यग्दिष्यों से मनुष्य-पर्याप्त और मनुष्यनी असंयतसम्यग्दिष्यों से मनुष्य-पर्याप्त और मनुष्यनी मिथ्यादिष्ट संख्यातगुणित होते हैं, क्योंिक, उनका प्रमाण संख्यात रूपमात्र ही पाया जाता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दृष्टि सबसे

१ सम्यग्मिय्यादृष्ट्यः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ असंयतसम्यग्दष्टयः संख्येयगुणाः। स. सि. १, ८.

३ मिष्यादृष्टयोऽसंख्येयग्रुणाः । स. सि. १, ८.

सहयसम्मादिही संखेज्जगुणा ।। ६७ ॥ वेदगसम्मादिही संखेज्जगुणा ।। ६८ ॥ एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । संजदासंजदद्दाणे सञ्वत्थावा खइयसम्मादिही ॥ ६९ ॥

खीणदंसणमोहणीयाणं देससंजमे वट्टंताणं बहूणमभावा । खीणदंसणमोहणीया पाएण असंजदा होदूण अच्छंति । ते संजमं पिडविज्जंता पाएण महन्त्रयाई चेव पिड-वज्जंति, ण देसन्त्रयाई ति उत्तं होदि ।

उवसमसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ७० ॥

खइयसम्मादिहिसंजदासंजदेहितो उयसमसम्मादिहिसंजदासंजदाणं बहुणग्रुवलंगा। वेदगसम्मादिही संखेजजगुणा ॥ ७१॥

कुदो १ बहुवायत्तादो, मंचयकालस्य बहुत्तादो वा, उवसममम्मत्तं पेक्सिय वेदगसम्मत्तस्य सुलहत्तादो वा ।

> उपञ्चमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षाथिकसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ६७ ॥ क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकमम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ६८ ॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें मंयतामंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टि सबसे कम

क्योंकि, दर्शनमंहिनीयकर्मका क्षय करनेवाले और देशसंयममें वर्तमान बहुत जीवोंका अभाव है। दर्शनमंहिनीयका क्षय करनेवाले मनुष्य प्रायः असंयमी होकर रहते हैं। व संयमको प्राप्त होते हुए प्रायः महाव्रतोंको ही धारण करते हैं, अणुव्रतोंको नहीं; यह अर्थ कहा गया है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपश्चम-सम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७० ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यग्दि संयतासंयतोंसे उपशमसम्यग्दि संयतासंयत मनुष्य बहुत पाये जाते हैं।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदक-सम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७१ ॥

क्योंकि, उपरामसम्यग्दिएयोंकी अपेक्षा वेदकसभ्यग्दिएयोंकी आय अधिक है,
· अथवा संचयकाल बहुत है, अथवा उपरामसम्यक्त्वको देखते हुए अर्थात् उसकी अपेक्षा वेदकसम्यक्त्वका पाना सुलभ है। पमत्त-अपमत्तसंजदट्ठाणे सञ्वत्थोवा उवसमसम्मादिट्टी ॥७२॥ इदो १ थोवकालसंचयादो ।

खइयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ७३ ॥

बहुकालसंचयादो ।

वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ७४ ॥

खइयसम्मत्तेण संजमं पिडवज्जमाणजीवेहितो वेदगसम्मत्तेण संजमं पिडवजमाण-जीवाणं बहुत्तुवरुंभा । मणुसिणीगयविसेसपदुप्पायणद्वं उविरमसुत्तं भणदि-

णवरि विसेसो, मणुसिणीसु असंजदः संजदासंजद-पमत्तापमत्त-संजदद्वाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिद्यी ॥ ७५ ॥

कुदो १ अप्पसत्थवेदोदएण दंसणमोहणीयं खर्वेतजीवाणं बहूणमणुवलंभा' । उवसमसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ७६ ॥

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्चम-सम्यग्दष्टि सबसे कम हैं ॥ ७२ ॥

क्योंकि, इनका संचयकाल अल्प है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्य-ग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७३ ॥

क्योंकि, इनका संचयकाल वहुत है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७४ ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वेक साथ संयमको प्राप्त होनेवाले जीवोंकी अपेक्षा वेदकसम्यक्त्वेक साथ संयमको प्राप्त होनेवाले जीवोंकी अधिकता पाई जाती है। अब मनुष्यनियोंमें होनेवाली विशेषताके प्रीतपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

केवल विशेषता यह है कि मनुष्यिनयोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्त-संयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं।। ७५॥

क्योंकि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ दर्शनमोहनीयको क्षपण करनेवाले जीव बहुत नहीं पाये जाते हैं।

असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्यनियोंमें श्वायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपश्चमसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७६ ॥

१ प्रतिषु 'बह्णमुबलंभा ' इति पाढः ।

अप्पसत्थवेदोदएण' दंसणमोहणीयं खवेंतजीवेहितो अप्पसत्थवेदोदएण चेव दंसणमोहणीयं उवसमेंतजीवाणं मणुसेसु संखेज्जगुणाणसुवलंमा ।

वेदगसम्मादिङ्घी संखेजजगुणा ।। ७७ ॥ सुगममेदं ।

एवं तिसु अद्धासु ॥ ७८ ॥

एदस्सत्थो- मणुस-मणुसपञ्जत्तएसु णिरुद्वेसु तिसु अद्वासु उवसमसम्मादिष्ठी थोवा, थोवकारणत्तादो । खइयसम्मादिष्ठी संखेज्जगुणा, बहुकारणादो । मणुनिणीसु पुण खइयसम्मादिष्ठी संखेज्जगुणा। एत्थ पुन्वत्तमेव कारणं। उवसामग-खवगाणं संचयस्म अप्पाबहुअपरूवणद्वसुत्तरसुत्तं भणदि-

सब्बत्थोवा उवसमा ॥ ७९ ॥ थोनपनेसादो ।

क्योंकि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ दर्शनमोहनीयका क्ष<mark>पण करनेवाले जीवोंसे</mark> अप्रशस्त वेदके उदयके साथ ही दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीव मनुष्योंमें संख्यातगुणित पाये जाते हैं।

असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्यनियोंमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७७॥

यह सूत्र सुगम है।

इसी प्रकार तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ ७८ ॥

इस स्त्रका अर्थ कहते हैं- मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्याप्तकोंसे निरुद्ध अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमें उपशमसम्यग्दि जीव अस्प होते हैं, क्योंकि, उनके अस्प होनेका कारण पाया जाता है। उनमें क्षायिकसम्यग्दि जीव संख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनके वहुत होनेका कारण पाया जाता है। किन्तु मनुष्यिनयोंमें क्षायिकसम्यग्दि जीव अस्प हैं, और उनसे उपशमसम्यग्दि जीव संख्यातगुणित हैं। यहां संख्यातगुणित होनेका कारण पूर्वोक्त ही है (देखा सूत्र नं. ७५)।

उपशामक और क्षपकोंके संचयका अल्पवहुत्व प्ररूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ ७९ ॥ क्योंकि, इनका प्रवेश अल्प होता है।

१ प्रतिषु ' अप्पमचनेदोदएण ' इति पाठः ।

खवा संखेजजगुणा ॥ ८० ॥ बहुप्पवेसादो । देवगदीए देवेसु सञ्बत्थोवा सासणसम्मादिश्चे ॥ ८१ ॥ सम्मामिच्छादिङ्की संखेजगुणा ॥ ८२ ॥ असंजदसम्मादिङ्गी असंखेजगुणा ॥ ८३ ॥ एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुबोज्झाणि, बहुसो परूविदत्तादो ।

मिच्छादिही असंखेजजग्रणा ॥ ८४ ॥

को गुणगारा ? जगपदरस्स असंखेज्जदिभागा, असंखेजाओ सेडीओ। केत्रिय-मेत्ताओ १ सेडीए असंखेन्जदिभागमेत्ताओ । को पडिभागो १ घणगुलस्स असंखेन्जदि-भागो, असंखेज्जपदरंगुलाणि वा पडिभागो । सेसं सुगमं ।

असंजदसम्मादिहिद्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥८५॥ सुबोज्झमिदं सुत्तं।

खइयसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ ८६ ॥

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ८० ॥ क्योंकि, इनका प्रवश बहुत होता है। देवगतिमें देवोंमें सासादनसम्यग्दष्टि सबसे कम हैं ॥ ८१ ॥ . सासादनसम्यग्दष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ ८२ ॥ सम्यग्मिथ्याद्यष्टियोंसे असंयतसम्यग्द्यष्टि देव असंख्यातगुणित हैं ॥ ८३ ॥ य तीनों ही सूत्र सुवोध्य अर्थात् सरलतांस समझने योग्य हैं, क्योंकि, इनका बहत बार प्ररूपण किया जा चुका है।

देवोंमें असंयतसम्यग्दिष्टियोंसे मिथ्याद्दष्टि असंख्यानगुणित हैं ॥ ८४ ॥

गुणकार क्या है? जगवतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। वे जगश्रेणियां कितनी हैं? जगश्रेणीक अमंख्यातवें भागमात्र हैं। प्रतिमाग फ्या है ? घनांगुरुका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, अथवा असंख्यात प्रतरांगुल प्रतिभाग है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपज्ञमसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥८५॥

यह सूत्र सुबोध्य है।

देवोंमें असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्हिष्टयोंसे श्वायिकसम्यग्हिष्ट असंख्यात्गुणित हैं ॥ ८६ ॥

२ देवगती देवाना नारकवत् । सः सिः १,८.

को गुणगारो १ आवितयाए असंखेज्जिदिभागो । सेसं सुबोज्झं । वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ।। ८७ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सेसं सुगमं ।

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्प-वासियदेवीओ च सत्तमाए पुढवीए भंगो ॥ ८८॥

एदेसिमिदि एत्थज्झाहारो कायव्वो, अण्णहा संबंधाभावा । खइयसम्मादिद्वीणम-भावं पांड साधम्मुवलंभा सत्तमाए पुढवीए भंगो एदेसिं होदि । अत्थदो पुण विसेसो अत्थि, तं भणिस्सामो सव्वत्थोवा भवणवासियसामणसम्माइद्वी । सम्मामिन्छादिद्वी संखेज्जगुणा । असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ आवित्याए असंखे-ज्जदिभागो । मिन्छाइद्वी असंवेज्जगुणा । को गुणगारो १ जगपदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ । केत्तियमेत्ताओ १ घणंगुलपढमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभाग-मेत्ताओ । को पडिभागो १ असंजदसम्मादिद्विरामी पडिभागो ।

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सूत्रार्थ सुवोध्य (सुगम ) है।

देवोंमें क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंसे वेदकसम्यग्दिष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ ८७ ॥
गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । दोष सूत्रार्थ सुगम है ।

देवोंमें भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव और देवियां, तथा सौधर्म-ईज्ञान-कल्पवासिनी देवियां, इनका अल्पबहुत्व सातवीं पृथिवीके अल्पबहुत्वके समान है ॥८८॥

इस सूत्रमें 'इनका' इस पदका अध्याहार करना चाहिए, अन्यथा प्रकृतमें इसका सम्बन्ध नहीं वनता है। क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंक अभावकी अपेक्षा समानता पाई जानेसे इन सूत्रोक्त देव देवियोंका सातवीं पृथिवीके समान अस्पवहृत्व है। किन्तु अर्थकी अपेक्षा कुछ विशेषता है, उसे कहते हैं— भवनवासी सासादनसम्यग्दिष्ट देव आगे कही जानेवाली राशियोंकी अपेक्षा सबसे कम है। उनसे भवनवासी सम्यग्मिथ्यादिष्ट संख्यातगुणित हैं। उनसे भवनवासी असंयतसम्यग्दिष्ट असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। उनसे भवनवासी मिथ्यादिष्ट असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगभेणीप्रमाण है। व जगभेणियां कितनी हैं? घनांगुलके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागमात्र हैं। प्रतिभाग क्या है? असंयतसम्यग्दिष्ट जीवराशि प्रतिभाग है।

सञ्बत्थोवा वाणवेंतरसासणसम्मादिष्टी । सम्मामिच्छादिष्टी संखेज्जगुणा । असंजदसम्मादिष्टी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? आवित्याए असंखेजिदिमागो । मिच्छादिष्टी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? जगपदरस्स असंखेज्जिदिमागो, असंखेज्जाओ सेडीओ । केत्तियमेत्ताओ ? सेडीए असंखेज्जिदिभागमेत्ताओ । को पिडिभागो ? घणंग्युलस्स असंखेज्जिदिभागो, असंखेज्जिपदरंगुलाणि वा पिडिभागो । एवं जोदिसियाणं पि वत्तव्वं । सग-सगाइत्थिवेदाणं सग-सगोघभंगो । सेसं सुगमं ।

सोहम्मीसाण जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवेषु जहा देवगइ-भंगो ॥ ८९ ॥

जहा देवोधम्हि अप्पाबहुअं उत्तं, तथा एदेसिमप्पाबहुगं वत्तव्वं । तं जहा-सन्वत्थोवा सग-सगकप्पत्था सासणा। सग-सगकप्पसम्माभिच्छादिद्विणो संखेज्जगुणा। सग-सगकप्पअसंजदसम्मादिद्विणो असंखेज्जगुणा। सग-सगमिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा। एत्थ गुणगारो जाणिय वत्तव्वो, एगसरूवत्ताभावा। अणंतरउत्तकप्पेसु असंजदसम्मा-

वानव्यन्तर सासादनसम्यग्दि देव आगे कही जानेवाली राशियोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं। उनसे वानव्यन्तर सम्यग्मिध्यादि देव संख्यातगुणित हैं। उनसे वानव्यन्तर असंयतसम्यग्दि देव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। वानव्यन्तर असंयतसम्यग्दि देवोंसे वानव्यन्तर मिध्यादि देव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगभ्रेणीप्रमाण है। वे जगभ्रेणियां कितनी हैं? जगभ्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र हैं। प्रतिभाग क्या है? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, अधवा असंख्यात प्रतरांगुल प्रतिभाग है।

इसी प्रकार ज्योतिष्क देयोंके अस्पबहुत्वको भी कहना चाहिए। भवनवासी आदि निकायोंमें अपने अपने स्त्रीवेदियोंका अस्पबहुत्व अपने अपने ओघ-अस्पबहुत्वके समान है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

सौधर्म-ईशान करपसे लेकर शतार-सहस्रार करूप तक करपवासी देवोंमें अरूप-बहुत्व देवगीत सामान्यके अरूपबहुत्वके समान हैं ॥ ८९ ॥

जिस प्रकार सामान्य देवोंमें अल्पवहुत्वका कथन किया है, उसी प्रकार इनके अल्पबहुत्वको कहना चाहिए। वह इस प्रकार हैं - अपने अपने कल्पमें रहनेवाले सासा-दनसम्यग्दिष्ट देव सबसे कम हैं। इनसे अपने अपने कल्पके सम्यग्मिथ्यादिष्ट देव संख्यातगुणित है। इनसे अपने कल्पके असंयतसम्यग्दिष्ट देव असंख्यातगुणित हैं। इनसे अपने अपने कल्पके असंयतसम्यग्दिष्ट देव असंख्यातगुणित हैं। इनसे अपने कल्पके मिथ्यादिष्ट देव असंख्यातगुणित हैं। यहांपर गुणकार जानकर कहना चाहिए, क्योंकि, इन देवोंमें गुणकारकी एकक्पताका अभाव है। अभी इन पीछे

दिद्विद्वाणे सञ्बत्थोवा उवसमसम्मादिङ्घी । खइयसम्मादिङ्घी असंखेज्जगुणा । वेदगसमादिङ्घी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ सञ्बत्थ आविष्ठयाए असंखेज्जदिभागो ति । सेसं सुगमं ।

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु सब्बत्थोवा सासण-सम्मादिट्टी ॥ ९०॥

सुगममेदं सुत्तं।

सम्मामिच्छादिही संखेज्जगुणा ॥ ९१ ॥

एदं पि सुगमं।

मिच्छादिही असंस्रेज्जगुणा ॥ ९२ ॥

को गुणगारो ? आवलियाएँ असंखेज्जदिभागो । कधमेदं णव्वदे ? द्व्वाणि-ओगद्दारसुत्तादो ।

असंजदसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ९३ ॥

कहे गय कर्लोमें असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दि देव सबसे कम हैं। इनसे क्षायिकसम्यग्दि देव असंख्यातगुणित हैं। इनसे वेदकसम्यग्दि देव असंख्यात-गुणित हैं। गुणकार क्या है? मर्वत्र आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष स्त्रार्थ सुगम है।

आनत-प्राणत कल्पसे लेकर नवप्रैवेयक विमानों तक विमानवासी देवोंमें सासा-दनसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥ ९० ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त विमानोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ ९१ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त विमानोंमें सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि देव असंख्यातगुणित हैं ॥ ९२ ॥

> गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—द्रव्यानुयोगद्वारसूत्रसे जाना जाता है कि उक्त कल्पोंमें मिथ्यादृष्टि देवोंका गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है।

उक्त विमानोंमें मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं।। ९३।।

कुदो १ मणुसेहिंतो आणदादिसु उप्पन्जमाणिमच्छादिद्वी पेक्सिय तत्थुप्पन्ज-माणसम्मादिद्वीणं संखेन्जगुणत्तादो । देवलोए सम्मत्तिमच्छत्ताणि पिडविज्जमाणजीवाणं किण्ण पहाणत्तं १ ण, तेसि मूलरासिस्स असंखेन्जिदिभागत्तादो । को गुणगारो १ संखेन्जसमया ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ९४॥ कुदो १ अंतोग्रहत्तकालसंचिदत्तादो।

# स्वइयसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ९५ ॥

कुदो ? संखेजसागरोवमकालेण संचिदत्तादो । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जिदभागो । संचयकालपिडभागेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो गुणगारो किण्ण उच्चदे ? ण, एगसमएण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्तर्जीवाणं उवसम-सम्मत्तं पिडवज्जिमाणामुवलंभा ।

क्योंकि, मनुष्योंसे आनत आदि विमानोंमें उत्पन्न होनेवाले मिध्यादिष्योंकी अपेक्षा वहांपर उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित होते हैं।

शंका—देवलोकमें सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त होनवाल जीवोंकी प्रधानता क्यों नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सम्यग्मिध्यादिष्ट जीव मृलराशिके असंख्यातवें भागमात्र होते हैं।

उक्त विमानोंमें सम्यग्दिश्यांका गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । आनत-प्राणत कल्पसे लेकर नवप्रैवेयक तक असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दिष्ट देव सबसे कम हैं ॥ ९४ ॥

क्योंकि, वे केवल अन्तर्भृहर्त कालके द्वारा संचित होते हैं।

उक्त विमानोंमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि देव असंख्यातगुणित

क्योंकि, व संख्यात सागरापम कालक द्वारा संचित होते हैं। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

र्श्वका संचयकालरूप प्रतिभाग होनेकी अंपक्षा पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार क्यों नहीं कहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एक समयके द्वारा पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र जीव उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त होते हुए पाये जाते हैं।

# वेदगसम्मादिही संखेज्जगुणा ॥ ९६ ॥

कुदो १ तत्थुप्पञ्जमाणखइयसम्मादिद्वीहिंतो संखेज्जगुणवेदगसम्मादिद्वीणं तत्थु-प्पत्तिदंसणादो ।

# अणुदिसादि जाव अवराइदिवमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मादिद्वी।। ९७।।

कुदो ? उवसमसेडीचडणोयरणिकरियावावदुवसमसम्मत्तसिहदसंखेज्जसंजदाण-मेत्थुप्पण्णाणमंतोग्रहुत्तसंचिदाणग्रुवलंभा।

#### सहयसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ९८ ॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागस्स संखेज्जिदिभागे। को पिड-भागे। ? संखेज्जुवसमसम्मादिद्विजीवा पिडभागे। ।

#### वेदगसम्मादिद्दी संस्रेज्जगुणा ॥ ९९ ॥

कुदो १ खइयसम्मत्तेणुप्पञ्जमाणसंजदेहिंतो वेदगसम्मत्तेणुप्पञ्जमाणसंजदाणं संखेज-

उक्त विमानोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित

क्योंकि, उन आनतादि कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न होनेवाले श्रायिकसम्यग्हिष्ट-योंसे मंख्यातगुणित वदकसम्यग्हिएयोंकी वहां उत्पत्ति देखी जाती है।

नव अनुदिशोंको आदि लेकर अपराजित नामक अनुत्तरिमान तक विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि सबने कम हैं ॥ ९७॥

क्योंकि, उपरामश्रेणीपर आरोहण और अवतरणरूप क्रियामें लगे हुए, अर्थात् चढ़ते और उतरते हुए मरकर उपरामसम्यक्त्वसहित यहां उत्पन्न हुए, और अन्तर्मुद्धर्त-कालके द्वारा संचित हुए संख्यात उपरामसम्यग्दिष्ट संयत पाय जाते हैं।

उक्त विमानोंमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे श्वायिकसम्यग्दृष्टि देव असंख्यातगुणित हैं॥ ९८॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है ? संख्यात उपरामसम्यग्हिए जीव प्रतिभाग है।

उक्त विमानोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ ९९ ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वके साथ मरण कर यहां उत्पन्न होनेवाले संयतांकी

गुणत्तादो । तं पि कघं णव्वदे ? कारणाणुसारिकज्जदंसणादो मणुसेसु खइयसम्मादिष्ठी संजदा थोवा, वेदगसम्मादिष्ठी संजदा संखेज्जगुणाः तेण तेहितो देवेसुप्पज्जमाणसंजदा वि तप्पडिमागिया चेवेत्ति घेत्तव्वं । एत्थ सम्मत्तप्पाबहुअं चेव, सेसगुणहाणाभावा । कघमेदं णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो ।

सन्वर्डसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मादिद्विहाणे सन्व-त्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १००॥

खइयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १०१॥ वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १०२॥

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । सव्बद्धसिद्धिम्हि तेत्तीसाउद्विदिम्हि असंखेजजीवरासी किण्ण होदि ? ण, तत्थ पलिदोवमस्स संखेजजदिभागमेत्तंतरिम्ह

अपेक्षा वेदकसम्यक्त्वके साथ मरण कर यहां उत्पन्न होनेवाळे संयत संख्यातगुणित होते हैं।

शंका--यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि, 'कारणके अनुसार कार्य देखा जाता है,' इस न्यायके अनुसार मनुष्योंमें क्षायिकसम्यग्दिष्ट संयत अल्प होते हैं, उनसे वेदकसम्यग्दिष्ट संयत संख्यातगुणित होते हैं। इसिलिए उनसे देवोंमें उत्पन्न होनेवाले संयत भी तत्प्रतिभागी ही होते हैं, यह अर्थ प्रहण करना चाहिए। इन कल्पोंमें यही सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है, क्योंकि, वहां शेष गुणस्थानोंका अभाव है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—इस स्त्रसे ही जाना जाता है कि अनुदिश आदि विमानोंमें केवल एक असंयतसम्यन्द्रि गुणस्थान होता है, शेप गुणस्थान नहीं होते हैं।

सर्वार्थिसिद्धि विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥ १००॥

उपश्चमसम्यग्द्दष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट देव संख्यातगुणित हैं ॥ १०१ ॥ क्षायिकसम्यग्द्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्द्दष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ १०२ ॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

शंका तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितवाले सर्वार्थसिद्धिविमानमें असंस्थात जीवराशि क्यों नहीं होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहांपर पत्थोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालका मन्तर है, इसलिए वहां असंख्यात जीवराशिका होना असम्भव है। तदसंभवा । जदि एवं, तो आणदादिदेवेसु वासपुधत्तंत्रेसु संखेज्जाविष्ठओविद्दिदपिठदो-वममेत्ता जीवा किण्ण होंति १ ण, तत्थतणिमच्छादिद्विआदीणमवहारकालस्स असंखेज्जा-वित्यत्तं फिट्टिद्ण संखेज्जाविलयमेत्त्रअवहारकालप्पसंगा । होदु चे ण, 'आणद-पाणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिद्विप्पहुि जाव असंजदसम्मादिद्वी दच्च-पमाणेण केविष्या, पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । एदेहि पिलदोवममविहरिद अतो-मुहुत्तेण । अणुदिसादि जाव अवराइदिवमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मादिद्वी दच्चपमाणेण केविष्या, पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । एदेहि पिलदोवममविहरिद अतोमुहुत्तेणेति'' एदेण दच्वसुत्तेण जुत्तीए सिद्धअसंखेज्जाविलयभागहारग्रभेण सह विरोहा ।

#### एवं गदिमग्गणा समता ।

र्शका — यदि ऐसा है तो वर्षपृथक्त्वके अन्तरसे युक्त आनतादि कल्पवासी देवोंमें संख्यात आविष्ठयोंसे भाजित पत्योपमप्रमाण जीव क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर वहांके मिथ्यादृष्टि आदिकोंके अव-हारकालके असंख्यात आवलीपना न रहकर संख्यात आवलीमात्र अवहारकाल प्राप्त होनेका प्रसंग आ जायगा।

शैका—यदि मिथ्याद्दि आदि जीवोंके अवहारकाल संख्यात आवलीप्रमाण प्राप्त होते हैं, तो होने दो ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर 'आनत-प्राणतकल्पसे लेकर नवसैवेयक विमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इन जीवराशियोंके द्वारा अन्तर्मुद्धर्तकालसे पल्योपम अपद्धत होता है। नव अनुदिशोंसे लेकर अपराजितनामक अनुत्तर विमान तक विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इन जीवराशियोंके द्वारा अन्तर्मुद्धर्तकालस पल्योपम अपद्धत होता है '। इस प्रकार युक्तिसे सिद्ध असंख्यात आवलीप्रमाण भागहार जिनके गर्भमें हैं, ऐसे इन द्रव्यानुयोगद्वारके सूत्रोंके साथ पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

दव्वाणु. ७१-७२. ( मा. ३, पृ. २८१-२८२. )

# **इंदियाणुवादेण पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु ओघं । णवरि** मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणां ।। १०३ ।।

एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे — सेसिंदिएसु एगगुणद्वाणेसु अप्पाबहुअस्साभाव-पदुप्पायणस्रुहेण पंचिंदियप्पाबहुअपदुप्पायणद्वं पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तगहणं कदं। जमा ओघिम अप्पाबहुअं कदं, तथा एत्थ वि अणूणाहियमप्पाबहुअं कायच्वं। णविर एत्थ असंजदसम्मादिद्वीहिंतो मिच्छादिद्वी अणंतगुणा त्ति अभिणद्ण असंखेज्जगुणा ति वत्तच्वं, अणंताणं पंचिंदियाणमभात्रा। को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ। केत्तियमेत्ताओ १ सेडीए असंखेजिदिभागमत्ताओ। को पिंडभागो १ घणंगुलस्स असंखेजजिदिभागो, असंखेजजाणि पदरंगुलाणि। अथवा पंचिंदिय-पंचिंदिय-पज्जत्तिमच्छादिद्वीणमसंखेजजिदिभागो। को पिंडभागो १ सग-सगअसंजदसम्मादिद्विरासी।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंमें अल्पबहुत्व ओघके समान है। केवल विशेषता यह है कि असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात्रुगणित हैं।। १०३॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं— शेप इन्द्रियवांल अर्थात् पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय-पर्याप्तकोंसे अतिरिक्त जीवोंमें एक गुणस्थान होता है, इसलिए उनमें अल्पबहुत्वके अभावके प्रतिपादनद्वारा पंचेन्द्रियोंके अल्पबहुत्वके प्रतिपादन करनेके लिए सुत्रमें पंचे-न्द्रिय और पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक पदका ग्रहण किया है। जिस प्रकार ओघमें अल्पबहुत्वका कथन किया है, उसी प्रकार यहां भी हीनता और अधिकतासे रहित अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए। केवल इतनी विशेषता है कि यहांपर असंयतसम्यग्दिए पंचेन्द्रियोंसे मिध्यादिए पंचेन्द्रिय अनन्तगुणित हैं, ऐसा न कहकर असंख्यातगुणित हैं, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि, अनन्त पंचेन्द्रिय जीवोंका अभाव है। पंचेन्द्रिय असंयतसम्यग्दिएयोंसे पंचेन्द्रिय मिध्यादिए जीव असंख्यातगुणित हैं, यहां गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। वे जगश्रेणियां कितनी हैं ? जगश्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। प्रतिभाग क्या है ? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। अथवा, पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक मिध्यादिएयोंका असंख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है ? अपनी अपनी असंयतसम्यग्दिए जीवराशि प्रतिभाग है।

१ इन्द्रियातुवादेन एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियेपु गुणस्थानभेदो नास्तीत्यल्पबहुत्वामावः । इन्द्रियं प्रत्युच्यते-पचेन्द्रियाचेकेन्द्रियान्ता उत्तरोत्तरं बहुबः । पंचेन्द्रियाणां सामान्यवत् । अय तु विशेषः-मिन्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । स. सि. १,८.

सत्थाण-सन्वपरत्थाणअप्पाबहुआणि एत्थ किण्ण परूविदाणि १ ण, परत्थाणादो चेव तेसिं दोण्हमवगमा ।

#### एवं इंदियमग्गणा सम्मत्ता ।

#### कायाणुवादेण तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु ओघं। णविर मिच्छादिद्वी असंखेजजगुणां॥ १०४॥

एदस्सन्थो- एगगुणद्वाण-सेमकाएसु अप्पाबहुअं णित्थ ति जाणावणद्वं तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तगहणं कदं। एदसु दोसु वि अप्पाबहुअं जधा ओधिम कदं, तथा काद्व्वं, विमेमाभावा। णवरि मग-मगअसंजदमम्मादिद्वीहितो मिच्छादिद्वीणं अणंतगुणते पत्ते तप्पिडमहदुममंखे अगुणा ति उत्तं, तमकाइय-तमकाइयपज्जत्ताणमाणंतियाभावादो । को गुणगारो १ पद्रस्म अमंग्रेज्जदिभागो, असंग्वेजाओ सेडीओ मेडीए असंखेज्जदि-

शंका—स्वस्थान अल्पवहुत्व और सर्वपरस्थान अल्पवहुत्व यहांपर क्यों नहीं कहे? समाधान—नहीं, क्योंकि, परम्थान अत्पवहुत्वसे ही उन दोनों प्रकारके अस्प-

यहुत्वोंका झान हो जाता है।

#### इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

कायमार्गणाके अनुत्रादमे त्रमकायिक और त्रमकायिक-पर्याप्तकोंमें अल्पबहुत्व ओघके समान है। केनल विजेपना यह है कि असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं।। १०४॥

इस सृत्रका अर्थ कहते हैं – एकमात्र मिध्यादिष्ट गुणस्थानवाले दोष स्थावर-कायिक और त्रसकायिक लब्स्यपर्याप्नकों में अल्पयहृत्य नहीं पाया जाता है, यह झान कराने के लिए सूत्रमें त्रसकायिक और त्रमकायिक पर्याप्तक पदका ग्रहण किया है। जिस प्रकार ओधप्रहणणामें अल्पयहृत्य कह आए हैं, उसी प्रकार त्रसकायिक और त्रसकायिक-पर्याप्तक, इन टानों में भी अल्पयहृत्यका कथन करना चाहिए, क्योंकि, ओध-अल्पयहृत्यसे इनके अल्पयहृत्यमें कोई विद्यापना नहीं है। केवल अपने अपने असंयत-सम्यग्दिष्यों के प्रमाणसे मिध्यादिष्यों के प्रमाणके अनन्तगुणत्य प्राप्त होनेपर उसके प्रतिपेध करने के लिए असंयतसम्यग्दिष्यों में मिध्यादिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं, ऐसा कहा हे, क्योंकि, त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तक जीवोंका प्रमाण अनन्त नहीं है। गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंख्यातयां भाग गुणकार है, जा जगश्रेणीके असं-

१ कायानुवादेन स्थावरकायेष गुणस्थानमेदामावाद स्पबहु वामावः । काय प्रत्युच्यते । सर्वतस्तेजस्कायिका अस्पाः । ततो बहवः पृथिवीकायिकाः । ततोऽप्यायिका । तता वातकायिका । सर्वतोऽनन्तग्रुणा वनस्पतयः । वसकायिकानां पचेन्द्रियवत् । सः सिः १, ८.।

भागमेत्ताओ। को पडिभागो। वर्णगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि। सेसं सुगमं।

एवं कायमग्गणा समत्ता ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचविचजोगि-कायजोगि-ओरालिय-कायजोगीसु तीसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ।।१०५॥

एदेहि उत्तसन्त्रजोगेहि सह उनसमसेढिं चढंताणं नुक्कस्सेण चउनण्णत्तमिथ ति तुल्लत्तं परूनिदं । उनरिमगुणद्वाणजीनेहिंतो ऊणा ति थोना ति परूनिदा । एदेसिं नारस-ण्हमप्पाबहुआणं तिसु अद्धासु द्विदउनसमगा मूलपदं जादा ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तेतिया चेव ॥ १०६ ॥ सुगममेदं। खवा संखेजजगुणा ॥ १०७ ॥ अहुत्तरसदपरिमाणत्तादो।

ख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग हे, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। रोप सूत्रार्थ सुगम है। इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा परस्पर तुल्य और अल्प हैं ॥ १०५॥

इन सूत्रोक्त सर्व योगोंके साथ उपरामश्रेणी पर चढ़नेवाले उपरामक जीवोंकी संख्या उत्कर्षसे चौपन होती है, इसलिए उनकी तुस्यता कही है। तथा उपित्म अर्थात् क्षपकश्रेणीसम्बन्धी गुणस्थानवर्ती जीवोंसे कम होते हैं, इसलिए उन्हें अस्य कहा है। इस प्रकार पांचों मनायोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगी, इन बारह अस्पबहुत्वोंका प्रमाण लानके लिए अपूर्वकरण आदि तीनों गुणस्थानोंमें स्थित उपशामक मूलपद अर्थात् अस्पबहुत्वके आधार हुए।

उक्त बारह योगवाले उपशान्तकषायवीतरागछद्मस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १०६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त बारह योगवाले उपञ्चान्तकपायवीतरागछग्नस्थोंसे क्षपक जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ १०७ ॥

क्योंकि, क्षपकोंकी संख्याका प्रमाण एक सौ आठ है।

१ योगान्तवादेन बाब्सानसयोगिनां पंचेन्द्रियवत् । काययोगिनां सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

#### खीणकसायवीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ १०८ ॥ स्रुगममेदं।

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ १०९ ॥

एदं पि सुगमं । जेसु जोगेसु सजोगिगुणद्वाणं संभविद, तेसि चेवेदमप्पाबहुअं घेत्तव्वं ।

#### सजोगिकेवली अद्धं पहुच्च संखेज्जगुणा ॥ ११० ॥

को गुणगारो १ संखेजजममया । जहा ओघम्हि संखेज्जसमयसाहणं कदं, तहा एत्थ विकायव्वं ।

#### अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १११ ॥

एत्थ वि जहा ओघन्हि गुणगारो साहिदो तहा साहेद्व्यो । णवरि अप्पिदजोग-जीवरासिपमाणं णादृण अप्पाबहुअं कायव्यं ।

#### पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ११२ ॥

उक्त बारह योगवाले श्लीणकपायवीनरागछबस्य जीव पूर्वीक्त प्रमाण ही हैं ॥ १०८॥

यह सूत्र सुगम है।

सयोगिकेवली जीव प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।। १०९।।

यह सूत्र भी सुगम है। किन्तु उपर्युक्त बाग्ह योगोंमेंस जिन योगोंमें सयोगि-कवळी गुणस्थान सम्भव है, उन योगोंका ही यह अल्पबहुत्व ग्रहण करना चाहिए।

सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं।। ११०।।

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। जिस प्रकार आधर्मे संख्यात समयक्त्य गुणकारका साधन किया है, उसी प्रकार यहांपर भी करना चाहिए।

मयोगिकेवलीमे उपर्युक्त बारह योगवाले अक्षपक और अनुपद्मामक अप्रमस-संयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १११ ॥

जिस प्रकारसे ओघमें गुणकार सिद्ध किया है, उसी प्रकारसे यहांपर भी सिद्ध करना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि विवक्षित योगवाली जीवराशिके प्रमाणको जानकर अल्पबहुत्व करना चाहिए।

उक्त बारह योगवाले अप्रमत्तमंयतयोंसे प्रमत्तमंयत जीव संख्यातगुणित हैं॥ ११२॥ सुगममेदं ।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ११३ ॥

को गुणगारो १ पलिदोनमस्स असंखेजिदिभागस्स संखेजिदिभागो । सेसं सुगमं ।

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ११४ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखे अदिभागो । कारणं जाणिद्ण वत्तव्वं ।

सम्मामिच्छादिद्वी संखेजजगुणा ॥ ११५ ॥

को गुणगारो ? संखेजजसमया । एत्य वि कारणं णिहालिय वत्तव्वं ।

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ११६ ॥

को गुणगारो ? आवित्याए असंखेज्जिदिभागो । जोगद्वाणं समामं कादृण तेण सामण्णरासिमोवद्विय अप्पिद्जोगद्वाए गुणिदे इच्छिद-इच्छिदरासीओ हेंति । अणेण पयारेण सन्वत्थ दन्त्रपमाणसुप्पाइय अप्पाबहुअं वत्तन्त्रं ।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त बारह योगवाले प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं।।११३॥ गुणकार क्या है ? पत्योपमके असंख्यानवें भागका संख्यानवां भाग गुणकार है। दोष सुत्रार्थ सुगम है।

उक्त बारह योगवाले संयतासंयतांमे मासादनमम्यग्दि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ११४ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंस्थातयां भाग गुणकार है । इसका कारण जानकर कहना चाहिए (देखा इसी भागका पृ. २४९.)।

उक्त बारह योगवाल सामादनमम्यग्द्दष्टियोमे मम्यग्मिथ्यादिष्ट जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ ११५ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। यहां पर भी इसका कारण स्मरण कर कहना चाहिए (देखा इसी भागका ए. २५०)।

उक्त बारह योगवाले सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतमम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ ११६॥

गुणकार क्या है ? आवर्लाका असंख्यातवां भाग गुणकार है। योगसम्बन्धी कालोंका समास (योग) करके उसमें सामान्यराशिक। भाजित कर पुनः विवक्षित योगके कालसे गुणा करनेपर इच्छित इच्छित योगवाले जीवोंकी राशियां हो जाती हैं। इस प्रकारसे सर्वत्र द्रव्यप्रमाणको उत्पन्न करके उनका अस्पवहुत्व कहना चाहिए।

# मिच्छादिही असंखेज्जगुणा, मिच्छादिही अणंतगुणा ॥११७॥

एत्थ एवं संत्रंघो कायच्यो । तं जहा- पंचमणजोगि-पंचविच्जोगिअसंजदसम्मा-दिद्वीहिंतो तेसिं चेव जोगाणं मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ । केत्तियमेत्ताओ १ सेडीए असंखेज्जदिभाग-मेत्ताओ । को पडिभागो १ घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि । कायजोगि-ओरालियकायजोगिअसंजदसम्मादिद्वीहिंतो तेसिं चेव जोगाणं मिच्छादिद्वी अणंतगुणा । को गुणगारो १ अभवमिद्धिएहिं अणंतगुणो, सिद्धेहिं वि अणंतगुणो, अणंताणि सन्वजीवरासिपढमवग्गमूलाणि ति ।

# असंजदसम्मादिद्धि-संजदामंजद-पमत्तापमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-प्पाबहुअमोघं ॥ ११८ ॥

एदेसिं गुणद्वाणाणं जधा ओघम्हि सम्मत्तप्पाबहुअं उत्तं, तधा एत्थ वि अणूणाहियं वत्तव्वं ।

उक्त बारह योगवाले असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे (पांचों मनोयोगी, पांचों वचन-योगी) मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, और (काययोगी तथा औदारिक-काययोगी) मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं।। ११७॥

यहांपर इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए। जैसे- पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी असंयतमस्यर्दाष्ट्रयोंसे उन्हीं योगोंक मिथ्यादिए जीव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगश्लेणी-प्रमाण है। व जगश्लेणियां कितनी हैं? जगश्लेणीक असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। प्रतिभाग क्या है? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। काययोगी और औदारिककाययोगी असंयतसम्यन्दिएयोंसे उन्हीं योगोंक मिथ्यादिष्ट जीव अनन्तगुणित हैं। गुणकार क्या है? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणित और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिक अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

उक्त बारह योगवाले जीवोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ११८ ॥

इन सूत्रोक्त चारों गुणस्थानोंका जिस प्रकार ओघमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्प बहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी हीनता और अधिकतास रहित अर्थात् तत्प्रमाण ही अस्पबहुत्व कहना चाहिए। एवं तिसु अद्धासु ॥ ११९ ॥ स्रुगममेदं। सञ्वत्थोवा उवसमा ॥ १२० ॥ एदं पि सुगमं। स्ववा संखेजजगुणा ॥ १२१ ॥

अप्पिदजोगडवसामगेहिंतो अप्पिदजोगाणं खवा मंखेज्जगुणा । एत्थ पक्खेव-संखेवेण मूलरासिमोवट्टिय अप्पिदपक्खेवेण गुणिय इच्छिदरासिपमाणमुप्पाएदव्वं ।

ओरालियमिस्सकायजोगीसु सञ्वत्थोवा सजोगिकेवली ॥१२२॥ कवाडे चडणोयरणकिरियावावद्चालीसजीवमवलंबादो थोवा जादा ।

#### असंजदसम्मादिही संखेजगुणा ॥ १२३ ॥

कुदो ? देव-णेरइय-मणुस्सेहितो आगंत्ण तिरिक्खमणुमेसुप्पण्णाणं असंजद-सम्मादिद्वीणमोरालियमिस्सिम्ह सजोगिकेवलीहितो संखेज्जगुणाणमुवलंमा।

इसी प्रकार उक्त बारह योगवाले जीवोंमं अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमं सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ ११९॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त बारह योगवाले जीवोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं।। १२०।। यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त बारह योगवाले उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं।। १२१॥

विवक्षित योगवाले उपशामकोंसे विवक्षित योगवाले क्षपक जीव संख्यातगृणित होते हैं। यहांपर प्रक्षेप संक्षपके द्वारा मूलजीवराशिको भाजित करके विवक्षित प्रक्षेप-राशिसे गुणा कर इच्छित गशिका प्रमाण उत्पन्न कर लेना चाहिए (देखो द्वयप्र. भाग ३ पृ. ४८-४९.)।

औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सयोगिकेवली मबसे कम हैं॥ १२२॥

क्योंकि, कपाटसमुद्धातके समय आरोहण और अवतरणिक्रयामें संलग्न चालीस जीवांके अवलम्बनसे औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें सयोगिकवली सबसे कम हो जाते हैं।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातग्रणित हैं ॥ १२३॥

क्योंकि, देव, नारकी और मनुष्योंसे आकर तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होन-बाल असंयतसम्यग्दिए जीव औदारिकमिश्रकाययोगमें सयोगिकेवली जिनोंने संख्यात-गुणित पाये जाते हैं।

#### सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १२४ ॥

को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागी, असंखेज्जाणि पलिदोवमपदम-वग्गमुलाणि ।

#### मिच्छादिङ्घी अणंतगुणा ॥ १२५॥

को गुणगारो ? अभविमाद्विएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि मञ्जजीवरासिपढमवग्गमूलाणि ।

असंजदसम्माइद्विद्वाणे सव्वत्थोवा खइयसम्मादिद्वी ॥ १२६ ॥ दंमणमे।हर्णायखएणुप्पणसद्दृष्णाणं जीवाणमङ्दुल्लभत्तादो ।

#### वेदगसम्मादिङ्घी संखेजजगुणा ॥ १२७ ॥

खओवमभियमम्मत्ताणं जीवाणं बहुणमुवलंभा। को गुणगारे। शंखेज्जा ममया। वेउव्वियकायजोगीसु देवगदिभंगो ॥ १२८॥

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्द्दियोंसे सासादनसम्यग्द्दि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १२४॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमृत्रप्रमाण है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें सामादनसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीत अनन्त-गुणित हैं ॥ १२५॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धांसे अनन्तगुणित और सिद्धांसे भी अनन्तगुणित गाद्या गुणकार है, जो सर्व जीवराशिक अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १२६॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीयकर्मके क्षयसे उत्पन्न हुए श्रद्धानवाले जीवोंका होना अतिदुर्लभ है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें अमंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ १२७ ॥

क्योंकि, क्षायापशमिक सम्यक्तववाले जीव बहुत पाये जाते हैं। गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

वैक्रियिककाययो। शियों में (संभव गुणस्थानवर्ती जीवोंका) अल्पबहुत्व देवगतिके समान है। १२८।।

जधा देवगदिम्हि अप्पाबहुअं उत्तं, तथा वेउन्तियकायजोगीसु वत्तन्तं। तं जधा-सन्तत्थोवा सासणसम्मादिद्वी। सम्मामिन्छादिद्वी संखेज्जगुणा। असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा। मिन्छादिद्वी असंखेज्जगुणा। असंजदसम्मादिद्वीद्वाणे सन्तत्थोवा उवसम-सम्मादिद्वी। खइयसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा। वेदगसम्मादिद्वी असंखेजगुणा।

वेउन्वियमिस्सकायजोगीसु सन्वत्थोवा सासणसम्मादिट्टी ॥१२९॥ कारणं पुन्तं व वत्तन्त्रं।

असंजदसम्मादिङ्की संखेज्जगुणा ।। १३० ।।

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेज्जिदिभागो । एतथ कारणं संभातिय वत्तव्वं । मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १३१ ॥

को गुणगारो ? पदरस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ सेडीए असंखेज्जिदभागमेत्ताओ । को पडिभागो ? घणंगुलस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जिणि पदरंगुलाणि ।

जिस प्रकार देवगतिमं जीवांका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार वैकियिककाय योगियोंमें कहना चाहिए। जैसे- वैकियिककाययोगी सामादनसम्यग्दिए जीव सबसे कम हैं। उनसे सम्यग्मिथ्यादिए जीव संख्यातगुणित हैं। उनसे असंयतसम्यग्दिए जीव असंख्यातगुणित हैं। असंयतसम्यग्दिए जीव असंख्यातगुणित हैं। असंयतसम्यग्दिए गुणस्थानमें वैकियिककाययोगी उपशमसम्यग्दिए जीव सबसे कम हैं। उनसे क्षायिक-सम्यग्दिए जीव असंख्यातगुणित हैं। उनसे विदक्षसम्यग्दिए जीव असंख्यातगुणित हैं।

वैिक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें सासादनसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ १२९ ॥ इसका कारण पूर्वके समान कहना चाहिए।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें सासादनमम्यग्दृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १३० ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । यहांपर कारण संभालकर कहना चाहिए ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दिष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ १३१ ॥

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण है। वे जगश्रेणियां भी जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र हैं। प्रतिभाग क्या है ? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है।

# असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १३२॥

कुदो ? उनसमसम्मत्तेण सह उनसमसेढिम्हि मदजीनाणमइथोनत्तादो ।

#### खइयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १३३ ॥

उवसामगेहिंतो संखेज्जगुणअसंजदसम्मादिष्टिआदिगुणहाणेहितो संचयसंभवादो।

#### वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जग्रणा ॥ १३४ ॥

तिरिक्खेहिंतो पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागमेत्तवेदगसम्मादिष्टिजीवाणं देवेसु उनवादसंभवादो। को गुणगारो? पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जिणि पिलदो-वमपढमवग्गमूलाणि।

#### आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदहाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिङ्घी ॥ १३५ ॥

सुगममेदं ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ १३२ ॥

क्योंकि, उपशमसम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणीमें मरे हुए जीवोंका प्रमाण अत्यन्त अस्य होता है।

वैकियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्द्यप्ट गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्द्यप्ट-योंसे क्षायिकसम्यग्द्यप्ट जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १३३॥

क्योंकि, उपशमश्रेणीमें मरे हुए उपशामकोंसे संख्यातगुणित असंयतसम्यग्दष्टि आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंका संचय सम्भव है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १३४ ॥

क्योंकि, तिर्यंचोंसे पत्योपमके असंख्यातचें भागमात्र वेदकसम्यग्दष्टि जीवोंका देवोंमें उत्पन्न होना संभव है। गुणकार क्या है? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १३५॥

यह सूत्र सुगम है।

# वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ १३६ ॥

एदं पि सुगमं । उवसमसम्मादिद्वीणमेत्थ संभवाभावा तेसिमप्पाबहुगं ण कहिदं । किमट्ठं उवसमसम्मत्तेण आहारिद्धी ण उप्पज्जिद ? उवसमसम्मत्तेकालिम्ह अइदहरिम्ह तदुप्पत्तीए संभवाभावा । ण उवसमसेडिम्हि उवसमसम्मत्तेण आहारिद्धीओ लब्भइ, तत्थ पमादाभावा । ण च तत्तो ओइण्णाण आहारिद्धी उवलब्भइ, जित्तयमेत्तेण कालेण आहारिद्धी उपपज्जह, उवसमसम्मत्तस्स तिचयमेत्तकालमवद्वाणाभावा ।

कम्मइयकायजोगीसु सञ्वत्थोवा सजोगिकेवली ॥ १३७ ॥ इदो १ पदर-लोगपूरणेसु उक्कस्सेण सिंहमेत्तरजोगिकेवलीणमुवलंभा । सासणसम्मादिद्वी असंखेजजगुणा ॥ १३८ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जिणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं।। १३६।।

यह सूत्र भी सुगम है। इन दोनों योगोंमें उपशमसम्यग्दि जीवोंका होना सम्भव नहीं है, इसिलिए उनका अल्पबहुत्व नहीं कहा है।

शंका--उपरामसम्यक्तवके साथ आहारकऋदि क्यों नहीं उत्पन्न होती है ?

समाधान—क्योंकि, अत्यन्त अस्य उपशमसम्यक्त्वके कालमें आहारकऋदिका उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। न उपशमसम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणीमें आहारकऋदि पाई जाती है, क्योंकि, वहांपर प्रमादका अभाव है। न उपशमश्रेणीसे उतरे हुए जीवोंके भी उपशमसम्यक्त्वके साथ आहारकऋदि पाई जाती है, क्योंकि, जितने कालके द्वारा आहारकऋदि उत्पन्न होती है, उपशमसम्यक्त्वका उतने काल तक अवस्थान नहीं रहता है।

कार्मणकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिन सबसे कम हैं ॥ १३७ ॥

क्योंकि, प्रतर और लोकपूरणसमुद्धातमें अधिकसे अधिक केवल साठ सयोगि-केवली जिन पाये जाते हैं।

कार्मणकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ १३८ ॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंस्थात प्रथम वर्गमूळप्रमाण है।

## असंजदसम्मादिङ्री असंखेज्जगुणा ॥ १३९ ॥

को गुणगारो १ आवलियाए असंखेज्जिदिमागो । एत्थ कारणं णाद्ण वत्तव्वं । मिन्छादिही अणंतगुणा ॥ १४० ॥

को गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सन्वजीवरासिपढमवग्गमूलाणि ।

असंजदमम्मादिद्विद्वाणे सवत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १४१ ॥ कुदो १ उवसममेडिम्हि उवसमसम्मत्तेण मदसंजदाणं संखेज्जत्तादो ।

#### खइयसम्मादिट्टी संबेज्जगुणा ॥ १४२ ॥

पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागमेत्तखइयसम्मादिद्वीहितो असंखेजजीवा विग्गहं किण्ण करेंति ति उत्ते उच्चदे – ण ताव देवा खइयसम्मादिद्विणो असंखेज्जा अक्कमेण मरंति, मणुसेसु असंखेजजिखइयमम्मादिद्विष्यसंगा। ण च मणुसेसु असंखेज्जा मरंति,

कार्मणकाययोगियोंमें मासादनसम्यग्दृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ १३९ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । यहांपर इसका कारण जानकर कहना चाहिए। (देखो इसी भागका पृ. २५१ और तृतीय भागका पृ. ४११)

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतमम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं॥ १४०॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धांस अनन्तगुणा और सिद्धांसे भी अनन्तगुणा गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं।। १४१।।

क्योंकि, उपरामश्रेणीमें उपरामसम्यक्त्वके साथ मरे हुए संयतोंका प्रमाण संख्यात ही होता है।

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४२ ॥

शंका—पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण श्रायिकसम्यग्दिष्योंसे असंख्यात जीव विग्रह क्यों नहीं करते हैं?

समाधान—ऐसी आशंकापर आसार्य कहते हैं कि न तो असंख्यात क्षायिक-सम्यग्द्वष्टि देव एक साथ मरते हैं, अन्यथा मनुष्योंमें असंख्यात क्षायिकसम्यग्द्वष्टियोंके होनेका प्रसंग आ जायगा। न मनुष्योंमें ही असंख्यात क्षायिकसम्यग्द्वष्टि जीव मरते हैं, तत्थासंखेज्जाणं सम्मादिद्वीणमभावा । ण तिरिक्खा असंखेज्जा मारणंतियं करेंति, तत्थ आयाणुसारिवयत्तादो । तेण विग्गहगदीए खइयसम्मादिद्विणो संखेज्जा चेव होंति । होंता वि उवसमसम्मादिद्वीहिंतो संखेज्जगुणा, उवसमसम्मादिद्विकारणादो खइयसम्मा-दिद्विकारणस्स संखेजगुणत्तादो ।

#### वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १४३ ॥

को गुणगारा १ पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जिणि पिलदोवमपढमवग्ग-मूलाणि । को पिडभागो १ खइयसम्मादिद्विरासिगुणिदअसंखेज्जाविलयाओ ।

एवं जोगमग्गणा समत्ता ।

## वेदाणुवादेण इत्थिवेदएस दोसु वि अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ।। १४४॥

क्योंकि, उनमें असंख्यात क्षायिकसम्यग्दिष्योंका अभाव है। न असंख्यात क्षायिक-सम्यग्दिष्ट तिर्यंच ही मारणान्तिकसमुद्धात करते हैं, क्योंकि, उनमें आयके अनुसार व्यय होता है। इसलिए विद्रहगतिमें क्षायिकसम्यग्दिए जीव संख्यात ही होते हैं। तथा संख्यात होते हुए भी वे उपरामसम्यग्दिष्योंसे संख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उपराम-सम्यग्दिष्योंके (आयके) कारणसे क्षायिकसम्यग्दिष्योंके (आयका) कारण संख्यात-गुणा है।

विशेषार्थ — कार्मणकाययोगमें पाय जानेवाले उपशमसम्यग्दिए जीव तो केवल उपशमश्रेणीसे मरकर ही आते हैं, किन्तु क्षायिकसम्यग्दिए जीव उपशमश्रेणीके अतिरिक्त असंयतसम्यग्दिए आदि गुणस्थानोंसे मरकर भी कार्मणकाययोगमें पाय जाते हैं। अतः उनका संख्यातगुणित पाया जाना स्वतः सिद्ध है।

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥ १४३॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? श्लायिकसम्यग्दिष्ट राशिसे गुणित असंख्यात आवित्यां प्रतिभाग है।

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिष्टत्तिकरण, इन दोनों ही गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १४४ ॥

१ वेदात्रवादेन स्त्री-पुंवेदानां पंचेन्द्रियवत् । स. सि. १, ८.

दसपरिमाणत्तादो ।

खवा संखेजजगुणा ॥ १४५ ॥

बीसपरिमाणत्तादो'।

अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १८६ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ १४७ ॥

को गुणगारो ? दो रूवाणि ।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १४८ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि । को पडिभागो ? संखेज्जरूवगुणिद्असंखेज्जावालियाओ।

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १४९ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो। किं कारणं ? असुहसासणगुणस्स

क्योंकि, स्त्रीवेदी उपशामक जीवोंका प्रमाण दस है।

स्त्रीवेदियोंमें उपश्रामकोंमे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४५ ॥

क्योंकि. उनका परिमाण बीस है।

स्त्रीवेदियोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपञ्चामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ १४६ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

स्त्रीवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ।। १४७ ।।

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

स्त्रीवेदियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १४८ ॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? संख्यात रूपोंसे गुणित असं-

स्यात आविष्यां प्रतिभाग है।

स्त्रीवेदियोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं।।१४९॥ गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शंका - इसका कारण क्या है?

समाधान-क्योंकि, अग्रुभ सासादनगुणस्थानका पाना सुलभ है।

१ गो. जी. ६३०. बीसित्थीगाउ. प्रवच. द्वा. ५३.

#### सुलहत्तादो ।

#### सम्मामिञ्छाइही संखेज्जगुणा ॥ १५० ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया । किं कारणं ? सासणायादो संखेज्जगुणाय-संभवादो ।

#### असंजदसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ १५१ ॥

को गुणगारो १ आवितयाए असंखेज्जिदभागो । किं कारणं १ सम्मामिच्छादिष्टि-आयं पेक्खिद्ण असंखेज्जगुणायत्तादो ।

#### मिच्छादिडी असंखेजजगुणा ॥ १५२ ॥

को गुणगारो १ पदरस्स असंखेजजिदमागा, असंखेजजाओ सेडीओ सेडीए असंखेजिदिमागमत्ताओ । को पंडिमागो १ घणगुलस्स असंखेजजिदमागो, असंखेजजाणि पदरंगुलाणि ।

#### असंजदसम्मादिहि-संजदासंजदहाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिही ॥ १५३॥

स्त्रीवेदियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्निध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। इसका कारण यह है कि सासादनसम्यग्दि गुणस्थानकी आयसे सम्यग्मिध्यादिष्ट जीवोंकी संख्यातगुणित आय सम्भव है, अर्थात् दूसरे गुणस्थानमें जितने जीव आते हैं, उनसे संख्यातगुणित जीव तीसरे गुणस्थानमें आते हैं।

स्त्रीवेदियोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इसका कारण यह है कि सम्यग्मिध्यादि जीवोंकी आयको देखते हुए असंयतसम्यग्दि जीवोंकी असंख्यातगुणी आय होती है।

स्तिवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥१५२॥
गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीक
असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? घनांगुलका
असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है।

स्त्रीवेदियों में असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १५३ ॥ संखेज्जरूवमेत्ततादो ।

# उवसमसम्मादिद्यी असंखेज्जगुणा ॥ १५४ ॥

को गुणगारो १ पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जाणि पिलदोवमपढम-वग्गमूलाणि । को पिडभागो १ असंखेज्जाविलयपिडभागो ।

वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ १५५ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागो ।

पमत्त-अपमत्तसंजदट्टाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिट्टी ॥ १५६॥ उवसमसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १५७॥

वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १५८ ॥

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं दोसु अद्धासु ॥ १५९ ॥

क्योंकि, स्त्रीवेदियोंमें संख्यात रूपमात्र ही क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव पाय जाते हैं। स्त्रीवेदियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-ग्दृष्टियोंसे उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात्गुणित हैं।। १५४॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? असंख्यात आवलियां प्रतिभाग है।

स्त्रीवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्वमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १५५ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

स्त्रीवेदियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १५६॥

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १५७ ॥ उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १५८ ॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं ।

इसी प्रकार अपूर्वकरण और अनियुत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें स्त्रीवेदियोंका अल्पबहुत्व है ॥ १५९ ॥ सन्वत्थोवा खइयसम्मादिद्वी, उवसमसम्मादिद्वी संखेजगुणा, इचेदेण साथम्मादो । सन्वत्थोवा उवसमा ॥ १६० ॥

एदं सुत्तं पुणरुत्तं किण्ण होदि ? ण, एत्थ पवेसएहि अहियाराभावा । संचएण एत्थ अहियारो, ण सो पुन्तं परूविदो । तदो ण पुणरुत्तत्तिमिदि ।

खवा संखेजजगुणा ॥ १६१ ॥

सुगममेदं ।

पुरिसवेदएसु दोसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ॥ १६२ ॥

चउवण्णपमाणत्तादों ।

स्ववा संस्वेज्जगुणा ॥ १६३ ॥ अहुत्तरसदमेत्तत्तादो<sup>र</sup> ।

क्योंकि, इन दोनों गुणस्थानोंमें स्वीवेदी क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं, और उपरामसम्यग्दृष्टि जीव उनसे संख्यातगुणित होते हैं, इस प्रकार ओघके साथ समानता पाई जाती है।

स्त्रीवेदियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ १६० ॥

र्शका-यह सूत्र पुनरुक्त क्यों नहीं है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, यहां पर प्रवेशकी अपेक्षा इस सूत्रका अधिकार नहीं है, किन्तु संचयकी अपेक्षा यहांपर अधिकार है और वह संचय पहले प्ररूपण नहीं किया गया है। इसलिये यहांपर कहे गये सूत्रके पुनरुक्तता नहीं है।

स्त्रीवेदियोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातशाणित हैं ॥ १६१ ॥ यह सूत्र सुगम है।

पुरुषवोदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १६२ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

पुरुषवेदियोंमें उक्त दोनों गुणस्थानोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ १६३ ॥

क्यांकि, उनका प्रमाण एक सौ आठ है।

२ गो. जी. ६२९. २ गो. जी. ६२९. पुरिसाण अट्ठसय प्रासमयओ सिज्हो। प्रवच. हा. ५३.

# अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १६४ ॥

को गुणगारो ? संखेजजसमया ।

# पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ १६५॥

को गुणगारा ? दोण्णि स्वाणि ।

### संजदासंजदा असंखेज्जग्रुणा ॥ १६६ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्म असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ १६७ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजजदिभागो । सेसं सुगर्म ।

#### सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा ।। १६८ ।।

को गुणगारो ? संखेज्जसमया । सेसं सुगमं ।

पुरुषवेदियोंमें दोनों गुणस्थानोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्त-संयत संख्यातगृणित हैं ॥ १६४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

पुरुपवेदियोंमें अप्रमत्तम्यतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १६५ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

पुरुषवेदियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १६६ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

पुरुषवेदियोंमें संयतासंयतोंमे सासादनसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १६७ ॥

गुणकार क्या है ? आवर्लीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

पुरुषवेदियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं॥ १६८॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । शेप सूत्रार्थ सुगम है ।

### असंजदसम्मादिद्दी असंखेजजगुणा ॥ १६९ ॥ को गुणगारो १ आवित्याए असंखेजदिभागो । मिच्छांदिद्दी असंखेजजगुणा ॥ १७० ॥

को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताओ ।

असंजदसम्मादिहि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पाबहुअमोघं ॥ १७१॥

एदेसिं जधा ओवम्हि सम्मत्तपाबहुअं उत्तं तथा वत्तव्वं । एवं दोसु अद्धासु ॥ १७२ ॥

सन्त्रत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी, खड्यसम्मादिद्वी संखेजगुणाः इचेदेहि साधम्मादो। सन्वत्थोवा उवसमा ॥ १७३॥

पुरुषवेदियोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १६९ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

पुरुषवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥१७०॥

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका अनंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है।

पुरुषवेदियोंमें अमंयतमम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ १७१ ॥

इन गुणस्थानोंका जिस प्रकार ओघमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए।

इसी प्रकार पुरुषवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ १७२ ॥

क्योंकि, उपरामसम्यग्दि जीव सबसे कम हैं और क्षायिकसम्यग्दिए जीव उनसे संख्यातगुणित हैं, इस प्रकार ओघके साथ समानता पाई जाती है।

पुरुषवेदियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ १७३ ॥

१ प्रतिषु ' एदं ' इति पाठः ।

खवा संखेज्जगुणा ॥ १७४ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

ण उंसयवेद एसु दोसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा । ११ ९५ ॥

कुदो ? पंचपरिमाणत्तादों ।

खवा संखेजजगुणा ॥ १७६ ॥

कुदो १ दमपरिमाणचादों ।

अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १७७ ॥ इदो ? संचयरासिपडिग्गहादो ।

पमत्तसंजदा संखेजगुणा ॥ १७८ ॥

को गुणगारी ? दोण्णि रूवाणि।

उपञामकोंसे क्षपक जीव मंख्यातगुणित हैं।। १७४॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

नपुंसकनेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिष्टत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १७५॥

क्यांकि, उनका परिमाण पांच है।

नपुंसकवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिष्टत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव प्रवेशकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ १७६ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण दस है।

नपुंसकवेदियोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपन्नामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १७७॥

क्योंकि, उनकी संचयराशिका ग्रहण किया गया है। नपुंसकवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं॥१७८॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

१ नपुंसकवेदानां xx सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ गो. जी. ६३०, दस चेव नपुंसा तह । प्रवच. द्वा. ५३.

# संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १७९ ॥

को गुणगारो १ पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जाणि पिलदोवमपढम-वम्गमूलाणि ।

सासणसम्मादिट्ठी असंखेज्जगुणा ।। १८० ।। को गुणगारो ? आविलयाए असंखेज्जिदमागो । सेसं सुगमं । सम्मामिच्छादिट्ठी संखेज्जगुणा ॥ १८१ ॥ को गुणगारो ? संखेज्जममया । कारणं चितिय वत्तव्वं । असंजदसम्मादिट्ठी असंखेज्जगुणा ॥ १८२ ॥ को गुणगारो ? आविलयाए असंखेज्जिदमागो । मिच्छादिट्ठी अणंतगुणा ॥ १८३ ॥

को गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, अणंताणि सन्वजीवरासिपढम-वग्गमूलाणि ।

नपुंसक्वेदियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १७९॥
गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

नपुंसकवेदियोंमें संयतासंयतोंसे मासादनमम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥ १८०॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। दोप सूत्रार्थ सुगम है।

नपुंसकवेदियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्निध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । इसका कारण विचारकर कहना चाहिए (देखो भाग ३ ए. ४१८ इत्यादि)।

नपुंसकवेदियोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १८२ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । नपुंसकवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥१८३॥ गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

#### असंजदसम्मादिट्टि संजदासंजदट्टाणे सम्मत्तपाबहुअमोघं 11 858 11

असंजदसम्मादिद्वीणं ताव उच्चदे- सव्यत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी । खद्दय-सम्मादिङ्की असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? पढमपुढवीखइयसम्मादिद्वीणं पहाणत्तब्भ्रवगमादो । वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारा ? आवलियाए अमंखेज्जदिभागा ।

संजदासंजदाणं-सन्वत्थोवा खइयसम्मादिद्वी । कुदो १ मणुसपञ्जत्तणउंसयवेदे मोत्तृण तेमिमण्णत्थाभावा । उत्रसमसम्मादिष्ठी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? पलिदो-वमस्य असंखेजिदिभागो, असंखेजजाणि पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि। वेदगसम्मादिह्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगागे ? आवितयाए असंखेजिदिभागो ।

# पमत्त-अपमत्तसंजदद्याणे सञ्बत्थोवा खइयसम्मादिद्वी।। १८५॥

नपुंसकवेदियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतासंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्व-सम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ १८४ ॥

इनमेंसे पहले असंयतसम्यग्दि नपुंसकवेदी जीवोंका अल्पबहुत्व कहते हैं-नपुंसकवेदी उपशमसम्यन्दप्र जीव सबसे कम हैं। उनसे नपुंसकवेदी क्षायिकसम्यन्द्रष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है. क्योंकि, यहांपर प्रथम पृथिवींक क्षायिकसम्यग्दिष्ट नारकी जीवोंकी प्रधानता स्वीकार की गई है। नपुंसकवेदी क्षायिकसम्यग्दिष्यों से नपुंसकवेदी वेदकसम्यग्दिष्ट जीव असं-ख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

संयतासंयत नपुंसकवेदी जीवोंका अल्पवहुत्व कहते हैं- नपुंसकवेदी संयता-संयत क्षायिकसम्यग्दि जीव सबसे कम हैं, क्योंकि, मनुष्य पर्याप्तक नपुंसकवेदी जीवोंको छोड़कर उनका अन्यत्र अभाव है। नपुंसकवेदी संयतासंयत क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंसे उपरामसम्यन्द्रष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। नपुंसकवेदी संयता-संयत उपरामसम्यन्द्रियोंसे वेदकसम्यन्द्रि जीव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

नपुंसकवेदियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १८५ ॥

इदो १ अप्पसत्थवेदोदएण बहुणं दंसणमोहणीयखवगाणमभावा । उवसमसम्मादिष्ठी संखेज्जगुणा ॥ १८६ ॥ वेदगसम्मादिष्ठी संखेज्जगुणा ॥ १८७ ॥ सुगमाणि दो वि सुत्ताणि । एवं दोसु अद्धासु ॥ १८८ ॥

जधा पमत्तापमत्ताणं सम्मत्तपाबहुअं परूतिदं, तथा दोसु अद्धासु सन्त्रतथोवा खइयसम्मादिष्टी, उवसमसम्मादिष्टी संखेज्जगुणा ति परूवेयच्वं।

सव्वत्थोवा उवसमा ॥ १८९॥ स्ववा संस्वेज्जगुणा ॥ १९०॥ दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

क्योंकि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ दर्शनमाहनीयके क्षपण करनेवाले बहुत जीवोंका अभाव है।

नपुंसक्तेदियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपज्ञमसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं।। १८६ ।।

उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १८७ ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

इसी प्रकार नपुंसकवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुण-स्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ १८८॥

जिस प्रकारसे नपुंसकवेदी प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार अपूर्वकरण आदि देा गुणस्थानोंमें 'श्लायिकसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं, उनसे उपरामसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं दस प्रकार प्रक्रपण करना चाहिए।

नपुंसकवेदियों में उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ १८९ ॥ उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १९०॥ वे दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

अवगदवेदएसु दोसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुला थोवा' 11 888 11

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ १९२ ॥ दो वि सुत्ताणि सुगमाणि। खवा संखेज्जगुणा ॥ १९३ ॥ कुदो १ अडुत्तरमदपमाणत्तादो ।

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ १९४ ॥ सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेव ॥ १९५ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । सजोगिकेवली अद्धं पडुच्च संखेज्जगुणा ॥ १९६ ॥ एदं पि सुगमं।

एवं बदमगगणा समत्ता ।

अपगतवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनां गुणस्थानोंमें उप-शामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ।। १९१ ।।

उपञान्तकपायवीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९२ ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

अपगतवेदियोंमें उपशान्तकपायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १९३ ॥

क्योंकि, इनका प्रमाण एक सौ आठ है।

अपगतवेदियोंमें श्वीणकपायवीतरागछद्मस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९४ ॥

सयोगिकेवली और अयोगिकेवली ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ।। १९५ ।।

य दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ १९६॥ यह सूत्र भी सुगम है।

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

१ ×× अवेदानां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८. २ गो. जी. ६२९.

# कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोभकसाईसु दोसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवां ॥ १९७॥

सुगममेदं ।

खवा संखेज्जगुणा ॥ १९८ ॥

को गुणगारा ? दो रूवाणि ।

णवरि विसेसा, लोभकसाईसु सुहुमसांपराइय-उवसमा विसेसा-हिया ॥ १९९ ॥

दोउनसामयपवेसएहिंतो संखेज्जगुणे दोगुणहाणपवेसयक्खवए पेक्खिद्ण कथं सुहुमसांपराइयउनसामया विसेसाहिया ? ण एस दोमो, लोभकसाएण खवएसु पनिसंतजीवे पेक्खिद्ण तेसिं सुहुमसांपराइयउनसामएसु पनिसंताणं चउनणापरिमाणाणं

कपायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकपायी, मानकषायी, मायाकपायी और लोभ-कषायियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १९७॥

यह सूत्र सुगम है।

चारों कषायवाले जीवोंमें उपशामकोंसे क्षपक संख्यातगुणित हैं ॥ १९८ ॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

केवल विशेषता यह है कि लोभकपायी जीवोंमें क्षपकोंसे स्रक्ष्मसाम्परायिक उपशामक विशेष अधिक हैं ॥ १९९ ॥

र्ज्ञा—अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दो उपशामक गुणस्थानोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंसे संख्यातगुणित प्रमाणवाल इन्हीं दो गुणस्थानोंमें प्रवेश करनेवाले क्षपकोंको देखकर अर्थात् उनकी अपेक्षासे सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामक विशेष अधिक कैसे हो सकते हैं?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, लोमकपायके उदयसे क्षपकोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंको देखते हुए लोमकपायके उदयसे सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामकोंमें प्रवेश करनेवाले और चौपन संख्यारूप परिमाणवाले उन लोभकपायी जीवोंके विशेष

१ कषायानुवादेन कोधमानमायाकषायाणां पुत्रेदवत् । x x x लोमकषायाणां द्वयां हपश्चमकयोस्तु ल्य। संख्या । क्षपकाः संख्येयग्रणाः । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धवृपशमकसंयताः विशेषाधिकाः । सूक्ष्मसाम्परायक्षपकाः सख्येयग्रणाः । शेषाणां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु 'संखेज्जगुणो ' इति पाठः ।

विसेसाहियत्ताविरोहा । कुदो ? लोभकसाईसु ति विसेसणादो ।

खवा संखेजजगुणा ।। २०० ॥

उवसामगेहिंतो खवगाणं दुगुणत्तुवलंभा ।

अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २०१ ॥ को गुणगारो १ संखेज्जा समया।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ २०२ ॥

को गुणगारा १ दो रूवाणि । चदुकसायअप्पमत्तसंजदाणमेत्थ संदिद्वी २ । ३ । ४ । ७ । पमत्रमंजदाणं संदिद्वी ४ । ६ । ८ । १४ ।

अधिक होनेमें कोई विरोध नहीं है। विरोध न होनेका कारण यह है कि सूत्रमें 'लोभ-कपायी जीवोंमें 'ऐसा विरोषणपद दिया गया है।

लोभकपायी जीवोंमें सक्ष्ममाम्परायिक उपशामकोंसे सक्ष्मसाम्परायिक क्षपक संख्यातग्रीणत हैं।। २००॥

क्योंकि, उपशामकोंसे क्षपक जीवांका प्रमाण दुगुणा पाया जाता है।

चारों कपायवाले जीवोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ।। २०१ ।।

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है ।

चारों कपायवाले जीवोंमें अप्रमत्तमंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं।।२०२।।
गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है । यहां चारों कपायवाले अप्रमत्तसंयतोंका
प्रमाण या अल्पवहुत्व वतलानेवाली अंकसंदिष्ट इस प्रकार है- २।३।४।७। तथा
चारों कपायवाल प्रमत्तसंयतोंकी अंकसंदिष्ट ४।६।८और १४ है।

विशेषार्थ — यहां पर चतुःकपाया अप्रमत्त और प्रमत्त संयतोंक प्रमाणका झान करानेके लियं जो अंक संदृष्टि वतलाई गई है, उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य तियंचों में मानकपायका काल सबसे कम है, उससे कोध, माया और लोभकपायका काल उत्तरी तर विशेष अधिक होता है। (दंखों भाग ३, पृ. ४२५)। तदनुसार यहां पर अप्रमत्तः चंयत और प्रमत्तसंयतोंका अंक संदृष्टि द्वारा प्रमाण वतलाया गया है कि मानकषाय वाल अप्रमत्तसंयत सबसे कम है, जिनका प्रमाण अंक सदृष्टि (२) दो वतलाया गया है। इनसे कोधकपायवाल अप्रमत्तसंयत विशेष अधिक होते हैं, जिनका प्रमाण अंक संदृष्टि (३) तीन वतलाया गया है। इनसे मायाकपायवाल अप्रमत्तसंयत विशेष अधिक होते हैं, जिनका प्रमाण अंक संदृष्टि (४) चार वतलाया गया है। इनसे लोभक्ष वायवाल अप्रमत्तसंयत विशेष अधिक होते हैं, जिनका प्रमाण अंक संदृष्टि (७) सात वतलाया गया है। चूंकि अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयतोंका प्रमाण दुगुणा माना गया है, इसलिए यहां अंक संदृष्टि भी उनका प्रमाण क्रमशः दूना ४,६,८ और १४ बतलाया गया है। यह अंक संख्या काल्पनिक है, और उसका अभिप्राय स्थूल क्रपसे वारों कषायोंका

#### संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ।। २०३॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जिणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ २०४ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेज्जिदिभागो ।

सम्मामिच्छादिही संखेज्जगुणा ॥ २०५ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया।

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २०६ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

मिच्छादिट्टी अणंतगुणां ॥ २०७ ॥

को गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धिहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सन्वजीवरासिपढमवग्गमूलाणि ।

परस्पर आपेक्षिक प्रमाण वतलाना मात्र है। इसी हीनाधिकताके लिए देखा भाग ३, पृ. ४३४ आदि ।

चारों कषायवाले जीवोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं।।२०३॥
गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

चारों कषायवाले जीवोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ २०४ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

चारों कषायवाले जीवोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि संख्यात-गुणित हैं ॥ २०५ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

चारों कपायवाले जीवोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि असंख्यात-गुणित हैं ॥ २०६ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।

चारों कषायवाले जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणित है ॥ २०७ ॥

गुणकार क्या है? अभव्यसिद्धांस अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणा प्रमाण गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

१ प्रतिषु ' संजदासंजदासंखेज्जग्रणा ' इति पाठः ।

२ अयं तु विशेषः मिथ्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः । स. सि. १, ८.

# असंजदसम्मादिद्धि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदद्वाणे सम्मत्त-पाबहुअमोघं ॥ २०८ ॥

एदेसिं जघा ओघम्हि सम्मत्तप्पाबहुअं उत्तं तथा वत्तन्त्रं, विसेसाभावादो । एवं दोसु अद्धासु ॥ २०९॥

जधा पमत्तापमत्ताणं सम्मत्तप्पाबहुअं परूविदं, तथा दोसु अद्धासु परूवेदच्वं । णविर लोभकसायस्स एवं तिसु अद्धासु त्ति वत्तच्वं, जाव सुहुमसांपराइओ ति लोभ-कसायउवलंभा । एवं सुत्ते किण्ण परूविदं ? परूविदमेव पवेसप्पाबहुअसुत्तेण । तेणेव एमो अत्थो णव्विद त्ति पुध ण परूविदो ।

सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ २१० ॥ खवा संखेज्जगुणा ॥ २११ ॥ दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

चारों कपायवाले जीवोंमं असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ २०८॥

इन सूत्रोक गुणस्थानोंका जिस प्रकार औघमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए, क्योंकि, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है।

इसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें चारों कषाय-वाले जीवोंका सम्यक्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २०९ ॥

जिस प्रकारसे चारों कपायवाले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दो गुणस्थानोंमें कहना चाहिए। किन्तु विशेषता यह है कि लोभकषायका इसी प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि, सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक लोभकषायका सद्भाव पाया जाता है।

शंका--यदि ऐसा है, तो इसी प्रकारसे सूत्रमें क्यों नहीं प्रक्रपण किया ?

समाधान — प्रवेशसम्बन्धी अल्पबहुत्व सूत्रके द्वारा सूत्रमें उक्त बात प्ररूपित की ही गई है। और उसी प्रवेशसम्बन्धी अल्पबहुत्व सूत्रके द्वारा यह ऊपर कहा गया अर्थ जाना जाता है, इसलिए उसे यहांपर पृथक् नहीं कहा है।

चारों कषायवाले उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २१०॥ उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २११॥ वे होनों ही सूत्र सुगम हैं।

अकसाईसु सञ्वत्थोवा उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था ॥२१२॥ चउवण्णपरिमाणत्तादो<sup>र</sup> ।

खीणकसायवीदरागछदुमत्था संखेजजगुणा ॥ २१३ ॥ अङुत्तरसदपरिमाणतादो'।

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तित्तया चेव ॥ २१४ ॥

सुगममेदं ।

सजोगिकेवली अद्धं पडुच संखेज्जगुणा ॥ २१५ ॥ इदो १ अण्णाधियओघरासिचादो ।

एवं कसायमग्गणा समता।

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगण्णाणीसु सब्व-त्थोवा सासणसम्मादिद्वीं ॥ २१६॥

अकपायी जीवोंमें उपशान्तकपायवीतरागछबस्थ मबसे कम हैं ॥ २१२ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

अकपायी जीवोंमें उपशान्तकषायवीतरागछद्मस्थोंमे क्षीणकपायवीतरागछद्मस्य संख्यातगुणित हैं ॥ २१३ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण एक सौ आठ है।

अक्रपायी जीवोंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, य दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २१४॥

यह सूत्र सुगम है।

अकषायी जीवोंमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥२१५॥ क्योंकि, उनका प्रमाण ओघराशिसे न कम है, न अधिक है।

इस प्रकार कपायमार्गणा समाप्त हुई।

ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥ २१६॥

१ गो. जी. ६२९.

२ ज्ञानाञ्चवादेन मत्यज्ञानि-श्रुताज्ञानिषु सर्वतः स्तं।काः सासादनसम्यन्दष्टयः । स. सि. १, ८.

कुदो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपरिमाणत्तादो ।

# मिच्छादिट्टी अणंतगुणा, मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ।।२१७।।

एत्थ एवं संबंधा कीरदे- मिद-सुदअण्णाणिमामणेहिनो मिच्छादिष्ठी अणंतगुणा। को गुणगारो १ सन्वजीवरासिस्स असंखेउजिदिभागो । विभंगणाणिसासणेहितो तेसि चेव मिच्छादिष्ठी असंखेउजगुणा। को गुणगारो १ पदरस्म अमंखेउजिदिभागो, असंखेजाओ सेडीओ, मेडीए असंखेउजिदिभागमेत्ताओ। को पिडिभागो १ घणंगुलस्स अमंखेउजिदभागो, असंखेउजाणि पद्रंगुलाणि ति । अण्णहा विष्पिडिमेहत्तादो।

आभिणिबोहिय सुदःओधिणाणीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवे-सणेण तुल्ला थोवा ॥ २१८ ॥

सुगममेदं ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २१९ ॥

क्योंकि. उनका परिमाण पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र है।

उक्त तीनों अज्ञानी जीवोंमें मिध्यादृष्टि अनन्तगुणित हैं, मिध्यादृष्टि असंख्यात-गुणित हैं ॥ २१७ ॥

यहांपर इस प्रकार स्त्रार्थ-सम्बन्ध करना चाहिए- मत्यक्षानी और श्रुनाक्षानी सासादन सम्यन्दि प्रयोगे मत्यक्षानी और श्रुनाक्षानी भिध्यादि जीव अनन्तगुणित हैं। गुणकार क्या है? सर्व जीवराशिका असंख्यातवां भाग गुणकार है। विभंगक्षानी सासादन-सम्यन्दि प्रयोसे उनके ही मिध्यादि अर्थात् विभंगक्षानी मिथ्यादि जीव असंख्यात-गुणित हैं। गुणकार क्या है? जगप्रनरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीक असंख्यातवां भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। यदि इस प्रकार स्त्रका अर्थ न किया जायगा, तो परस्पर विरोध प्राप्त होगा।

आभिनिनेधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपञामक प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ २१८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें उपशान्तकषायवीतरागछग्रस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २१९ ॥

१ मिष्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ प्रतिपु ' एदं ' इति पाठः ।

३ मतिश्रुतावधिक्षानिषु सर्वतः स्तोकाश्रत्वार उपचामकाः । स. सि. १, ८.

एदं पि सुगमं।
स्वा संखेजजगुणां ॥ २२०॥
को गुणगारो १ देगिण स्वाणि।
स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था तोत्तिया चेव ॥ २२१॥
सुगममेदं।
अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेजजगुणां ॥ २२२॥
कुदो १ अणुणाहियओघरासित्तादो।
पमत्तसंजदा संखेजगुणा ॥ २२३॥
को गुणगारो १ दोण्णि स्वाणि।
संजदासंजदा असंखेजजगुणां ॥ २२४॥

यह सूत्र भी सुगम है।

मित, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें उपञान्तकपायवीतरागछग्रस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातग्रणित हैं।। २२०।।

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें क्षपकोंमे क्षीणकपायवीतरागछग्रस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २२१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें क्षीणकपायवीतरागछबस्थोंसे अक्षपक और अनुपञ्चामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२२ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण ओघराशिसे न कम है, न अधिक है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ २२३॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ २२४ ॥

१ चत्वारः क्षपकाः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ अप्रमत्तसंयताः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

३ प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । सः सिः १, ८.

४ संवतासवताः (अ-) संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

कुदो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपिरमाणत्तादो । को गुणगारो ? पलिदो-वमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि ।

असंजदसम्मादिट्टी असंखेजजगुणां ॥ २२५ ॥

कुदो १ पहाणीकयदेवअसंजदसम्मादिद्विरासित्तादो । को गुणगारो १ आवितयाए असंखेजिदिभागो ।

असंजदसम्मादिट्टिः संजदासंजदः पमत्त-अपमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्तः पाबहुगमोघं ॥ २२६ ॥

जधा ओघम्ह एदेसिं सम्मत्तपाबहुअं परूविदं, तथा परूवेदव्यमिदि बुत्तं होदि। एवं तिसु अद्धासु ॥ २२७ ॥ सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ २२८ ॥ खवा संखेजजगुणा ॥ २२९ ॥ एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

क्योंकि, उनका परिमाण पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। गुणकार क्या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल-प्रमाण है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असं-ख्यातगणित हैं ॥ २२५ ॥

क्योंकि, यहांपर असंयतसम्यग्दिष्ट देवोंकी राशि प्रधानतास स्वीकार की गई है। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें असंयतसम्यग्द्दष्टि, मंयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें मम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबद्दुत्व ओघके समान है॥ २२६॥

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी प्ररूपण करना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है।

इसी प्रकार मित, श्रुत और अवधिज्ञानी जीवोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुण-स्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २२७॥

मित, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २२८ ॥ उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२९ ॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

१ असयतसम्यग्दष्टयः (अ-) संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

मणपन्जवणाणीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवां ॥ २३०॥

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २३१ ॥ खवा संखेजजगुणां ॥ २३२ ॥ स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २२३ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ।। २३४ ॥ को गुणगारो ? संखेज्जस्वाणि ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ २३५ ॥ को गुणगारो १ दोण्णि रूवाणि ।

पमत्त-अपमत्तसंजद्द्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥२३६॥

मनःपर्ययज्ञानियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ २३०॥

उपञ्चान्तकपायवीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २३१ ॥ उपञ्चान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २३२ ॥ श्वीणकपायवीतरागछबस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २३३ ॥ य सूत्र सुगम है।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें क्षीणकपायवीतरागछग्नम्थोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तंसयत जीव संख्यात्गृणित हैं ॥ २३४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात रूप गुणकार है।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें अप्रमत्तमंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥२३५॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तमंयत और अप्रमत्तमंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २३६ ॥

१ मनःपर्ययक्कानिए सर्वत स्तोताश्रन्याग् उपशाम शास्त्र मि १,८ तेषां सम्या १०। गी जी. ६३०.

२ चत्वारः क्षपकाः सख्ययगुणाः । सः सि. १,८ तेषां गरूया २० । गी. जी. ६३०.

३ अप्रमत्तस्यताः संख्येयगुणाः । स. सि. १,८.

४ प्रमत्तसंयताः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

उवसमसेडीदो ओदिण्णाणं उवसमसेढिं चढमाणाणं वा उवसमसम्मत्तेण थोवाणं जीवाणग्रुवलंभा ।

खइयसम्माइद्वी संखेज्जगुणा ॥ २३७ ॥
खइयसम्मन्तेण मणपज्जवणाणिम्रणिवराणं बहुगमुवलंभा ।
वेदगसम्मादिद्वी संखेजजगुणा ॥ २३८ ॥
सुगममेदं ।
एवं तिसु अद्धासु ॥ २३९ ॥
सन्वत्थोवा उवसमा ॥ २४० ॥
स्वा संखेजजगुणा ॥ २४१ ॥
एदाणि तिण्णि सुनाणि सुगमाणि, बहुमा प्रकविद्तादं ।

केवलणाणीमु सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेव ॥ २४२ ॥

क्योंकि, उपरामश्रेणीस उतरनेवाल. अथवा उपरामश्रेणीपर चढ़नेवाले मनःपर्यय-क्रानी थोड़े जीव उपरामसम्यक्तवकं साथ पाये जाते हैं।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि-योंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं।। २३७ ॥

क्योंकि, उक्त गुणस्थानोंमें क्षायिकसम्यक्त्वके साथ बहुतसे मनःपर्ययक्षानी मुनिवर पाये जाते हैं।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-ग्दृष्टियोंसे वेद्कसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २३८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व हैं ॥ २३९॥

मनःपर्ययज्ञानियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २४० ॥
उपशामक जीवोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २४१ ॥
ये तीनों सूत्र सुगम हैं, क्योंकि, वे बहुत वार प्ररूपण किये जा चुके हैं ।
केवलज्ञानियोंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा दोनों
ही तुल्य और तावन्मात्र ही हैं ॥ २४२ ॥

१ अ-कप्रत्योः ' ओहिणाणं ' आप्रते ' ओधिणाणं ' इति पाठः ।

तुल्ला तत्तिया सद्दा हेउ-हेउमंतभावेण जोजेयच्या । तं कधं १ जेण तुल्ला, तेण तत्तिया ति । केत्तिया ते १ अट्टत्तरसयमेत्ता ।

सजोगिकेवली अद्धं पहुच्च संखेजजगुणां ॥ २४३ ॥

पुन्तकोडिकालिश्ह संचयं गदा सजोगिकविलणो एगममयपवेसगेहितो संखेज्ज-गुणा, संखेजजगुणेण कालेण मिलिदत्तादो ।

एवं णाणमग्गणा समत्ता ।

संजमाणुवादेण संजदेसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ॥ २४४ ॥

कुदो ? चउवणापमाणत्तादो ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २४५ ॥ स्रुगममेदं।

खवा संखेज्जगुणा ॥ २४६ ॥

तुल्य और तावन्मात्र, ये दोनों शब्द हेतु हेतुमद्भावसे सम्बन्धित करना चाहिए। शंका – वह कैसे ?

समाधान—चूंकि, सयोगिकवर्छा और अयोगिकेवर्छा परम्पर तुत्व हैं, इसिलिए वे तावनमात्र अर्थात् पूर्वोक्त प्रमाण हैं।

शंका-व कितने हैं?

समाधान— वे एक सो आठ संख्यात्रमाण हैं।

केवलज्ञानियोंमें सयागिकेवली संचयकालकी अपक्षा संख्यातगुणित हैं।।२४३॥
पूर्वकोटीप्रमाण कालमें संचयको प्राप्त हुए सयागिकेवली एक समयमें प्रवेश
करनेवालोंकी अपक्षा संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, व संख्यातगुणित कालसे संचित
हुए हैं।

इस प्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई।

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उप-शामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ २४४ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

संयतोंमें उपशान्तकपायवीतरागछबस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४५ ॥ यह सूत्र सुगम है ।

संयतोंमें उपशान्तकपायवीतरागछग्रस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥२४६॥

१ केनलबाम्या अयोगकेर्वालम्यः सयोगकेनलिनः सच्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

को गुणगारो १ दोण्णि रूवाणि । किं कारणं १ जेण णाण-वेदादिसन्ववियप्पेसु उवसमसेिंड चंदतजीविहितो खवगसेिंड चंदतजीवा दुगुणा त्ति आइरिओवदेसादो । एग-समएण तित्थयरा छ खवगसेिंड चंदित । दस पत्तेयबुद्धा चंदित, बोहियबुद्धा अहुत्तर-सयमेत्ता, सग्गच्चुआ तित्तया चेव । उक्कस्सोगाहणाए दोण्णि खवगसेिंड चंदितं, जहण्णोगाहणाए चत्तारि, मिन्झमोगाहणाए अट्ठ । पुरिसवेदेण अट्ठुत्तरसयमेत्ता, णउंसय-वेदेण दस, इत्थिवेदेण वीसं । एदिसमद्भेत्ता उवसमसेिंड चंदितं ति घेत्तव्वं ।

स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २४७ ॥ केतिया ? अडुत्तरमयमेता । कुदो ? मंजमसामण्णविवक्खादो ।

गुणकार क्या है ? दो सप गुणकार है। शंका :-श्रपकोंका गुणकार दो होनेका कारण क्या है?

समाधान—चूंकि, ज्ञान, वेद आदि सर्व विकल्पोंमें उपरामश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवोंसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीव दुगुणे होते हैं, इस प्रकार आचायोंका उपदेश पाया जाता है।

एक समयमें एक साथ छह तीर्थंकर क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। दश प्रत्येकवुद्ध, एक सौ आठ बोधितवुद्ध और स्वर्गसे च्युत होकर आये हुए उतने ही जीव अर्थात् एक सौ आठ जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। उत्हृष्ट अवगाहनावाले दो जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। जघन्य अवगाहनावाले चार और ठीक मध्यम अवगाहनावाले आठ जीव एक साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। पुरुषवदके उद्यके साथ एक सौ आठ, नपुंसकवेदके उद्यसे दश और स्त्रीवदके उद्यसे वीस जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। इन उपर्युक्त जीवोंके आधे प्रमाण जीव उपगमश्रेणीपर चढ़ते हैं, ऐसा अर्थ प्रहण करना चाहिए।

संयतोंमें श्वीणकपायवीतरागछग्रस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४७ ॥ श्वांका—श्वीणकपायवीतरागछग्रस्थ कितने होते हैं ?

समाधान—एक सौ आठ होते हैं, क्योंकि, यहांपर संयम-सामान्यकी विवक्षा की गई है।

१ दी चेवुक्तीसाए च उर जहनाए मिन्सिमाए ७ । अर्द्धार्यं सर्य खल्द सिन्झइ ओगाहणाइ तहा ॥ प्रवच द्वा. ५०, ४७५.

२ होति खना इभिसमये बाहियबुद्धा य पुरिसनेदा य । उक्षस्सेणहुत्तरसयप्पमा सम्गदो य चदा ॥ पत्तैयबुद्धतित्थयरिथणउंभयमणोहिणाणबुदा । दसक्षमनीसदमत्रीसद्वानीसं जहात्रमसो ॥ जेद्वानरबहुमिन्शमओगाहणगा इ चारि अद्वेत । जुगनं हनंति खनगा उनसमगा अद्धमेदिसि ॥ गो. जी. ६२९-६३१. सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दां वि तुला तित्रया चेव ॥ २४८ ॥

सुबोज्झमेदं ।

सजोगिकेवली अद्धं पडुच संखेज्जगुणा ॥ २४९ ॥

कुदो १ एगसमयादो संचयकालसमृहस्स संखेज्जगुणत्त्वलंभा ।

अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेडजगुणा ॥ २५० ॥

को गुणगारो १ संखेज्जममया । एत्थ ओघकारणं चितिय वत्तव्यं।

पमत्तसंजदा संखेजजगुणा ॥ २५१ ॥

को गुणगारा ? दोण्णि रूवाणि ।

पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्टाणे सञ्वत्थोवा उवसममममादिद्दी ॥२५२॥ कुदो ? अंतोम्रहुत्तसंचयादो ।

खइयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २५३ ॥

संयतोंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली जिन ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

संयतोंमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं।। २४९।। क्योंकि, एक समयकी अपेक्षा संचयकालका समृह संख्यातगुणा पाया जाता है। संयतोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक और अनुपद्मामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं।। २५०।।

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । यहांपर राशिक ओघक समान होनेका कारण चिन्तवन कर कहना चाहिए । इसका कारण यह है कि दोनों स्थानोंपर संयम-सामान्य हो विवक्षित है (देखों सुत्र नं. ८)।

मंयतोंमें अप्रमत्तमंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव मंख्यातगुणित हैं ॥ २५१ ॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

संयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तमंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं॥ २५२॥

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्मुहर्न है।

संयतोंमें प्रमत्तसंयत और अत्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्मसम्यग्दृष्टियोंसे श्वायिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५३॥ कुदो १ पुन्यकोडिसंचयादो । वेदगसम्मादिष्टी संखेज्जगुणा ॥ २५४ ॥ संओवसियसम्मत्तादो । एवं तिसु अद्धासु ॥ २५५ ॥ सम्बत्थोवा उवसमा ॥ २५६ ॥ स्वा संखेजजगुणा ॥ २५७ ॥ एदाणि तिणि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

सामाइयच्छेदोवड्ढावणसुद्धिसंजदेसु दोसु अद्धासु उवसमा पवे-सणेण तुल्ला थोवां ॥ २५८ ॥

खवा संखेजजगुणां ॥ २५९ ॥ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेजजगुणा ॥ २६० ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल पूर्वकोटी वर्ष है।

संयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्द्दियोंसे वेदकसम्यग्दिष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५४॥

क्योंकि, वेदकसम्यग्दिष्योंके क्षायापशिमक सम्यक्त्व होता है ( जिसकी प्राप्ति सुलभ है )।

इसी प्रकार संयतोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २५५ ॥

उक्त गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २५६ ॥ उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५७ ॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ २५८॥ उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५९॥

क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपञ्चामक अप्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥ २६०॥

१ सयमातुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतंत्र इयो**र**पशमकयोस्तुस्यसस्या । स. सि. १, ८.

२ ततः संख्येयगुणी क्षपकी । स. सि. १, ८.

३ अप्रमत्ताः संख्येयग्रणाः । सः सिः १, ८.

पमत्तसंजदा संखेजगुणां ॥ २६१ ॥ एदाणि सुत्राणि सुगमाणि । पमत्त-अपमत्तसंजदहाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिही ॥२६२॥ कुदो ? अंतोमुहुत्तसंचयादो । खइयसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ २६३ ॥ प्रव्यकोडिसंचयादो । वेदगसम्मादिद्री संखेज्जगुणा ।। २६४ ।। खओवसमियसम्मत्तादो । एवं दोसु अद्धासु ॥ २६५ ॥ सव्वत्थोवा उवसमा ॥ २६६ ॥ खवा संबेज्जगुणा ॥ २६७॥ एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तमंयत संख्यातगुणित हैं ॥ २६१ ॥ ये सूत्र सुगम हैं। सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिमंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुण-स्थानमें उपश्रमसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ २६२ ॥ क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्महर्त है। सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गूण-स्थानमें उपश्वमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६३ ॥ क्योंकि, उनका संचयकाल पूर्वकोटी वर्ष है। सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुण-स्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्टयोंसे वेदकसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६४ ॥ क्योंकि, वेदकसम्यग्दिष्टयांके क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है (जिसकी प्राप्ति सुलभ है )।

इसी प्रकार उक्त जीवोंका अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २६५ ॥

उक्त जीवोंमें उपशामक सबसे कम हैं ॥ २६६ ॥ उपशामकोंसे क्षपक संख्यातगुणित हैं ॥ २६७ ॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

१ प्रमचाः संस्थेयगुणाः । सः सिः १, ८.

परिहारसुद्धिसंजदेसु सञ्बत्थोवा अप्पमत्तसंजदा ॥ २६८॥ सुगममेदं।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणां ॥ २६९ ॥ को गुणगारा १ दो रूवाणि ।

पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे सञ्वत्थोवा खइयसम्मादिद्वी ॥२७०॥ कदो ? खइयसम्मत्तसस पउरं संभवाभावा ।

वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २७१ ॥

कुदो १ खओवसिमयमम्मत्तस्स पउरं मंभवादो । एतथ उवसमसम्मतं णित्थ, तीसं वासेण विणा परिहारसुद्धिसंजमस्स संभवाभावा । ण च तेत्वियकालस्रुवसमसम्म-त्तस्सावद्वाणमित्थ, जेण परिहारसुद्धिसंजमेण उवसमसम्मत्तस्सुवलद्धी होज १ ण च परिहारसुद्धिसंजमछद्दंतस्य उवसमसेडीचडणद्वं दंसणमोहणीयस्सुवसामण्णं पि संभवइ, जेणुवसमसेडिम्हि दोण्हं पि संजोगो होज ।

परिहारशुद्धिमंयतोंमें अप्रमत्तसंयत जीव सबसे कम हैं ॥ २६८ ॥ यह सूत्र सुगम है।

परिहारश्चित्रं यतों में अप्रमत्तसंयतों से प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं।। २६९ ॥
गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-ग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७० ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वका प्रचुरतास होना संभव नहीं है।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-ग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २७१ ॥

क्योंकि, क्षायोपरामिकसम्यक्त्वका प्रचुरतासे होना संभव है। यहां परिहारशुद्धि-संयतोंमें उपरामसम्यक्त्व नहीं होता है, क्योंकि, तीस वर्षके विना परिहारशुद्धिसंयमका होना संभव नहीं है। और न उतने काल तक उपरामसम्यक्त्वका अवस्थान रहता है, जिससे कि परिहारशुद्धिसंयमक साथ उपरामसम्यक्त्वकी उपलिध हो सके? दूसरी बात यह है कि परिहारशुद्धिसंयमको नहीं छोड़नेवाले जीवके उपरामश्रेणीपर चढ़नेके लिए दर्शनमोहनीयकर्मका उपरामन होना भी संभव नहीं है, जिससे कि उपराम-श्रेणीमें उपरामसम्यक्त्व और परिहारशुद्धिसंयम, इन दोनोंका भी संयोग हो सके।

१ परिहल्पिक्युद्धसंयतेषु अप्रमचेन्यः प्रमत्ताः संख्येयग्राणः । स. सि. १, ८:

# सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइयज्वसमा थोवा

कुदो ? चउवण्णपमाणत्तादो ।

खवा संखेज्जगुणां ॥ २७३ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

जधाक्लादविहारसुद्धिसंजदेसु अकसाइभंगों ॥ २७४ ॥

जधा अकसाईणमप्पाबहुगं उत्तं तथा जहाक्खाद्विहारसुद्धिमंजदाणं पि काद्व्य-मिदि उत्तं होदि ।

संजदासंजदेसु अपाबहुअं णित्थ ॥ २७५ ॥

एयपद्तादो । एतथ मम्मत्तपाबहुअं उच्चदं । तं जहा-

संजदासंजदट्टाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिट्टी ॥ २७६ ॥ इदो १ संखेजजपमाणत्तादो ।

स्रक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें स्रक्ष्मसाम्परायिक उपशामक जीव अल्प हैं॥ २७२॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं॥ २७३॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

यथाख्यातिवहारग्रुद्धिसंयतोंमें अल्पबहुत्व अकपायी जीवोंके ममान है।। २७४॥ जिस प्रकार अकपायी जीवोंका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यथाख्यात- विहारग्रुद्धिसंयतोंका भी अल्पबहुत्व करना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है।

संयतासंयत जीवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ॥ २७५ ॥

क्योंकि, संयतासंयत जीवोंके एक ही गुणस्थान होता है। यहांपर सम्यक्त्व-सम्बन्धी अस्पवहुत्व कहते हैं। वह इस इस प्रकार है-

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७६ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण संख्यात ही है।

सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसयतेषु उपश्चमकेन्यः क्षपकाः सख्येयगुणाः । सः सिः १, ८.

२ यथास्यातविहारशुद्धिसंयतेषु उपशान्तकषायेभ्यः क्षीणकषायाः संस्थेयगणाः । अयोगिकेविकनस्तावन्त ए । सयोगिकेविकनः सस्येयगुणाः । सः सि. १, ८०

३ संबतासंयताची नास्त्यक्यबहुत्वध् । स. सि. १, ८.

# उवसमसम्मादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ २७७ ॥

को गुणगारो १ पलिदोनमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जाणि पलिदोनमपढम-वग्गमूलाणि ।

वेदगसमादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ २७८ ॥ को गुणगारो १ आवित्याए असंखेज्जदिभागो । कारणं जाणिद्ण वत्तव्यं । असंजदेसु सव्वत्थोवा सासणसम्मादिद्वीं ॥ २७९ ॥ इदो १ छावित्यसंचयादो । सम्माभिच्छादिद्वी संखेज्जगुणां ॥ २८० ॥ इदो १ संखेज्जावित्यसंचयादो । असंजदसम्मादिद्वी असंखेजजगुणां ॥ २८१ ॥ को गुणगारो १ आवित्याए असंखेजदिभागो । इदो १ साभावियादो ।

संयतासंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपश्रमसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ २७७ ॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ २७८ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इसका कारण जानकर कहना चाहिए। (देखो सूत्र नं. २०)।

असंयतोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७९ ॥ क्योंकि, उनका संचयकाल छह आवलीमात्र है।

असंयतोंमें मासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्निध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं॥ २८०॥

क्योंकि, उनका संचयकाल संख्यात आवलीप्रमाण है।

असंयतोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २८१ ॥

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

- १ असयतेषु सर्वतः स्तोकाः सासादनसम्यम्दष्टयः । स. सि. १, ८.
- २ सम्यग्मिथ्यादृष्टयः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.
- ३ असंयतसम्यग्दष्टयोऽसंख्येयगुणाः । स. सि. १,८.

# मिच्छादिट्टी अणंतगुणां ॥ २८२ ॥

को गुणगारा ? अमवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सन्वजीवरासिपढमवग्गमूलाणि । कुदो ? साभावियादो ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥२८३॥ इदो ९ अंतोम्रहुत्तसंचयादो ।

ख्रहयसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २८४ ॥

कुदो १ सागरोवमसंचयादो । को गुणगारो १ आवितयाए असंखेज्जिदिभागो । कुदो १ साभावियादो ।

वेदगसम्मादिट्टी असंस्रेज्जगुणा ॥ २८५ ॥ को गुणगारो १ आवित्याए असंखेज्जदिभागो । कुदो १ साभावियादो ।

एवं संजममग्गणा समत्ता ।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥२८२॥
गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणित और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित
राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है, क्योंकि, यह
स्वामाविक है।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं॥ २८३॥

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्मुहूर्त है।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दियोंसे क्षायिकसम्य-ग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २८४ ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल सागरोपम है। गुणकार क्या है? आवलीका असं-स्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंसे वेदकसम्य-ग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २८५ ॥

गुणकार क्या है ! आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

१ मिष्यादृष्टयोऽनन्तग्रुणाः । स. सि. १, ८.

# दंसणाणुवादेण चक्खुदंसाणि-अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिट्टिपहुडि जाव स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्था ति ओघं ॥ २८६ ॥

जधा ओघम्हि एदेसिमप्पाबहुगं परूविदं तथा एत्थ वि परूवेदन्वं, विसेसामावा। विसेसपरूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

णवरि चक्खुदंसणीसु मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २८७ ॥

को गुणगारा १ पदरस्स असंखेज्जदिमागो, असंखेज्जाओ सेडीओ, सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताओ । कुदो १ साभावियादो ।

ओधिदंसणी ओधिणाणिभंगों ॥ २८८॥ केवलदंसणी केवलणाणिभंगों ॥ २८९॥ दो वि सुत्ताणि सुगमाणि।

एवं दंसणमग्गणा समता।

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें मिध्यादृष्टिसे लेकर श्रीणकपायवीतरागछबस्थ गुणस्थान तक अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ २८६ ॥

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानवर्ती जीवोंका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी कहना चाहिए; क्योंकि, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है। अब चक्षुदर्शनी जीवोंमें सम्भव विशेषताक प्रकृषण करनेके लिए उत्तर सुत्र कहते हैं—

विशेषता यह है कि चक्षुदर्शनी जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ २८७ ॥

गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण है। व जगश्रेणियां भी जगश्रेणिक असंख्यातवें भागमात्र हैं। इसका कारण क्या है? ऐसा स्वभावसे हैं।

अवधिदर्शनी जीवोंका अल्पबहुत्व अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ २८८ ॥ केवलदर्शनी जीवोंका अल्पबहुत्व केवलज्ञानियोंके समान है ॥ २८९ ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई।

१ दर्शनानुबादेन चक्षुर्दर्शनिनां मनोयोगिवन् । अचक्षुर्दर्शनिनां काययोगिवन् । सः सिः १, ८.

२ प्रतिषु ' सेडीओ खवगसेडी असंखेडजदिमागी सेडीषु ' इति पाठः ।

३ अवधिदर्शनिनामवधिक्रानिवत् । सः सिः १,८. ४ केवलदर्शनिनां केवलक्तानिवत् । सः सिः १,८.

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्मिय-काउलेस्सिएसु सव्व-त्योवा सासणसम्मादिट्टीं ॥ २९० ॥

सुगममेदं ।

सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २९१ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया ।

असंजदसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ २९२ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? साभावियादो ।

मिच्छादिद्वी अणंतगुणा ॥ २९३ ॥

को गुणगारे। १ अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सन्वजीवरासिपढमवग्गमूलाणि ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिद्वी ॥ २९४ ॥

लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेक्या, नीललेक्या और कापोतलेक्यावाले जीवोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥ २९० ॥

यह सूत्र सुगम है।

कृष्ण, नील और कापोतलेक्यावालोमें सामादनसम्यग्दृष्टियोंसे मम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २९१ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है ।

कृष्ण, नील और कापोतलेक्यावालोंमें सम्यग्निध्यादृष्टियोंमे असंयतमम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९२ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

कृष्ण, नील और कापोनलेज्यावालोंमें असंयतमभ्यग्दृष्टियोंमे मिध्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ २९३ ॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धांसे अनन्तर्गुणित और सिद्धांसे भी अनन्तगुणित राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

कृष्ण, नील और कापोतलेक्यावालोंमें असंयत्मम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें क्षायिक-सम्यग्दिष्ट सबसे कम हैं ॥ २९४ ॥

१ लेक्यातुवादेन कृष्णनीलकापोतलेक्यानां असंयतवत् । स. सि. १, ८.

कुदो १ मणुसिकण्ह-णीललेस्सियसंखेज्जखइयसम्मादिद्विपरिग्गहादो । उवसमसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ।। २९५ ।।

को गुणगारो १ पित्रदोवमस्स असंखेजिदिभागो । कुदो १ णेरइएसु किण्हेलस्सिएसु पित्रदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तउवसमसम्मादिद्वीणस्रवलंभा ।

वेदगसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ २९६ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेडजिदभागी । सेसं सुगमं।

णवरि विसेसो, काउलेस्सिएसु असंजदमम्मादिद्विद्वाणे मन्व-त्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ २९७ ॥

कुदो ? अंतोग्रुहुत्तमंचयादो ।

खइयसम्मादिद्वी असंखेजजगुणा ॥ २९८ ॥

कुदो ? पढमपुढिविहिं मंचिद्खइयमम्मादिष्टिग्गहणादो । को गुणगारा ? आव-लियाए असंखेज्जदिभागो ।

क्योंकि, यहां पर कृष्ण और नीलंत्रस्यावाले संख्यात श्वायिकसम्यग्दष्टि मनुष्योंका ब्रहण किया गया है।

कृष्ण, नील और कापोतलेश्यात्रालोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें क्षायिक-सम्यग्दृष्टियोंसे उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९५ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, हुः छा-लेक्यावाले नारकियोंमें पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंका सद्भाव पाया जाता है।

कृष्ण, नील और कापोतलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणम्थानमें उपञ्च-सम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ।। २९६ ।।

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। दोष सूत्रार्थ सुगम है।

केवल विशेषता यह है कि कापोतलेक्यावालोंमें अमंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं॥ २९७॥

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्मुहूर्त है।

कापोतलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपक्षमसम्यदृष्टियोंसे श्वायिक-सम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९८ ॥

क्योंकि, यहां पर प्रथम पृथिवीमें संचित क्षायिकसम्यग्दि जीवोंका प्रहण किया गया है। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २९९ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो।

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मञ्बत्थोवा अपमत्तसंजदां ॥३००॥

कुदो ? संखेजजपरिमाणत्तादो ।

पमत्तसंजदा संखेज्जग्रणा ।। ३०१ ।।

को गुणगारो ? दो रूत्राणि ।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३०२॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

#### सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जग्रणा ॥ ३०३ ॥

को गुणगारो ? आवित्याए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? सोहम्मीसाण-सणक्कुमार-माहिदरासिपरिग्गहादो ।

कापोतलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणम्थानमें श्वायिकसम्यग्दिष्टयोंमे वेदक-सम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९९ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। तेजोलेश्या और पद्मलेश्यावालोंमें अप्रमत्तमंयत जीव सबसे कम हैं॥ ३००॥ क्योंकि, उनका परिमाण संख्यात है।

तेजोलेञ्या और पद्मलेञ्यावालोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें प्रमत्तमंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ ३०२ ॥

गुणकार क्या है ? पल्यापमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जा पल्यापमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

तेजोलेक्या और पश्चलेक्यावालोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०३ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यहां पर सौधर्म ईशान और सनत्कुमार माहेन्द्र कल्पसम्बन्धी देवराशिको ग्रहण किया गया है।

१ तेजःपद्मलेश्यानां सर्वतः स्तोका अप्रमचाः । स. सि. १. ८.

२ प्रमचाः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८. ३ एवमितरेषां पचेन्द्रियवत् । स. सि. १, ८.

सम्मामिन्छादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ३०४ ॥ को गुणगारो ? संखेज्जा समया। असंजदसम्मादिद्वी असंखेजगुणा ॥ ३०५॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सेसं सुबोज्झं ।

मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३०६॥

को गुणगारो ? पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ, सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताओ । को पडिभागो ? घणंगुलस्त असंखेज्जदिभागो, असंखेजाणि पदरंगुलाणि ।

असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पाबहुअमोघं ॥ ३०७॥

जधा ओघम्हि अप्पाबहुअमेदेसिं उत्तं सम्मत्तं पिंड, तथा एत्थ सम्मत्तपाबहुगं वत्तव्वमिदि वृत्तं होइ।

तेजोलेक्या और पञ्चलेक्यावालोंमें सामादनमम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३०४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात्गुणित हैं ॥ ३०५ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका अमंख्यातवां भाग गुणकार है। दोप सूत्रार्थ सुगम है।

तेजोलेश्या और पद्मलेश्यावालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंमे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०६ ॥

गुणकार क्या है? जगव्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीके असंख्यातर्वे भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥३०७॥

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है. उसी प्रकार यहांपर सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है।

सुकलेस्सिएसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा' ॥ ३०८ ॥

सुगममेदं ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३०९॥

कुदो ? चउवण्णपमाणचादो ।

खवा संखेज्जगुणां ॥ ३१० ॥

अडुत्तरसदपरिमाणतादो ।

स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३११॥ सुगममेदं।

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ ३१२ ॥ एदं पि सुगमं।

सजोगिकेवली अद्धं पडुच संखेज्जगुणा ॥ ३१३ ॥

ग्रुक्कलेश्यावालोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ३०८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

ग्रुक्कलेञ्यावालोंमें उपशान्तकषायवीतरागछद्यस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३०९ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

ग्रुक्कलेक्यावालोंमें उपभान्तकषायवीतरागछग्रस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३१० ॥

क्योंकि, उनका परिमाण एक सौ आठ है।

शुक्कलेक्यावालोंमें श्लीणकपायवीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।।३११।। यह सूत्र सुगम है।

शुक्कलेश्यावालोंमें सयोगिकेवली प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥३१२॥ यह सूत्र भी सुगम है।

ग्रुक्कलेश्यावालोंमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥३१३॥

१ गुक्रलेश्यानां सर्वतः स्तोका उपशमकाः । स. सि. १, ८.

२ क्षपकाः संख्येयगुणाः । स. सि. १,८. ३ सयोगकेविलनः संख्येयगुणाः । स. सि. १,८.

को गुणगारो ? ओचसिद्धो ।

अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेडजगुणा ।। ३१४ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणां ॥ ३१५ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

संजदासंजदा असंखेजगुणां ॥ ३१६ ॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जिण पिलदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणां ॥ ३१७॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा ।। ३१८ ॥

गुणकार क्या है ? ओघमें बतलाया गया गुणकार ही यहांपर गुणकार है । शुक्रलेक्यावालोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक और अनुपन्नामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगृणित हैं ॥ ३१४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

शुक्कलेश्यावालोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥३१५॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

शुक्कलेक्यावालोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३१६॥ गुणकार क्या है? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

शुक्कलेक्यावालोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३१७ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

गुक्कलेश्यावालोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिष्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३१८ ॥

- १ अप्रमत्तसंयताः सख्येयगुणाः । सः सि. १, ८.
- २ प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । स. सि. १,८.
- ३ संयतासयताः (अ-) संख्येयगुणाः । स. सि. १,८.
- ४ सासादनसम्यन्दृष्टयः (अ-) सल्येयगुणाः । स. सि. १, ८.
- ५ सम्यग्मिध्यादष्टयः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

को गुणगारो १ संखेज्जा समया ।

मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणां ॥ ३१९ ॥
को गुणगारो १ आवित्याए असंखेज्जिदिभागो ।
असंजदसम्मादिद्वी संखेज्जगुणां ॥ ३२० ॥
आरणच्चदरासिस्स पहाणत्तपरियप्पणादो ।
असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ३२१ ॥
कदो १ अंतोग्रहुत्तसंचयादो ।
खहयसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३२२ ॥
को गुणगारो १ आवित्याए असंखेज्जिदिभागो ।
वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ३२३ ॥
खओवसिमयसम्मत्तादो ।

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

गुक्कलेश्यावालोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात्गुणित हैं ॥ ३१९ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शुक्कलेक्यावालोंमें मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं॥ ३२०॥

क्योंकि, यहांपर आरण-अच्युतकल्पसम्बन्धी देवराशिकी प्रधानता विवक्षित है। शुक्कलेश्यावालोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं॥ ३२१॥

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्मुहूर्त है।

शुक्कलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दिष्टयोंसे क्षायिक-सम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३२२ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शुक्ललेश्यावालोंमें असंयतसम्यग्द्दि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्द्दियोंसे वेदक-सम्यग्दिष्ट संख्यातगुणित हैं ॥ ३२३ ॥

क्योंकि, वेदकसम्यग्दि ध्योंके क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है (जिसकी प्राप्ति सुलभ है)।

१ मिष्यादृष्टयोऽसंस्थेयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ असंयतसम्यन्द्रष्टयोऽसंस्येयग्रणाः (१)। स. सि. १,८.

#### संजदासंजद-पमत्त-अप्पमतसंजदट्टाणे सम्मत्तपाबहुगमोधं ॥ ३२४ ॥

जधा एदेसिमोधिन्ह सम्मत्तपाबहुगं वृत्तं, तहा वत्तव्वं । एवं तिसु अद्वासु ॥ ३२५ ॥ सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ ३२६ ॥ खवा संखेज्जगुणा ॥ ३२७ ॥ एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं लेम्सामग्गणा' समत्ता ।

### भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छाइट्टी जाव अजोगिकेवाले ति ओघं।। ३२८॥

एत्थ ओघअप्पाबहुअं अणुणाहियं वत्तव्वं ।

शुक्ललेञ्यावालोंमें संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पवहृत्व ओघके समान है।। ३२४॥

जिस प्रकार इन गुणस्थानोंका ओघमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी कहना चाहिए।

इसी प्रकार शुक्ललेश्यावालोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्व-सम्बन्धी अल्पबहुत्व है।। ३२५ ॥

उक्त गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ ३२६ ॥ उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३२७॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार लेश्यामार्गणा समाप्त हुई।

भन्यमार्गणाके अनुवादसे भन्यसिद्धोंमें मिथ्याद्याध्यसे लेकर अयोगिकेवली गुण-स्थान तक जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३२८ ॥

यहांपर ओघसम्बन्धी अल्पबहुत्व हीनता और अधिकतासे रहित अर्थात् तत्प्रमाण ही कहना चाहिए।

१ अ-आप्रत्योः ' लेस्समग्गणा ' इति पाठः ।

२ मञ्यानुवादेन भन्यानां सामान्यवत् । स. सि. १,८.

#### अभवसिद्धिएसु अप्पाबहुअं णित्थं ॥ ३२९ ॥ इदो १ एगपदत्तादो ।

एवं भवियमग्गणा समत्ता ।

### सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु ओधिणाणिभंगो ॥ ३३०॥

जधा ओधिणाणीणमप्पाबहुगं परूविदं, तथा एत्थ परूवेदव्वं । णवरि सजोगि-अजोगिपदाणि वि एत्थ अत्थि, सम्मत्तसामण्णे अहियारादे। ।

स्वहयसम्मादिद्वीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुला थोवां ॥ ३३१ ॥

तप्पाओगगसंखेज्जपमाणत्तादो ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३३२ ॥ सुगममेदं।

अभव्यसिद्धोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ॥ ३२९ ॥ क्योंकि, उनके एक मिथ्यादि गुणस्थान ही होता है । इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई ।

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सम्यग्दिष्ट जीवोंमें अल्पबहुत्व अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ ३३० ॥

जिस प्रकार ज्ञानमार्गणामें अवधिज्ञानियोंका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी कहना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये दो गुणस्थानपद यहांपर होते हैं, क्योंकि, यहांपर सम्यक्त्वसामान्यका अधिकार है।

क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ३३१॥

क्योंकि, उनका तत्प्रायोग्य संख्यात प्रमाण है।

क्षायिकसम्यग्द्दियोंमें उपशान्तकषायवीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही

यह सूत्र सुगम है।

१ अभव्यामां मास्त्यल्पबहुत्वम् । सः सि. १, ८.

२ सम्यक्त्वानुबादेन कायिकसम्यम्दृष्टिषु सर्वतः स्तोकाश्चत्वार उपश्चमकाः । स. सि. १, ८.

३ इतरेषां प्रमचान्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

स्वा संस्वेज्जगुणा ॥ ३३३ ॥ स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३३४ ॥ सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेव ॥ ३३५ ॥

एदाणि सुनाणि सुगमाणि।
सजोगिकेवली अद्धं पहुच संखेज्जगुणा॥ ३३६॥
गुणगारो ओघसिद्धो, खड्यसम्मन्तिवरिहेदसजोगीणमभावा।
अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा॥ ३३७॥
को गुणगारो १ तप्पाओग्गमंखेज्जस्वाणि।
पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा॥ ३३८॥
को गुणगारो १ दो स्वाणि।

क्षायिकसम्यग्दिप्टयोंमें उपशान्तकपायवीतरागछग्रस्थोंसे क्षपक जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ ३३३ ॥

क्षीणकषायवीतरागछबस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३३४ ॥ सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३३५ ॥

य सूत्र सुगम हैं।

सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ३३६ ॥

यहांपर गुणकार ओघ कथित है, क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वसे रहित सयोगि-केवली नहीं पाये जाते हैं।

क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंमें अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ ३३७ ॥

गुणकार क्या है ? अप्रमत्तसंयतोंके योग्य संख्यातरूप गुणकार है । श्वायिकसम्यग्दिष्टियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३३८ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

संजदासंजदा संखेज्जगुणां ॥ ३३९॥ मणुसगदि मोत्तूण अण्णत्थ खइयसम्मादिद्विसंजदासंजदाणमभावा। असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणां ॥ ३४०॥

को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदद्वाणे खइय-सम्मत्तस्त भेदो णित्य ॥ ३४१ ॥

एदस्स अहिप्पाओ- जेण खइयसम्मत्तस्स एदेसु गुणद्वाणेसु भेदो णित्थ, तेण णित्थ सम्मत्तप्पाबहुर्ग, एयपयत्तादो । एसो अत्थो एदेण परूविदो होदि ।

वेदगसम्मादिहीसु सञ्वत्थोवा अप्पमत्तसंजदा ॥ ३४२॥ इदो १ तप्पाओग्गसंसेजपमाणत्तादो ।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव संग्व्यातगुणित हैं ॥३३९॥ क्योंकि, मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयतासंयत जींबोंका अभाव है।

क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३४० ॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंमें असंयतसम्यग्दिष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यक्त्वका भेद नहीं है ॥ ३४१ ॥

इस सूत्रका अभिप्राय यह है कि इन असंयतसम्यग्दि आदि चारों गुणस्थानोंमें श्रायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है, इसिलए उनमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्प-बहुत्व नहीं है, क्योंकि, उन सबमें श्रायिकसम्यक्त्वरूप एक पद ही विविक्षित है। यह अर्थ इस सूत्रके द्वारा प्ररूपित किया गया है।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें अप्रमत्तसंयत जीव सबसे कम हैं ॥ ३४२ ॥ क्योंकि, उनका तत्प्रायोग्य संख्यातरूप प्रमाण है।

१ ततः संयतासंयताः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

२ असंयतसम्यग्दष्टयोऽसंख्येयग्रुणाः । स. सि. १, ८.

३ श्रायोपशमिकसम्यन्दिष्टेषु सर्वतः स्तोकाः अप्रमत्ताः । स. सि. १, ८.

#### पमत्तसंजदा संखेज्जग्रुणा ।। ३४३ ॥

को गुणगारो ? दो रूवाणि।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणां ॥ ३४४ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

#### असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणां ॥ ३४५ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागो ।

#### असंजदसम्मादिद्धिःसंजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदद्वाणे वेदग-सम्मत्तस्स भेदो णित्य ॥ ३४६ ॥

एत्थ भेदसद्दे। अप्पाबहुअपज्जाओ घेत्तव्यो, सद्दाणमणेयत्थत्तादो । वेदगसम्मत्तस्स भेदो अप्पाबहुअं णित्थि ति उत्तं होदि ।

वेदकसम्यग्दिष्टियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं।।३४३।।
गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं।।३४४॥
गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त-संयत गुणस्थानमें वेदकसम्यक्त्वका भेद नहीं है ॥ ३४६॥

यहांपर भेद राज्य अल्पबहुत्वका पर्यायवाचक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, राज्योंके अनेक अर्थ होते हैं। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा यह अर्थ कहा गया है कि इन गुणस्थानोंमें वेदकसम्यक्त्वका भेद अर्थात् अल्पबहुत्व नहीं है।

१ त्रमत्ताः संख्येयगुणाः । सः सिः १, ८०

२ संयतासंयताः (अ-) संख्येयगुणाः स. सि. १, ८.

३ असंयतसम्यन्द्रष्टयोऽसंख्येयगुणाः । सः सिः १, ८.

उवसमसम्मादिद्वीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुला थोवा ।। ३४७ ॥

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३४८ ॥ अप्पमत्तसंजदा अणुवसमा संखेज्जगुणां ॥ ३४९ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणां ॥ ३५० ॥

को गुणगारे। ? दो रूवाणि।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३५१ ॥

को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

#### असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३५२ ॥

उपशमसम्यग्दिष्टियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ३४७॥

उपशान्तकपायवीतरागछबस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३४८ ॥

उपशान्तकपायवीतरागछबस्थोंसे अनुपेशामक अप्रमत्तंसयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३४९ ॥

ये सूत्र सुगम हैं।

उपशमसम्यग्द्दाष्टियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं॥३५०॥

गुणकार क्या है ? दा रूप गुणकार है।

उपञ्चमसम्यग्द्दाष्टियोंमें प्रमत्तमंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं॥ ३५१॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमृलप्रमाण है।

उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंमें संयतासंयतोंमे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३५२ ॥

१ ओपशमिकसम्यग्दर्शनां सर्वतः स्तोकाश्रत्वार उपशमकाः । स. सि. १, ८.

२ अप्रमत्ताः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८. ३ प्रमत्ताः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

४ संयतासंयताः ( अ- ) संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

५ असंयतसम्यन्द्रष्टयोऽसंख्येयगुणाः । स. सि. १,८.

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

असंजदसम्मादिष्टि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे उव-समसम्मत्तस्त भेदो णित्य ॥ ३५३॥

सुगममेदं।

सासणसम्मादिट्टि-सम्मा(मिच्छादिट्टि)-मिच्छादिट्टीणं णत्यि अप्पा-बहुअं ॥ ३५४ ॥

कुदो ? एगपदत्तादो ।

एवं सम्मत्तमग्गणा समता।

सिष्णयाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्विष्पहुडि जाव स्वीणकसाय-वीदरागछदुमत्था ति ओघं ॥ ३५५॥

जधा ओघम्हि अप्पाबहुगं परूविदं तथा एत्थ परूवेदव्वं, सण्णित्तं पिड उद्द-यत्थ भेदाभावा । विसेसपदुप्पायणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि-

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त-संयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यक्त्वका अल्पबहुत्व नहीं है ॥ ३५३॥

यह सूत्र सुगम है।

सासादनसम्यग्द्राष्टि, सम्यग्मिथ्याद्राष्टि और मिथ्याद्राष्टि जीवोंका अल्पवहुत्व नहीं है ॥ ३५४॥

क्योंकि, तीनों प्रकारके जीवोंके एक गुणस्थानरूप ही पद है। इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञिमार्गणाके अनुवादसे संज्ञियोंमें मिध्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर श्वीणकषाय-वीतरागछद्मस्थ गुणस्थान तक जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३५५ ॥

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानोंका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहां पर भी प्रक्रपण करना चाहिए, क्योंकि, संक्षित्वकी अपेक्षा दोनों स्थानोंपर कोई भेद नहीं है। अब संक्षियोंमें संभव विशेषके प्रतिपादनके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

१ श्रेषाणां नास्त्यल्पबहुत्वम्, विपक्षं एकेकग्रणस्थानम्रहणात् । स. सि. १, ८.

२ संज्ञातुवादेन संज्ञिनां चुर्दर्शनिवत् । स. सि. १, ८.

#### णवरि मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३५६ ॥

जीषिमिदि बुचे अणंतगुणचं पचं, तिण्णरायरणद्वं असंखेजगुणा इदि उचं। गुण-गारो पदरस्स असंखेजजिदमागो, असंखेजजाओं सेडीओ, सेडीए असंखेजजिद-मागमेचाओ।

असण्णीसु णात्थ अपाबहुअं ॥ ३५७ ॥ बुदी १ एनंपदत्तादो ।

एवं सिण्णमग्गणा समत्ता ।

आहाराणुवादेण आहारएसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवाँ ॥ ३५८ ॥

चउवण्णपमाणचादो ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३५९ ॥ सुगममेदं।

विशेषता यह है कि संज्ञियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव असं-ख्यातगुणित हैं ॥ ३५६ ॥

उपर्युक्त स्त्रमें 'ओघ' इस पद्के कह दंन पर असंयतसम्यग्दिष्टियोंसे संझी मिथ्यादृष्टि जीवोंके अनन्तगुणितता प्राप्त होती थी, उसके निराकरणके लिए इस स्त्रमें 'असंख्यातगुणित हैं 'ऐसा पद कहा है। यहां पर गुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां भाग है, जो जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है।

असंज्ञी जीवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ॥ ३५७ ॥ क्योंकि, उनमें एक मिथ्यादि गुणस्थान ही होता है।

इस प्रकार संक्षिमार्गणा समाप्त हुई।

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपदामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ३५८॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

आहारकोंमें उपशान्तकषायवीतरागछद्मस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।।३५९।। यह सूत्र सुगम है।

१ प्रतिषु ' अणंतरे गुणत्तं ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' असंखेज्जदि ' इति पाठः ।

३ असंबिनां नास्त्यल्पबहुत्वम् । सः सिः १,८.

४ बाहाराञ्जवादेन बाहारकाणां काययोगिवत् । स. सि. १, ८.

खवा संखेजजगुणा ॥ ३६० ॥ अहुत्तरसदपमाणतादो ।

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३६१ ॥ सुगममेदं।

सजोगिकेवली पवेसणेण तित्तया चेव ॥ ३६२ ॥ सजोगिकेवली अद्धं पहुच संखेज्जगुणा ॥ ३६३ ॥ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ३६४ ॥

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३६५ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३६६ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्य असंखेजदिभागो।

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३६७ ॥

सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ३६८ ॥

आहारकोंमें उपशान्तकपायवीतरागछग्नस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं॥ ३६०॥

क्योंकि, उनका प्रमाण एक सौ आठ है।

आहारकोंमें क्षीणकपायवीतरागछबस्य जीव पूर्वीक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३६१ ॥ यह सूत्र सुगम है।

आहारकों में सयोगिकेवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वीक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३६२ ॥ सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ३६३ ॥

सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ ३६४ ॥

अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३६५ ॥ ये सूत्र सुगम हैं।

आहारकों में प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ।। ३६६ ।। गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है । आहारकों में संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ।।३६७॥ सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ।। ३६८ ॥

```
असंजदसम्मादिट्टी असंखेजगुणा ॥ ३६९ ॥
मिच्छादिट्टी अणंतगुणा ॥ ३७० ॥
```

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पाबहुअमोघं ॥ ३७१॥

प्वं तिसु अद्धासु ॥ ३७२ ॥

सन्वत्थोवा उवसमा ॥ ३७३ ॥

खवा संखेजजगुणा ॥ ३७४ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

अणाहारएसु सव्वत्थोवा सजोगिकेवली ॥ ३७५ ॥

कुदो ? सद्धिपमाणत्तादो ।

अजोगिकेवली संखेज्जगुणां ॥ ३७६ ॥

कुदो १ दुरूऊणछस्सदपमाणत्तादो ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३६९ ॥ असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ ३७० ॥ य सत्र सुगम हैं ।

आहारकोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३७१ ॥

इसी प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३७२ ॥

उक्त गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं॥ ३७३॥

उपशामकोंसे क्षपक जीव संग्व्यातगुणित हैं ॥ ३७४॥

ये सूत्र सुगम हैं।

अनाहारकोंमें सयोगिकेवली जिन सबसे कम हैं ॥ ३७५ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण साठ है।

अनाहारकोंमें अयोगिकेवली जिन संख्यातगुणित हैं ॥ ३७६ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण दो कम छह सौ अर्थात् पांच सौ अठ्यानवे ('९९८) है।

१ अनाहारकाणां सर्वतः स्तोकाः सयोगकेवालिनः । स. सि. १. ८.

२ अयोगकेबलिनः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

#### सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणां ॥ ३७७ ॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पिलदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ।। ३७८ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए अमंखेज्जदिभागो ।

मिच्छादिद्वी अणंतगुणा ॥ ३७९॥

को गुणगारा ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणा, सिद्धेहि वि अणंतगुणा, अणंताणि सन्वजीवरासिपढमवग्गमूलाणि ।

असंजदसम्मादिहिद्वाणे सञ्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ३८०॥ कुदो १ मंग्वेज्जजीवपमाणत्तादो।

अनाहारकोंमें अयोगिकवली जिनोंमे मामादनमम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३७७ ॥

गुणकार क्या है ? पल्यापमका असंख्यातयां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

अनाहारकोंमें सामादनमम्यग्दृष्टियोंमे अमंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३७८ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

अनाहारकोंमें अमंयतमम्यग्रहिथोंमे मिथ्यादि जीव अनन्तगुणित हैं ॥३७९॥
गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणित, सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धांसे अनन्तगुणित, सिद्धांसे भी अनन्तगुणि राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

अनाहारकोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दृष्टि जीत्र मबसे कम

क्योंकि, अनाहारक उपरामसम्यग्दष्टि जीवोंका प्रमाण संख्यात है।

१ सामादनसम्यग्दष्टयोऽसख्येयग्रणाः । स. सि. १,८.

२ असंयतसम्यग्दष्टयोऽसंख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

३ मिष्यादृष्टयोऽनन्तग्रुणाः । स. सि. १, ८.

#### स्त्रहयसम्मादिट्टी संस्रेज्जगुणा ॥ ३८१ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया।

#### वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३८२ ॥

को गुणगारा १ पलिदोनमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोनमस्स पढमनग्गमूलाणि ।

( एवं आहारमग्गणा समत्ता । )

#### एवमप्पाबहुगाणुगमो ति समत्तमणिओगदारं ।

अनाहारकोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दिष्टियोंसे श्वायिक-सम्यग्दिष्ट जीव संग्व्यात्गुणित हैं ॥ ३८१ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है ।

अनाहारकोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंसे वेदकसम्य-ग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३८२ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

(इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई।)

इस प्रकार अल्पनहुत्वानुगम नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।



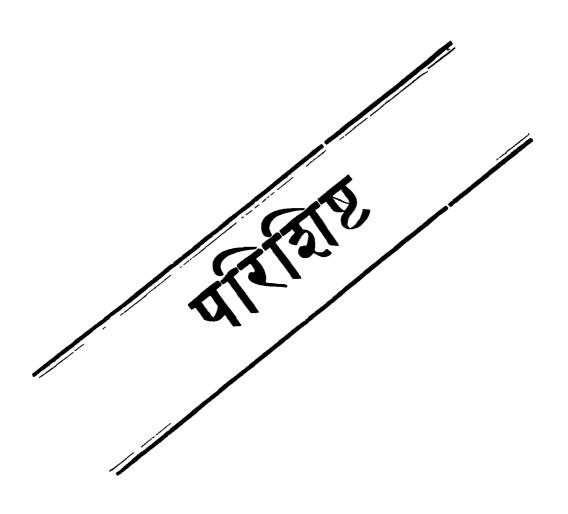

# अंतरपरूवणासुत्ताणि ।

| सूत्र | संख्या सूत्र                     | पृष्ठ           | सूत्र संख्या  | सूत्र                            | पृष्ठ        |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| 8     | अंत्राणुगमेण दुविहो णि           | ` '             |               | अद्धपोग्गलपि                     |              |
|       | ओघेण आदेसेण य।                   | १               | देखणं ।       |                                  | \$8          |
| २     | ओघेण मिच्छादिद्वीणमंतरं          |                 |               | रामगाणमंतरं केव                  |              |
|       | चिरं कालादो होदि, णाणा           |                 | •             | होदि, णाणाजीवं प                 | <b>इच</b>    |
|       | पडुच णितथ अंतरं, णिरंतरं ।       |                 | जहण्णेण ए     | (गसमयं ।                         | १७           |
| ३     | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण उ          | <b>प्रं</b> तो- | १३ उक्कस्सेण  | वासपुधत्तं ।                     | १८           |
|       | मुहुत्तं ।                       | ष               | १४ एगजीवं     | पडुच जहण्णेण अ                   | तो-          |
| 8     | उक्कस्सेण वे छावद्विसाग          | रोव-            | मुहुत्तं ।    |                                  | "            |
|       | माणि देख्णाणि ।                  | ६               | १५ उक्कस्सेण  | अद्धपोग्गलपरि                    | यट्टं        |
| 4     | सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्ह       | চা-             | देख्णं ।      |                                  | १९           |
|       | दिद्वीणमंतरं केवचिरं कार         | <b>अदो</b> ।    | १६ चदुण्हं खव | ग-अजोगिकेवलीण                    | <b>मंतरं</b> |
|       | होदि, णाणाजीवं पद्च जहः          | <b>जेप</b>      | केवचिरं क     | ा <mark>लादो होदि, णाणा</mark> ः | जीवं         |
|       | एगसमयं ।                         | ७               | पडुच जह       | णेण एगसमयं।                      | २०           |
| Ę     | उक्कस्सेण पलिदोवमस्स             | असं-            | १७ उक्कस्सेण  | छम्मासं ।                        | २१           |
|       | खेज्जदिभागो ।                    | 6               | १८ एगजीवं     | पडुच णत्थि अं                    | तरं,         |
| 9     | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण प          | ग्रि-           | णिरंतरं ।     |                                  | ,,           |
|       | दोवमस्स असंखेजिदिभागा,           | ांतो-           | १९ सजोगिकेव   | लीणमंतरं केव                     |              |
|       | मुहुत्तं ।                       | ९               | कालादो        | होदि, णाणाजीवं प                 | <u>इच</u>    |
| 6     | उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपा           | रेयट्टं         | णत्थि अंत     | तं, णिरंतरं ।                    | ,,           |
|       | देख्णं ।                         | ११              | २० एगजीवं     | पडुच णतिथ अं                     | तरं,         |
| 9     | असंजदसम्मादि <b>ट्डिप्पहु</b> डि | जाव ¦           | णिरंतरं ।     | -                                | ,,,          |
|       | अप्पमत्तसंजदा ति अंतरं केव       | चिरं            | २१ आदेसेण र   | ादियाणुवादेण णि                  | •            |
|       | कालादो होदि, णाणाजीवं प          | ाडुच            | गदीए णेर      | इएसु मिच्छादिट्टि-ः              | असं-         |
|       | णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।           | 1               | • •           | देहीणमंतरं केव                   |              |
| १०    | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अ          | <b>प्रं</b> तो- |               | होदि, णाणाजीवं प                 |              |
|       | ग्रहुतं।                         | <b>,,</b>       | _             | तरं, णिरंतरं ।                   | -            |
|       | ~ <del>~</del>                   | • •             |               | -                                | -            |

| i  | स्त्र संख्या स्त्र                                                                                       | <u>र्वेड</u> | पुत्र संख्या                                 | सूत्र                                                | पृष्ठ              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| ₹  | २ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अति<br>सुद्धत्तं ।                                                               | ी-<br>२२     | <i>३२ उक्कस्सेण</i><br>ज्जदिभागो             | पलिदोवमस्स अस्<br>।                                  | <i>स्वि-</i><br>२९ |
| २३ | ७५ :<br>१ उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमार्षि<br>देख्रणाणि ।                                                 | गे<br>२३ ॑   | _                                            | हुच्च जहण्णेण  परि<br>संखेजदिभागो, अंते              |                    |
| २४ | सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छा-<br>दिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादे।<br>होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण<br>एगसमयं। |              | दस सचार                                      | गरोवमं तिण्णि सर<br>स वावीस तेचीः<br>ा देखणाणि ।     | 3                  |
| २५ | उक्कस्सेण पृतिदोवमस्स असंखे<br>ज्जदिभागो ।                                                               | 1            | ३५ तिरिक्खगदी                                | . ५६<br>ए तिरिक्खेसु<br>गर्मतरं केवचि                | -                  |
| २६ | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिल-<br>दोवमस्स असंखेज्जदिभागो,                                                    |              | कालादो                                       | होदि, णाणाजी                                         | -                  |
| २७ | अंतोग्रहुचं ।<br>उक्कस्सेण तेचीसं सागरोत्रमाणि                                                           | 1            | मुहुत्तं ।                                   | व्य जहण्णेण अंती                                     | ,,                 |
| २८ | देखणाणि ।<br>पढमादि जाव सत्तमीए पुढवीए<br>णेरइएसु मिच्छादिष्टि-असंजद-                                    |              | देखणाणि ।                                    | तेण्णि पलिदोवमापि<br>वेनियास्तिः सा                  | ३२                 |
|    | सम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो<br>होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि                                          |              | संजदासंजदा                                   | देद्विप्पहुडि जा<br>त्रि ओघं ।<br>क्ख-पंचिंदियतिरिक  | ३३                 |
| २९ | अंतरं, णिरंतरं ।<br>एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-                                                          | २७           | पज्जत्त-पंर्चि।<br>मिच्छादिद्वी <sup>0</sup> | देयतिरिक्खजोणिर्ण<br>गमंतरं केवचि                    | ांसु<br>रं         |
| ३० | ग्रुहुत्तं ।<br>उक्कस्सेण सागरोवमं तिण्णि<br>सत्त दस सत्तारस वावीस                                       | į.           | णत्थि अंतरं,                                 | रं, णाणाजीवं पडुच्च<br>णिरंतरं ।<br>च्च जहण्णेण अंतो | ३७                 |
| 39 | तेत्तीसं सागरोवमाणि देख्रणाणि।<br>सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छा-                                           | ,,           | मुहुत्तं ।                                   | तेण्णि पलिदोवमाणि                                    | ३८                 |
| 75 | तासणसम्मादाष्ठ-सम्मामच्छा-<br>दिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो<br>होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण                 |              | देस्रणाणि ।                                  | ताऱ्या पालदावसार<br>दे <b>ड्डि-सम्मामि</b> च्छा-     | "                  |
|    | एगंसमयं ।                                                                                                | २९           | दिङ्गीणमंतरं                                 | 2.7.0                                                |                    |

| सूत्र व | संस्था सूत्र                                 | र्षष्ठ       | सूत्र संख्या | स्त्र                    | पृष्ठ                       |
|---------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1       | होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णे <sup>।</sup>    | ग्           | ५५ एदं गदिं  | पडुच्च अंतरं।            | ४६                          |
|         | एगसमयं ।                                     |              | 1 .          | न्व उभयदो वि             | _                           |
| ४३      | उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे                   |              |              | ारंतरं ।                 |                             |
|         | ज्जदिभागो ।                                  |              | ५७ मणुसगर्द  | प् मणुस-मणुसप            | । <b>ভ</b> জ <del>ন</del> - |
| 88      | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदे                  | <b>լ</b> -   |              | सु मिच्छादिङ्की          |                             |
|         | वमस्स असंखेज्जदिभागो, अंते                   | <b>T</b> -   |              | कालादो होदि,             |                             |
|         | ग्रुहुत्तं ।                                 | ,,           |              | ाडुच्च णतिथ              |                             |
| ४५      | ग्रुहुत्तं ।<br>उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमार्ग | <b>जे</b>    | णिरंतरं ।    |                          | ,                           |
|         | पुव्वकोडिपुधत्तेणव्महियाणि ।                 |              | ५८ एगजीवं    | पडुच्च जहण्णेण           | _                           |
| ४६      | असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केविच                 | ारं          | गुहुत्तं ।   | •                        |                             |
|         | कालादा होदि, णाणाजीवं पडुच                   |              | ५९ उक्कस्से  | ग तिण्णि पलिदे           | विमाणि                      |
|         | णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।                       |              | देस्रणाणि    | 1                        | "                           |
| ४७      | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंत                    | ì <b>r</b> - | ६० सासणस     | म्मादिद्वि-सम्मा         | मिच्छा-                     |
|         | मुहुत्तं ।                                   | ४२           | दिह्रीणमं    | तरं केवचिरं              | कालादो                      |
| 85      | उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमा                    | ण            | 1            | ाणाजीवं पडुच्च र         | -                           |
|         | पुव्यकोडिपुधत्तेणव्महियाणि ।                 | , ,,         | एगसमयं       | r I                      | 89                          |
| ४९      | संजदासंजदाणमंतरं केवि                        |              | ६१ उक्कस्से  | ण पलिदोवमस्स             | असंखे-                      |
|         | कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच                   |              | ज्जदिभा      | _                        | ,,,                         |
|         | णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।                       |              | 1 -          | पडुच्च जहण्णेष           | _                           |
| ५०      | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंत                    | ì <b>i</b> - | 1            | असंखेज्जि                | •                           |
|         | मुहुत्तं ।                                   | "            |              | <b>ų</b>                 |                             |
| ५१      | उक्कस्सेण पुव्यकोडिपुधर्त्त ।                | 88           | 1 -          | ण तिणिण पलिद             |                             |
| ५२      | पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ताणमंत                  | तरं          |              | डेपुधत्तेणब्महिया        |                             |
|         | केवचिरं कालादो होदि, णाण                     | <b>I</b> -   |              | रम्मादिद्वीणमंतरं        |                             |
|         | जीवं पडुच्च णत्थि अंत                        | रं,          | कालादो       | होदि, णाणाजी             | वं पहुच                     |
|         | णिरंतरं ।                                    | ४५           | l            | प्रतरं, णिरंतरं <u>।</u> | ५०                          |
| ५३      | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद                    | <b>T-</b>    | 1 -          | पडुच्च जहण्णेण           | । अंती-                     |
|         | भवग्गहणं ।                                   | "            | मुहुत्तं ।   |                          | "                           |
| ५४      | उक्कस्सेण अर्णतकालमसंखेज                     | র-           |              | ण तिण्णि पलिदं           |                             |
|         | पोग्गलपरियद्वं ।                             | "            | । पुञ्चकोर्ग | डेपुधत्तेणब्भहिया        | ाणि। "                      |
|         |                                              |              |              |                          |                             |

| स्त्र | । संख्या                                       | सूत्र                   | पृष्ठ     | सूत्र | संख्या       | सूत्र                     |           | र्ब |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|--------------|---------------------------|-----------|-----|
| ६७    | संजदासंजदपहुरि                                 | डे जाव अप्पमत्त         | <b>[-</b> | : ८२  | एदं गदिं ।   | पहुच्च अंतरं ।            |           | ५७  |
| •     | संजदाणमंतरं के                                 |                         |           | í     |              | ।<br>उभयदो वि             |           | • - |
|       | होदि, णाणाजीवं                                 | _ '                     |           |       | अंतरं, णिरं  | -                         |           | ,,  |
|       | अंतरं, णिरंतरं ।                               |                         | ५१        | 58    | देवगदीए      | देवेसु मिच्ह              | जादिद्धि- | "   |
| ६८    | एगजीवं पडुच्च                                  | जहण्णेण अंतो            | -         |       |              | पादि <b>ट्ठीणमंतरं</b>    |           |     |
|       | मुहुत्तं ।                                     |                         | ,,        |       |              | दि, णाणाजीवं              |           |     |
| ६९    | उक्कस्सेण पुष्वक                               | डिपुधत्तं ।             | ५२        |       |              | रं, णिरंतरं ।             |           | ,,  |
| ७०    | चदुण्हमुवसामगाण                                | ामंतरं केव <b>चि</b> रं | ţ         | ८५    |              | ्<br>हुच्च जहण्णेण        | ा अंतो-   | •   |
|       | कालादो होदि, णा                                | णाजीवं पद्यच्च          | [         |       | मुहुत्तं ।   |                           |           | ,,  |
|       | जहण्णेण एगसमयं                                 | l f                     | ५३        | ८६    | उक्कस्सेण    | एक्कत्तीसं                | सागरो-    | • • |
| ७१    | उक्कस्सेण वासपुः                               | प्रतं ।                 | ,,        | ı     | वमाणि देख    | (णाणि ।                   |           | ५८  |
| ७२    | एगजीवं पहुच्च उ                                | ाहण्णेण अंतो-           | •         | ८७    | सासणसम्म     | गदिद्धि-सम्मा             | मिच्छा-   |     |
|       | मुहुत्तं ।                                     |                         | 48        | ı     | दिद्वीणमंतरं | केवचिरं                   | कालादा    |     |
|       | उक्कस्सेण पुच्चको                              |                         | ,,        |       | होदि, णाणा   | जीवं पड <del>ुच्च</del> ः | जहण्णेण   |     |
|       | चदुण्हं खवा अजो                                |                         |           |       | एगसमयं।      |                           | ŧ         | 19  |
| ,     | केवचिरं कालादो ह                               | ोदि, णाणाजीवं           | •         | 66    | उक्कस्सेण    | पलिदोवमस्स                | असंखे-    |     |
|       | पहुच्च जहण्णेण ए                               |                         | थ्य       |       | ज्जदिभागो    | 1                         |           | ,,  |
|       | उक्कस्सेण छम्मासं                              |                         | ,,        | ८९    | एगजीवं पर्   | हुच्च जहुष्णेण            | पलिदे।-   |     |
| _     | एगजीवं पहुच्च                                  | णत्थि अंतरं,            | j         |       | वमस्स असं    | खे <b>ज्जदिभागो</b> ,     | अंतो-     |     |
|       | णिरंतरं ।                                      |                         | ,,        |       | मुहुत्तं ।   |                           |           | ,,  |
|       | सजोगिकेवली ओई                                  | _                       | ५६        | ९०    | उक्कस्सेण    | एक्कत्तीसं                | सागरो-    |     |
|       | मणुसअपज्जत्ताणम                                |                         |           |       | वमाणि देस्र  |                           |           | ६०  |
|       | कालादी होदि, णा                                |                         |           |       |              | य-वाणवेंतर-जो             | •         |     |
|       | जहण्णेण एगसमयं                                 |                         | "         |       |              | गप्पहुडि जाव              |           |     |
|       | उक्कस्सेण पलिदोव<br>————                       | ।मस्स असख-              | -         |       |              | <b>प्तासियदेवेसु</b> (    |           |     |
|       | ज्जदिभागो ।<br><del>प्याचीनं प्रस्तातः</del> - |                         | "         | _     |              | जद्सम्मादि <b>द्धी</b>    |           |     |
|       | एगजीवं पद्चच्च  उ<br>भवग्गहणं ।                | वहण्णण खुद्दा-          |           |       |              | रादा होदि,<br>—िः         |           |     |
|       | -                                              |                         | "         |       | •            | णत्थि अंतरं, वि           | _         | ६१  |
|       | उक्कस्सेण अणंतः<br>पोग्गलपरियद्वं ।            | Mलमस <del>्</del> खज्ज- | tore      |       | _            | च्च जहण्णेण               | अता-      |     |
|       | माग्गलमारपञ्च ।                                |                         | ५७ ।      | 3     | मुहुत्तं ।   |                           |           | "   |

सूत्र

प्रष्ठ

| ९३ | उक्कस्सेण सागरोवमं पलिदोवमं  |    |
|----|------------------------------|----|
|    | वे सत्त दस चोइस सोलस अट्टारस |    |
|    | सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।      | ६१ |

९४ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा-दिद्वीणं सत्थाणोघं । ६२

९५ आणद् जाव णवगेवज्जविमाण-वासियदेवेसु मिच्छादिष्टिःअसं-जदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादे। होदि, णाणाजीवं पद्म णात्थि अंतरं, णिरंतरं।

९६ एगजीवं पर्डच्च जहण्णेण अंतो-सुदुत्तं ।

९७ उनकस्सेण वीसं वावीसं तेवीसं चउवीसं पणवीसं छव्वीसं सत्ता-वीसं अद्वावीसं ऊणत्तीसं तीसं एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देस्र-णाणि।

९८ सासणसम्मादिद्धि-सम्माभिच्छा-दिद्वीणं सत्थाणमोघं । ६४

९९ अणुदिसादि जाव सन्बद्वसिद्धि-विमाणवासियदेवेसु असंजद-सम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च (णित्थ) अंतरं, णिरंतरं।

१०० एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।

१०१ इंदियाणुत्रादेण एइंदियाणमंतरं केत्रचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं। ६५

१०२ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदा-

भवग्गहणं । ६५ १०३ उक्कस्सेण वे सागरोवमसह-स्साणि पुन्यकोडिपुधत्तेणब्भ-हियाणि । ,,

१०४ बादरेइंदियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णन्थि अंतरं, णिरंतरं। ६६

१०५ एगजीवं पड्डच जहण्णेण खुद्दा-भवग्गहणं। ,,

१०६ उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा। 🕠

१०७ एवं बादरेइंदियपज्जत्त-अपज्ज-त्ताणं। ६७

१०८ सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं।

१०९ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दा-भवग्गहणं ।

११० उक्कस्तेण अंगुलस्स असंखे-ज्जदिभागो, असंखेज्जासंखे-ज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पि-णीओ।

१११ बीइंदिय-तीइंदिय-चदुशिंदिय-तस्सेव पज्जत्त-अपञ्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पड्ज्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं।

११२ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दा-भवग्गहणं ।

११३ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज-

| स्त्र र     | सं <b>रू</b> या        | सूत्र                        | पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सूत्र स | ाख्या    | स्                                  | X                     |         | પૃષ્ઠ |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------|-----------------------|---------|-------|
|             | पोग्गलपरिय <b>ट्टं</b> | _                            | The state of the s |         |          | सागरोवम                             |                       |         | ७५    |
| ११४         | पंचिदिय-पंचि           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२५     |          | खवा                                 | अजाग                  |         |       |
|             | च्छादिद्वी ओधं         | l                            | ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | ओघं ।    |                                     |                       |         | ૭૭    |
| ११५         | सासणसम्मादि            | हु-सम्मामिच्छा <sup>.</sup>  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )       |          | केवर्लाओ                            |                       | _       | "     |
|             | दिट्टीणमंतरं वे        | विचरं कालादे।                | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२७     | पंचिंदि  | यअपज्जन                             | ाणं बे                | इंदिय-  |       |
|             |                        | वं पडुच्च जह-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | अपदज     | त्ताणं भंगो                         | t I                   |         | "     |
|             | णोण एगसमयं             | 1                            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२८     | एदिमि    | देयं पडुच्च                         | अंतरं                 | 1       | ,,    |
| ११६         | उक्कस्सेण पिल          | दोवमस्स असंखे-               | . !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२९     | गुणं प   | <b>डु</b> च्च उभय                   | ादो वि                | णत्थि   |       |
|             | ज्जदिभागो ।            |                              | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ï       | अंतरं,   | णिरंतरं ।                           |                       |         | "     |
| ११७         | एगजीवं पडुः            | ञ्च जहण्णेण                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३०     | कायाणु   | वादेण                               | पुढवि                 | काइय-   |       |
|             | पलिदोवमस्स अ           | <mark>संखे</mark> ज्जदिभागो, | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | आउका     | इय-तेउकाइ                           | ्य- <mark>वा</mark> उ | काइय-   |       |
|             | अंतोम्रहुत्तं ।        |                              | ७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | बादर-सु  | <mark>हुम</mark> -पज्ज <del>र</del> | त-अपञ                 | त्ताण-  |       |
| ११८         | उक्कस्सेण              | सागरोवममह-                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          | विचरं क                             |                       |         |       |
|             | स्साणि पुट्यकोरि       | डेपुधत्तेणब्भहि-             | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | णाणार्ज  | विं पडुच्च                          | णत्थि                 | अंतरं,  |       |
|             | याणि सागरोवर           | मसदपुधर्त्त <b>।</b>         | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | णिरंतरं  | ì                                   |                       |         | ୬୧    |
| ११९         | असंजदसम्मादि           | द्विप्पहुडि जाव              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३१     | एगजी     | । पहुच्च ज                          | हण्योपा               | खुद्दा- |       |
|             | अप्पमत्तमंजदाप         | गमंतरं केवचिरं               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | भवग्गह   | णं ।                                |                       |         | "     |
|             | कालादो होदि,           | णाणाजीवं पद्च                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३२     | उक्कस्रे | रण अणंतक                            | गल <b>म</b> स्        | वेज्ज-  |       |
|             | णत्थि अंतरं, णि        | ारंतरं ।                     | ७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | पोग्गल   | गरियष्ट्रं ।                        |                       |         | "     |
| १२०         | एगजीवं पडुच्च          | जहण्णेण अंतो-                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १३३     | वणप्फरि  | देकाइय—ि                            | <b>णेगोद</b> ङ        | गीव     |       |
|             | ग्रुहुतं ।             |                              | ७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | बादर-सु  | हुम-पज्जन                           | ा-अपञ                 | त्राण-  |       |
|             | उक्कस्सेण              | सागरोवमसह-                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | मंतरं वे | क्वचिरं का                          | लादो                  | होदि,   |       |
|             | स्साणि पुट्वको         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | णाणाजी   | वं पहुच्च                           | णत्थि                 | अंतरं,  |       |
|             | याणि, सागरोव           |                              | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | णिरंतरं  | l                                   |                       |         | ७९    |
| <b>१</b> २२ | चदुण्ह्युवसामग         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३४     | एगजीवं   | पहुच्च ज                            | हजोण                  | खुद्दा- |       |
|             | पडि ओघं।               |                              | ७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | भवग्गह   | णं ।                                |                       |         | ,,    |
| १२३         | एगजीवं पडुच्च          | जहण्णेण अंतो-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३५     | उक्कस्से | ण असंखे                             | ज्जा हो               | गा ।    | "     |
| - · •       | मुहुतं ।               |                              | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३६     | बादरवण   | प्फदिकाइय                           | ग्रयत्तेयस            | तरीर-   |       |
| १२४         | उक्कस्सेण              | सागरोवमसह-                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | -        | अपज्जत्ताण                          |                       | _       |       |
| • • •       | स्माणि पच्चकोरि        | _                            | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          | जलादो है                            |                       |         |       |

| सूत्र संख्या     | सूत्र                              | पृष्ठ  | सूत्र संख्या      | स्त्र                          | <b>2</b> 5        |
|------------------|------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| जीवं पड्         | उच णत्थि अंतरं                     | ,      | ओघं ।             |                                | CL                |
| णिरंतरं ।        |                                    | ७९     |                   | पहुच्च जहणोण                   | _                 |
| १३७ एगजीवं प     | ाडुच्च जहण्णेण खुदा-               | •      | मुहुत्तं ।        | 19 1 14 11                     |                   |
| भवग्गहणं         | 1                                  | 60     |                   | ण वे सागरोवः                   | <i>''</i><br>मसह- |
| १३८ उक्कस्सेण    | । अह्नाइज्जपोगगल-                  | .      | स्साणि प्र        | व्यकोडिपुध <b>रोण</b>          | ए<br>भहि-         |
| परियद्यं ।       |                                    | ,,     |                   | वे सागरोवमसहस्                 |                   |
| १३९ तसकाइय-      | -तसकाइयपञ्जत्तएसु                  |        | देखणांणि          |                                | ८६                |
| मिच्छादिट्ट      |                                    | ,,     |                   | खवा अजोगिवे                    | •                 |
| १४० सासणसम्म     | <mark>रादिद्धि-सम्मामिच्छा-</mark> |        | ओघं ।             |                                | ,,                |
| दिद्वीषमंत       | रं केवचिरं कालादो                  | j      | १५० सजोगिके       | वर्हा ओषं ।                    | "                 |
| होदि, णाण        | गाजीवं प <b>डुच्च</b> ओघं।         | ,,     | १५१ तसकाइय        | अपञ्जत्ताणं पंर्चि             |                   |
| १४१ एगजीवं प     | हुच्च जहण्णेण पलि-                 |        | अपज्जत्त          |                                | "                 |
| दोवमस्स          | असंखेज्जदिमागो,                    |        | १५२ एदं कायं      | पहुच्च अंतरं ।                 |                   |
| अंतोग्रहुत्तं    | ŧ                                  | ८१     |                   | भयदो वि णत्थि उ                |                   |
| १४२ उक्कस्सेण    | वे सागरोवमसह-                      |        | णिरंतरं ।         |                                | 6/2               |
|                  | कोडिपुधत्तेणब्महि-                 |        | १५३ जोगाणुवा      | दिण पंचमणजे                    | ोगि-              |
| याणि, वे         | सागरोत्रमसहस्साणि                  | ı      | पंचवचिज           | ोगीसु कायजो                    | गि-               |
| देखणाणि ।        |                                    | ,,     | ओरालिय            | कायजो <mark>गीसु</mark> मिच    | ন্তা-             |
| १४३ असंजदसम्म    | गदिद्धिप्पहुडि जाव                 |        | दिट्डि-असं        | जदसम्मादिह <del>ि सं</del> ज   | दा-               |
|                  | दाणमंतरं केवचिरं                   |        | संजद-पम           | त्त-अप्पमत्तसंज                | द−                |
|                  | दि, णाणाजीवं पडुच                  |        | सजोगिकेः          | ालीणमंतरं केव                  | चिरं              |
| णतिथ अंतर        |                                    | ८२     | कालादो            | होदि, णाणेग                    | जीवं              |
|                  | च्च जहण्णेण अंतो-                  |        | पडुच्च पा         | त्थि अंतरं, णिरंतरं            | ۱,,               |
| मुहुत्तं ।       |                                    | ८३ 📗   |                   | गादिहि सम्मा <mark>मि</mark> च |                   |
| १४५ उक्कस्सेण    | _                                  | }      | दिद्वीणमंत        | रं केवचिरं काल                 | प्रदो             |
| _ ~              | कोडिपुधत्तेणब्महि-                 |        | होदि, णाप         | गाजीवं प <b>डुच्च</b> उ        | नह-               |
|                  | तागरोवमसहस्साण <u>ि</u>            |        | ण्णेण एगर         | रमयं ।                         | 66                |
| देखणाणि ।        | ;                                  | ,,   1 | १५५ उकस्सेण प     | र <mark>िदोवमस्स अस</mark>     | से-               |
| १४६ चदुण्ह्मुवसा |                                    |        | <b>ज्जदि</b> भागो | ī l                            | **                |
| कालादे। होदि     | , णाणाजीवं पहुच्च                  | 1 5    | १५६ एगजीवं ।      | पड़च्च णिरथ अं                 | तिरं              |

| सूत्र सं | ां <del>ख्</del> या सूत्र                   | र्वेड | सूत्र संख्या    | सूत्र                   |            | पृष्ठ |
|----------|---------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------|------------|-------|
|          | णिरंतरं ।                                   | 22    | (               | जोगिभंगो ।              |            | ९१    |
| १५७      | चदुण्हम्रुवसामगाणमंतरं केवचिरं              |       | १७० वेउन्त्रिया |                         |            |       |
|          | कालादो होदि, णाणाजीवं                       |       | च्छादिद्वी      | णमंतरं केवचि            | रं कालादो  |       |
|          | पहुच्च ओघं ।                                | **    | होदि, णा        | ाणाजीवं पडु             | ुच्च जह-   |       |
| १५८      | एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं,                  |       | णोण एग          | ।समयं ।                 |            | ,,    |
|          | णिरंतरं ।                                   | ८९    | १७१ उक्कस्सेष   |                         |            | ९२    |
|          | चदुण्हं खवाणमोघं।                           | "     | १७२ एगजीवं      | पडुच्च णि               | थ अंतर,    |       |
| १६०      | ओरालियमिस्सकायजोगीसु मि-                    |       | णिरंतरं ।       |                         |            | "     |
|          | च्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो             | Ī     | १७३ सासणसग      |                         |            |       |
|          | होदि, णाणेगजीवं पडुच्च                      |       | •••             | <b>प्रोरालियमिस्</b>    |            | ,,    |
|          | णितथ अंतरं, णिरंतरं ।                       | **    | १७४ आहारका      |                         |            |       |
| १६१      | सासणसम्मादिद्वीणमंतरं केव-                  |       | 4               | यजोगीसु '               | _          |       |
|          | चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं                  | 1     | •               | केवचिरं                 |            |       |
|          | पडुच्च ओघं ।                                | **    | होदि, ण         | ाणाजीवं पड <del>ु</del> |            | _     |
| १६२      | एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं,                  |       | व्योग एर        | गसमयं ।                 |            | ९३    |
|          | णिरंतरं ।                                   | ९०    | १७५ उक्कस्से    |                         |            | **    |
| १६३      | असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केव-                 |       | १७६ एगजीवं      | पहुच्च णवि              | त्थ अंतरं, |       |
|          | चिरं कालादो होदि, णाणा-                     |       | णिरंतरं ।       | _                       |            | "     |
|          | जीवं पडुच्च जहण्णेण एग-                     | •     | १७७ कम्मइय      |                         |            |       |
|          | समयं ।                                      | **    | दिद्धि-स        | ासणसम्मादि              | द्वि−अस−   |       |
|          | उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।                      | ,,    |                 | ादिड्डि-सजोवि           |            |       |
| १६५      | एगजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं,                  | ı     |                 | यमि <del>स्</del> सभंगो |            | **    |
|          | णिरंतरं ।                                   | "     | १७८ वेदाणुवा    | देण इत्थिवेदे           | सु मिच्छा- |       |
| १६६      | सजोगिकवलीणमंतरं केवचिरं                     |       |                 | तरं केवचिरं             |            |       |
|          | कालादो होदि, णाणाजीवं                       | •     | होदि, ण         | ाणाजीवं पडु             | च्च णत्थि  |       |
|          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | ९१    | अंतरं णि        | <b>।रंतरं ।</b>         |            | ९४    |
| १६७      | <sup>9</sup> उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।         | ,,    | १७९ एगजीवं      | पडुच्च जहण              | णेण अंतो-  |       |
| १६८      | : एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं,                | ,     | मुहुत्तं ।      |                         |            | "     |
|          | णिरंतरं ।                                   | "     | १८० उक्कस्से    | ण पणवण्ण                | पलिदोव-    |       |
| १६०      | ९ वेउव्वियकायजोगीसु च <mark>दुट्</mark> टा- |       | । माणि दे       | स्रुणाणि ।              |            | "     |

| सूत्र स       | तंस्या सूत्र                                                                       | पूर         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|               | पहुच्च जहण्णेण एगसमयं।                                                             | १०५         |
| २०५           | उक्कस्सेण वासं सादिरेयं ।                                                          | १०६         |
| २०६           | एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं,<br>णिरंतरं ।                                            | ,,          |
| २०७           | णबुंसयवेदएसु मिच्छादिद्वीण-<br>मंतरं केवचिरं कालादो होदि,<br>णाणाजीवं पहुच्च णत्थि |             |
|               | अंतरं, णिरंतरं ।                                                                   | १०६         |
| २०८           | एगजीवं पहुच्च जहण्णेण                                                              | १०५         |
| <b>2</b> 00   | अंताग्रहुत्तं ।<br>उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोव-                                      | <b>,</b> 00 |
| <b>'</b> '' } | माणि देख्रणाणि ।                                                                   | ,,          |
| २१०           | सासणसम्मादिष्टिप्पहुडि जाव<br>अणियद्विउवसामिदो ति                                  |             |
|               | मूलोषं ।                                                                           | **          |
| २११           | दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं                                     | 0.0         |
| 202           | पहुच्च जहण्णेण एगसमयं।                                                             | १०५         |
|               | उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।<br>एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं,                               | "           |
|               | णिरंतरं ।                                                                          | ,,          |
|               | अवगदवेदएसु अणियद्विउव-                                                             |             |
| ;             | सम-सुहुमउवसमाणमंतरं केव-                                                           |             |
|               | चिरं कालादो होदि, णाणा-<br>जीवं पडुच्च जहण्णेण एग-                                 |             |
|               | समयं ।                                                                             | "           |
| २१५           | उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।                                                             | "           |
| २१६           | एग्जीवं पडुच्च जहण्णेण                                                             |             |
|               | अंतोम्रहुत्तं । १                                                                  | 80          |

| सूत्र स     | त्था सूत्र                     | ર્વક |
|-------------|--------------------------------|------|
|             |                                | ११०  |
| २१८         | उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था-       |      |
|             | णमंतरं केविचरं कालादो होदि,    |      |
|             | णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण        |      |
|             | एगसमयं ।                       | "    |
| २१९         | उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।         | "    |
| २२०         | एगजीवं पहुच्च णितथ अंतरं।      |      |
| २२१         | अणियद्विखवा सुहुमखवा           |      |
|             | खीणकसायवीदराग <b>छ</b> दुमत्था |      |
|             | अजोगिकेवली ओर्घ।               | "    |
| २२ <b>२</b> | सजोगिकेवली ओषं।                | "    |
| २२३         | कसायाणुवादेण कोधकसाइ-          |      |
|             | माणकसाइ-मायकसाइ-लोह-           |      |
|             | कसाईसु मिच्छादिद्विप्पहुडि     |      |
|             | जाव सुहुमसांपराइयउवसमा         |      |
|             | खवा ति मणजोगिमंगो।             | "    |
| २२४         | अकसाईसु उवसंतकसायवीद-          |      |
|             | रागछदुमत्थाणमंतरं केवचिरं      |      |
|             | कालादों होदि, णाणाजीवं         |      |
|             | पडुच्च जहण्णेण एगसमयं। १       | १३   |
| २२५         | उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।         | "    |
| २२६         | एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं,     |      |
|             | णिरंतरं ।                      | "    |
| २२७         | खीणकसायवीदरागछदुमत्था          |      |
|             | अजोगिकेवली ओषं।                | ,,   |
| २२८         | सजोगिकेवली ओर्घ ।              | "    |
| २२९         | णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-        |      |
| •           | सुद्अण्णाणि—विभंगणाणीसु        |      |
|             | मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं     |      |
|             |                                |      |

सुत्र २४१ चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं। २४२ उक्कस्सेण वासप्रधत्तं। २४३ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण " छावंद्विसागरी-वमाणि सादिरेयाणि। \*\* २४५ चदुण्हं खबगाणमोधं । णवरि विसेसो ओधिणाणीसु खवाणं 128 २४६ मणपज्जवणाणीसु अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, गिरंतरं। २४७ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण " २४८ उक्कस्सेण अंतोग्रहत्तं । २४९ चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं। २५० उक्कस्सेण वासप्रधत्तं । २५१ एगजीवं पडुच्च १२६ २५२ उक्कस्सेण पुव्यकोडी देख्णं। खवगाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्भच्च जहण्णेण एगसमयं।

| स्त्र संस्था स्त्र                                        | पृष्ठ                                   | सुत्र संख्या            | सूत्र                                     | पृष्ठ |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------|
| २५५ एगजीवं पडुच्च णिर<br>णिरंतरं ।                        | थ अंतरं<br>१२७                          |                         | होदि, णा<br>गत्थि अंतरं, णि               |       |
| ।णरतर ।<br>२५६ केवलणाणीसु सजो                             |                                         |                         | •                                         | -     |
| अोघं ।                                                    |                                         | २७० एगजीवं              | -                                         | Endal |
| २५७ अजोगिकेवली ओघं।                                       | "<br>I "                                | अंतोग्रहुन              |                                           | ,     |
| २५८ संजमाणुवादेण संजदे                                    |                                         | २७१ उक्कस्स             |                                           |       |
| संजदप्पहुडि जाव                                           |                                         | २७२ सुहुमसां            |                                           | _     |
| कसायवीदरागछदुमर                                           | _                                       | <b>-</b> .              | गइयउवसमाणम्<br><del>स्टारे</del> ट सेन्टि |       |
| मणपज्जवणाणि भंगो                                          |                                         |                         | ालादे। होदि,<br>च्च जहण्णेण               |       |
| <mark>२५९ चदु</mark> ण्हं खवा अजो                         |                                         | जाव पडु<br>समयं ।       | ,च्य जहण्णण                               |       |
| ओर्घ ।                                                    | ,,                                      | _                       | u augusi i                                | १३२   |
| २६० सजोगिकेवली ओघं।                                       | ,,                                      | २७३ उक्कस्से            | ~                                         | • •   |
| २६१ सामाइय-छेदोव <u>द्</u> ठाव                            | गसुद्धि−                                | २७४ एगजीवं<br>णिरंतरं   | •                                         | अतर,  |
| संजदेसु पमत्तापमत्तर                                      |                                         | 1                       |                                           | "     |
| मंतरं केवचिरं कालाद                                       |                                         | २७५ खवाणम               |                                           | "     |
| णाणाजीवं पडुच णित                                         | थ अंतरं,                                | २७६ जहाक्ख              |                                           | जद्मु |
| णिरंतरं ।                                                 | , ,,,                                   | अकसाइ                   |                                           | "     |
| २६२ एगजीवं पडुच्च                                         | -                                       | २७७ संजदासं             | _                                         |       |
| अंतोग्रहुत्तं ।                                           | १२९                                     |                         | होदि, णाणे                                |       |
| २६३ उक्कस्सेण अंतोग्रहुत्तं                               | _                                       |                         | ात्थि अंतरं, णि                           |       |
| २६४ दोण्हम्रुवसामगाणमंतरं                                 |                                         | २७८ असंजदेर             |                                           | _     |
| चिरं कालादो होदि, ण                                       |                                         | 1                       | कालादो                                    | ,     |
| पहुच जहण्णेण एगस                                          |                                         | णाणाजाः<br>अंतरं, पि    | त्रं पहुच्च<br><del>पांचां</del> ।        | णत्थि |
| २६५ उक्कस्सेण वासपुधत्तं<br>२६६ एगजीवं पडुच्च             |                                         | अपर, १५<br>२७९ एगजीवं   |                                           | "     |
| रपप एगजान पहुण्य<br>अंतोम्रहुत्तं ।                       | जहज्जन<br>१ <b>३</b> ०                  | २७८ एगजाव<br>अंतोम्रहुर | _                                         | Endal |
| २६७ उक्कस्सेण पुन्वकोडी                                   | ·                                       |                         |                                           | " حــ |
|                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | २८० उक्कस्से।           |                                           |       |
| २६८ दोण्हं खवाणमोर्घ ।<br><b>२</b> ६९ परिहारसुद्धिसंजदेसु | <b>₹</b> ₹                              | माणि देर                |                                           | १३४   |
| पमत्तर्सारहारसाम्<br>पमत्तरंजदाणमंतरं                     |                                         | २८१ सासणसम              | माादाहु-सम्मा<br>जटसम्मादिदी।             |       |

| 2.2                                                                                                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| २८२ दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु २९४ ओधिदंसणी ओधिणाणिभंगी।<br>मिच्छादिद्वीणमोर्घ। १३५ २९५ केवलदंसणी केवलणाणिभंगी।                                                                           | १४३            |
| २८३ सासणसम्मादिष्ठि-सम्मामिच्छा-<br>दिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो पीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु                                                                                                  | "              |
| होदि, णाणाजीवं पडुच्च मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मा<br>ओघं। १३६ दिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादे।<br>२८४ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण होदि, णाणाजीवं पडुच्च<br>पिटदोवमस्स असंखेजजदि- णाल्य अंतरं णिरंतरं । |                |
| भागो, अंतोग्रुहुत्तं । ,, २९७ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण                                                                                                                                      | "              |
| स्साणि देखणाणि। ,, २९८ उक्कस्सेण तेत्तीसं सत्तारस                                                                                                                                        |                |
| २८६ असजदसम्मादिद्विप्पहुढि जाव<br>अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं<br>कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच<br>पत्थि अंतरं, णिरंतरं । १३८ होदि, णाणाजीवं पडुच्च                                          | <b>-</b>       |
| २८७ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण ओघं।<br>अंताम्रहुत्तं। ,, ३०० एगजीवं पहुच्च जहण्णेण                                                                                                            | १४५            |
| २८८ उक्कस्सेण वे सागरोवमसह- पिलदेविमस्स असंखेज्जिदि स्साणि देखणाणि । ,, भागो, अंतोग्रहुत्तं ।                                                                                            |                |
| २८९ चदुण्हम्रुवसामगाणमंतरं केव-<br>चिरं कालादे। होदि, णाणाजीवं<br>पडुच्च ओघं। १४१ ३०२ तेउलेस्सिय—-पम्मलेस्मिएसु                                                                          |                |
| २९० एगजीवं पडुच्च जहण्णेण मिच्छादिद्वि—असंजदसम्मा—<br>अतोग्रहुत्तं। "दिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादे                                                                                         |                |
| २९१ उक्कस्सेण वे सागरोवमसह-<br>स्साणि देखणाणि। ,, अंतरं, णिरंतरं।                                                                                                                        |                |
| २९२ चदुण्हं खवाणमोघं। १४२ ३०३ एग्जीवं पहुच्च जहण्णे                                                                                                                                      | •              |
| २९३ अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिष्टि- अंतोग्रहुत्तं ।  प्पहुढि जाव खीणकसायवीद- २०४ उक्कस्सेण वे अट्टारस सागरे  रोगळदुमत्था ओवं । १४३ वमाणि सादिरेयाणि ।                                        | "<br>F-<br>१४७ |

| स्त्र सस्या             | सूत्र                                   | પૃષ્ઠ      | सूत्र संख्या | स्त्र                                    | પૃષ્ઠ                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                         | म्मादिड्डि-सम्मामिच<br>तरं केवचिरं काला |            | मंतरं        | दासंजद-पमत्तसंज<br>केवचिरं कालादो        | होदि,                                         |
| होदि,<br>ओर्घ ।         | णाणाजीवं पडुच                           | ज्व<br>१४७ | णाणे<br>णिरं | गजीवं पडुच णत्थि<br>तरं ।                | । अंतरं,<br>१५१                               |
|                         | पडुच्च जहण्णे<br>ग्रस असंखेज्जि         |            |              | मत्तसंजदाणमंतरं वे<br> दो होदि, णा       |                                               |
| भागो, अ                 | तोग्रहुतं ।                             | १४८        |              | च णत्थि अंतरं, णि                        |                                               |
| ३०७ उक्कस्सेष           | ग वे अट्टारस सागर                       | <b>)</b> - |              | विवं <b>प</b> हुच्च ज                    | हिन्नीम                                       |
| वमाणि स                 | सदिरेयाणि ।                             | "          |              | पुहुत्त <u>ं</u> ।                       | "                                             |
| ३०८ संजदासंज            | द-पमत्त−अप्पमत्त                        | <b>'-</b>  | _            | स्समंताम्रहुत्तं ।                       | ,,,                                           |
|                         | तिरं केवचिरं कालाव                      |            | l            | <b>मु</b> वसाम्गाण्मंतरं                 |                                               |
|                         | गाणेगजीवं पडुच                          | च          |              | कालादो होदि,                             |                                               |
| णत्थि अं                | तरं, णिरंतरं ।                          | ,,         |              | पडुच्च जहण्णेण                           | _                                             |
|                         | सएसु मिच्छादिट्टि                       |            | समयं         |                                          | १५२                                           |
| असंजदसः                 | म्मादिद्वीणमंतरं केव                    | r-         |              | सेण वासपुधत्तं ।                         | "                                             |
|                         | ादो होदि, णाणा                          |            |              | विं पडुच्च जा                            | हणांग                                         |
|                         | च्च णत्थि अंतरं                         | ·          |              | रहुत्तं।                                 | "                                             |
| णिरंतरं ।               |                                         | १४९        |              | स्सेण अंतोम्रहुत्तं ।                    |                                               |
|                         | पडुच्च जहणोप                            | π ∤        |              | तकसायवीदरागछर्                           | <del>-</del> _                                |
| अंतामुहुत्तं            | _                                       | "          |              | मंतरं केत्रचिरं क                        | =                                             |
|                         | एक्कत्तीसं सागरो                        | -          |              | णाणाजीवं पडुच्च                          |                                               |
| वमाणि दे                |                                         | ,,         |              | एगसमयं ।                                 | १५३                                           |
|                         | गदिद्धि-सम्मामिच्छ<br>• २               |            | ३२४ उक्क     | स्सेण वासपुधत्तं ।                       | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |
| ••                      | रं केवचिरं कालादे                       | . ,        |              | वं पडुच्च णत्थि                          | अतर,                                          |
| - "                     | गाजीवं पडुच ओघं                         |            | णिरंत        | _                                        | **                                            |
|                         | पडुच्च जहणोण<br>                        | ľ          |              | खवा ओधं।                                 | <i>}}</i>                                     |
| पलिदोवम                 | •                                       | •          |              | पेकेवली ओर्घ ।                           | १५४                                           |
| भागी, अंत               | अधुदुत्त ।<br>एक्कत्तीसं सागरोः         | - "        |              | ाणुवादेण भवसिनि<br>स्टिक्सिक्टि          | . •                                           |
| २९४ उपकस्तण<br>वमाणि दे | · ·                                     | _          |              | ादिद्विप्पद्वुडि<br>स्टेन्टि कि क्षेत्रं | जाव                                           |
| ननााण द्                | જનાવા !                                 | १५०        | <b>প</b> স([ | गेकेवलि ति ओधं                           | ( ,,                                          |

पृष्ठ

१६४

सुत्र

अंतोग्रहुत्तं । १५७ ३४२ उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरो-वमाणि सादिरेयाणि। ३४३ चदुण्हम्रुवसामगाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पदुच्च जहण्णेण एगसमयं । ३४४ उक्कस्सेण वासपुधत्तं । जहण्णेण ३४५ एगजीवं पहुच्च अंतोमुहत्तं । ३४६ उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरी-वमाणि सादिरेयाणि । " ३४७ चदुण्हं खवा अजोगिकेवली १६१ ओघं । ३४८ सजोगिकेवली ओघं । ३४९ वेदगसम्मादिद्वीसु सम्मादिद्वीणं सम्मादिद्विभंगो । १६२ ३५० संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं। ३५१ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं । " ३५२ उकस्सेण छावड्डिसागरावमाणि देख्रणाणि । " ३५३ पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णत्थि णाणाजीवं पडुच्च १६३ अंतरं, णिरंतरं । ३५४ एगजीवं पहुच्च

अंतोग्रहत्तं ।

| सुत्र र | तं <b>ख्या</b>            | सूत्र                       |           | पृष्ठ  | सूत्र सं    | ख्या                     | सूत्र                 |            | <b>पृष्ठ</b> |
|---------|---------------------------|-----------------------------|-----------|--------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| ३५५     | उक्कस्सेण<br>वमाणि सार्गि | _                           | =         | ,,     | ३७०         | एगजीवं<br>अंतोग्रुहुत्तं | _                     |            | १६९          |
| ३५६     | उवसमसम्म                  | -                           |           | "      | ३७१         | उक्कस्सेण                | _                     | _          | "            |
|         | सम्मादिङ्घीण              |                             |           |        |             |                          |                       | ाछदुमत्था- | -            |
|         | कालादो ह                  |                             |           | ļ      | •           | णमंतरं के                |                       |            |              |
|         | पडुच्च जहण                | _ '                         |           | १६५    |             | _                        |                       | जहणोण      |              |
| ३५७     | उक्कस्सेण र               | पत्त रादिनि                 | देयाणि ।  | ,,     |             | एगसमयं                   | -                     |            | "            |
|         | एगजीवं प                  |                             |           |        | ३७३         | उक्कस्सेण                | वासपुध                | तं ।       | "            |
|         | अंतोग्रुहुत्तं ।          |                             |           | ,,     | ३७४         | एगजीवं प                 | पडुच्च र्णा           | त्थ अंतरं, |              |
| ३५९     | उक्कस्सेण :               | अंतोम्रहु <mark>त्तं</mark> | 1         | १६६    |             | णिरंतरं ।                |                       | ·          | 17           |
| ३६०     | संजदासंजदा                | णमंतरं                      | केवचिरं   | 1      | ३७५         | सासणसम                   | मादिद्धि              | -सम्माः—   | ••           |
|         | कालादो ह                  | ोदि, ण                      | ाणाजीवं   | 1      |             | मिच्छादिदृ               | डीण <b>मं</b> त्रं    | केवचिरं    |              |
|         | पडुच्च जहण                | णेण एगस                     | ामयं ।    | ,,     |             | कालादो                   | होदि,                 | णाणाजीवं   |              |
| ३६१     | उकस्सेण चो                | इस रादिं                    | देयाणि ।  | ,,     |             | पडुच्च ज                 | हण्णेण एर             | ासमयं ।    | १७०          |
| ३६२     | एगजीवं प                  | हुच्च ३                     | त्रहण्णेण |        | ३७६         | उकस्सेण '                | पिलदोवम               | स्स असंखे- |              |
|         | अंतोमुहुर्च ।             |                             |           | ,,     |             | ज्जदिभाग                 | it i                  |            | "            |
| ३६३     | उक्कस्सेण उ               | <b>प्रंतोग्रहुत्तं</b>      | 1         | १६७ ¦  | <i>७७</i> इ | एगजीवं प                 | ाडुच्च णवि            | त्थ अंतरं, |              |
| ३६४     | पमत्तअप्प                 | <b>मत्तर्म</b> जद           | ाणमंतरं   | }<br>! |             | णिरंतरं ।                |                       |            | १७१          |
|         | केवचिरं काल               | गदो होदि                    | , जाजा-   | ı      | ३७८         | मिच्छादिह                | ीणमंतरं               | केवचिरं    |              |
|         | जीवं पडुच                 | जहण्णेण                     | । एग-     |        |             | कालादो                   | होदि, प               | गाणेगजीवं  |              |
|         | समयं ।                    |                             |           | "      |             | पडुच्च ण                 | तेथ अंतरं,            | णिरंतरं ।  | **           |
| ३६५     | उक्कस्सेण                 | पणारस                       | रादिं-    |        | ३७९         | सण्णियाणु                | वादेण                 | सण्णीसु    |              |
|         | दियाणि ।                  |                             | •         | ,,     |             | मिच्छादिट्ट              | शिणमोघं ।             |            | "            |
| ३६६     | एगजीवं प                  | पड्डच र                     | जहण्णेण   |        | ३८०         | सासणसम                   | मादि <b>ट्टि</b> प्प् | हुडि जाव   |              |
| •       | अंतोग्रहुत्तं ।           |                             |           | ,,     |             | <b>उ</b> वसंतकस          | _                     | •          |              |
| ३६७     | उक्कस्सेण अ               | _                           | 1 3       | १६८    |             | चि पुरिसं                |                       | •          | ,,           |
|         | तिण्ह्युवसाम              |                             |           |        | ३८१         | चदुण्हं ख                | · .                   | ı          | १७२          |
| , , ,   | कालादो है                 | _                           |           |        |             | -                        |                       | वरं कालादो | -            |
|         | पडुच्च जहण                |                             |           | ,,     | , • ,       | होदि,                    | _                     | _          |              |
| ३६९     | उक्कस्सेण                 |                             |           | " }    |             | णत्थि अंत                |                       | _          | ••           |

| सूत्र स | ख्या                                              | सूत्र                    | पृष्ठ | सूत्र सं | ख्या                 | सूत्र                               |           | पृष्ठ                |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------|----------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| ३८३     | एगजीवं पडुच<br>णिरंतरं ।                          |                          | १७२   | ३९०      | अंतोमुहु<br>उक्कस्से | त्तं ।<br>ण अंगुलस                  |           | १७५                  |
|         | आहाराणुवादेण<br>मिच्छादिद्वीणमे                   | र्षि ।                   | -     |          | <b>ज्जादिभ</b>       | ागो अस<br>ाणि-उस्सप्पि              | विज्जाओ   | "                    |
|         | सासणसम्मादिहि<br>दिद्वीणमंतरं के<br>होदि, णाणाजीव | विरं कालादो              |       | ३९१      | चिरं का              | वसामगाणम्<br>लादो होदि<br>इच्च ओघमं | , णाणा-   | <i>0101</i> <b>2</b> |
|         | एगजीवं पडुच<br>पलिदोवमस्स                         | च जहण्णेण<br>असंखेज्जदि- | •     | ३९२      | _                    | पडुच्च                              | _         | ,,                   |
| ३८७     | भागो, अंतोमुहु<br>उक्कस्सेण अंगु<br>ज्जदिभागो,    | लस्स अमंखे-              | "     | ३९३      | ज्जदिभ               | ण अंगुलस्स<br>ागो असंखे<br>ओसप्पिणि | ज्जासंखे- |                      |
| 3,,,    | ज्जाओ ओ<br>प्पिणीओ ।                              |                          | "     | l l      | णीओ ।<br>चदुण्हंः    | खवाणमोर्घ<br>कवली ओर्घ              | i         | ,,<br>१७८            |
| २८८     | असंजदसम्मादि<br>अप्पमत्तसंजदाप<br>कालादो होदि     | गमंतरं केवचिरं           |       | ३९६      | अणाहार<br>भंगो ।     | ा कम्मइयव                           | जयजोगि-   | "                    |
| ३८९     | पडुच णत्थि अंत<br>एगजीवं पडुः                     | •                        | 808   |          |                      | विसेसा,<br>ओर्घ I                   | अजोगि-    | १७९                  |
|         |                                                   |                          |       |          |                      |                                     |           |                      |

#### भावपरूवणासुत्ताणि ।

पृष्ठ सूत्र संख्या सुत्र संख्या सूत्र सूत्र पृष्ठ भावो, पारिणामिओ भावो । १९६ १ भावाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । १८३ ४ सम्मामिच्छादिद्धि ति को भावो, खओवसमिओ भावो । १९८ २ ओघेण मिच्छादिद्धि ति को मावो, ओदइओ भावो । ५ असंजदसम्मादिष्टि चि को १९४ भावो, उवसमिओ वा खइओ ३ सासणसम्मादिष्टि ति को

र्ष

| स्       | । संस्था स्त्र                                    | <b>र्</b> ष | सूत्र संख्या                            | सूत्र                                         | रुष         |
|----------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|          | वा खओवसमिओ वा मावो                                | १९९         | वा भावो                                 |                                               |             |
| Ę        | ओ <b>दइएण</b> भावेण पुण                           | <b>ो</b>    | १८ ओदइएण                                | भावेण पुणेा असंजदो ।                          | २११         |
|          | असंजदो।                                           | २०१         | १९ तिरिक्खा                             | दिए तिरि <mark>क्ख-पंचि-</mark>               |             |
|          | संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्त-                         | ľ           | दियतिरिव                                | ख−पंचिंदियपज्जत्त−                            |             |
|          | संजदा ति को भावो, खओव                             | r <b>-</b>  | पंचिदिया                                | तेरिक्खजोणिणीसु मि-                           |             |
|          | समिओ भावो।                                        | ,,          | च्छादिद्धि                              | पहुंडि जाव संजदा-                             |             |
| ć        | चदुण्हमुवसमा ति को भावो                           | ,           | संजदाणम                                 | ोर्घ ।                                        | २१२         |
|          | ओवसमिओ भावो ।                                     | २०४         | २० णवरि                                 | विसेसो, पंचिंदिय-                             |             |
| 9        | चदुण्दं खवा सजोगिकेवल                             | <b>त</b>    |                                         | ोणिणीसु असंजद-                                |             |
|          | अजोगिकेवलि चि को भावे।                            | Γ,          | स्म्मादि                                | हे त्ति को भावो,                              |             |
|          | खइओ भावो ।                                        | २०५         | _                                       | ओ वा खओवसमिओ                                  |             |
|          | आदेसेण गइयाणुवादेण णिरय                           | I           | _                                       | 1                                             |             |
|          | गईए णेरइएसु मिच्छादिद्धि चि                       |             | _                                       | भावेण पुणा असंजदा ।                           |             |
|          | को मावो, ओव्ह्ओ भावो ।                            |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ए म्णुस-म्णुसपञ्जत्त-                         |             |
|          | सासगतम्माइद्वि ति को भावो                         | ,           |                                         | सु मिच्छादिद्विप्पहुडि<br>भारतीयका            | •           |
|          | पारिणामिओ भावो ।                                  |             |                                         | गिकेविल चि ओषं।                               | **          |
|          | सम्मामिच्छदिष्टि ति को भावो                       |             |                                         | देवेसु मिच्छादिद्धि-                          |             |
|          | खओवसिमओ भावो ।                                    | l l         |                                         | गिव असंजदसम्मादिहि<br>'                       | _           |
|          | असंजदसम्मादिद्धि ति को भावो                       |             |                                         | 1                                             | <b>२</b> १४ |
|          | उवसमिओ वा खइओ व                                   | Π           |                                         | ाय−वाणर्वेतर−जादि -<br>भक्ते -                |             |
| <b>8</b> | खओवसिमओ वा भावो।                                  | "           | •                                       | देवीओ, सोधम्मीसाण-<br>कोर्र केलेर क्रास्टिक्ट |             |
|          | ओदइएण भावेण पुणो असंजदो                           |             |                                         | येदेवीओ च मिच्छा-<br>ाणसम्मादिद्वी सम्मा-     |             |
|          | एवं पढमाए पुढवीए णेरइयाणं                         |             |                                         | <sup>ागतम्माा५</sup> डा तम्मा⁻<br>ही ओघं ।    |             |
| १६       | विदियाए जाव सत्तमीए पुढवी                         |             | _                                       | _                                             | "           |
|          | णेरइएसु मिच्छादिद्धि-सासण                         |             |                                         | म्मादिष्टि त्ति को मावो,<br>ति वा खओवसमिओ     |             |
|          | सम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्वीण<br>मोर्च ।         | ł           | उवसाम <i>अ</i><br>वा भावो               |                                               |             |
| 910      | _                                                 | २१०         |                                         |                                               | ንን<br>ລያሴ   |
| (a       | असंबदसम्मादिद्वित्ति को भावे<br>उक्सिको वा खओवसिन |             |                                         | भावेण पुणी असंजदी ।                           |             |
|          | ज्यसम्बद्धाः या <b>ख</b> ञापसाम्                  | น '         | रञ साथम्मार                             | पाणप्प <b>डु</b> डि जाव णव-                   | ı           |

| स्य            | संस्था सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पृष्ठ                                                         | सूत्र संख्या                                                                                                                                                  | स्त्र                                                                                                                                | SE                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| २८<br>२९<br>३० | गेवजिनाणवासियदेवेसु मिच<br>दिष्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्म<br>दिष्टि चि ओघं।<br>अणुदिसादि जाव सव्वद्वसिः<br>विमाणवासियदेवेसु असंज<br>सम्मादिष्टि चि को भाव<br>ओवसिमओ वा खइओ<br>खओवसिमओ वा भावो।<br>ओदइएण भावेण पुणो असंज्ञे<br>इंदियाणुवादेण पंचिदियपञ्ज<br>एसु मिच्छादिष्टिप्पहुडि ज<br>अजोगिकेविल चि ओघं।<br>कायाणुवादेण तसकाइय-त | छा-<br>गा-<br>२१५<br>द्ध-<br>दो,<br>वा<br>१। २१६<br>च-<br>गान | खहुओ मार्<br>३७ वेउन्त्रियका<br>दिहिप्पहुरि<br>दिहि चि<br>३८ वेउन्त्रिया<br>च्छादिही<br>असंजदस<br>३९ आहारकार<br>कायजोगी<br>को मानो,<br>४० कम्मइयक<br>दिही सास | वो ।<br>यजोगीसु मिच्छा<br>डे जाव असंजदसम्मा<br>ओघभंगो ।<br>गस्सकायजोगीसु मि<br>सासणसम्मादिह                                          | २ <b>१९</b><br>- '' '- '' '- '' '' '' '' '' '' '' '' '' |
| ३२             | काइयपज्जत्तएसु मिच्छादि। प्पहुडि जाव अजोगिकेविल ओषं। जोगाणुवादेण पंचमणजो। पंचविजोगि-कायजोगि-ओ। लियकायजोगीसु मिच्छादि। प्पहुडि जाव सजोगिकेविल ओषं।                                                                                                                                                                               | ति<br>२१७<br>गे-<br>रा-<br>हे-                                | ४१ वेदाणुवादे<br>णउंसयवेद<br>प्पहुडि उ<br>ओघं।<br>४२ अवगदवेद<br>जाव अजो<br>४३ कसायाणुव                                                                        | ण इत्थिनेद-पुरिसवेद<br>एसु मिच्छादिहि<br>जान अणियद्वि रि<br>एसु अणियद्विप्पहुर्ग<br>गिकेनली ओघं ।<br>गादेण कोधकसा<br>द्विमायकसाइ-लोभ | इ-<br>ते<br>े<br>डे<br>२२२<br>इ-                        |
| ३३             | ओरालियमिस्सकायजोगीसु रि<br>च्छादिद्धि—सासणसम्मादिर्द्ध<br>ओर्घ ।                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | कसाईसु मि                                                                                                                                                     | ाच्छादिद्धिप्पहुडि ज<br>राइयउवसमा ख                                                                                                  | व                                                       |
|                | भावो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वा ,,                                                         | ४५ णाणाणुनां<br>सुद्अण्णां                                                                                                                                    | ण-विभंगणाणीसु वि                                                                                                                     | ''<br>मे-<br>मे-                                        |
|                | ओदइएण भावेण पुणा असंजव                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | च्छादिद्वी                                                                                                                                                    | सासणसम्मादि                                                                                                                          |                                                         |
| PF             | सजोगिकेवलि त्ति को भार                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | या,                                                           | । ओघं।                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      | २२४                                                     |

| 1                                              | सूत्र संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                    | वृष्ट                                                                                              | सूत्र संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्त्र                                                                                                                                                                                                                             | <b>S</b> E |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8<br>८<br>८<br>४<br>४<br>४<br>४<br>४<br>४<br>४ | ह आभिणिबोहिर णीसु असंजद् जाव खीणक मत्था ओघं। भणपज्जवणाणी प्पहुडि जाव र रागछदुमत्था ओ केवलणाणीसु (अजोगिकेवली) संजदप्पहुडि जाव अोघं। सामाइयछेदोवद्वा पमत्तसंजदप्पहुडि यद्वि जि ओघं। परिहारसुद्धिसंजदे मत्तसंजदा ओघं सहुमसांपराइयस्री मसांपराइया उवस् जहाक्खादविहारस् दुद्वाणी ओघं। संजदासंजदा ओघं असंजदेसु मिल्ल | य-सुद-ओधिण<br>सम्मादिद्विपहुर्ति<br>सायवीदरागछढ़<br>स्र पमत्तसंजद-<br>श्रीणकसायवीद-<br>श्रं ।<br>सजोगिकेवली<br>ओघं ।<br>संजदेसु पमत्त-<br>। अजोगिकेवली<br>वणसुद्धिसंजदेसु<br>इ जाव अणि-<br>सु पमत्त-अप्प-<br>।<br>द्वेसंजदेसु सुहु-<br>।मा खवा ओघं ।<br>सुद्धिसंजदेसु च- | ा-<br>डे<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | ५७ ओहिदंसणी ५८ केनलदंसणी ५९ लेस्साणुनादेण णीललेस्सिय-प्रम<br>दिष्टिप्पहुडि<br>संजदा ति ओ<br>६? सुनकलेस्सिएस्<br>प्पहुडि जान<br>ओघं।<br>६२ मनिथाणुनादेण<br>मिच्छादिहिप्प<br>केनलि ति ओ<br>६३ अभनसिद्धिय<br>पारिणामिओ स्थ<br>सम्मत्ताणुनादेण<br>असंजदसम्मादिष्ट<br>अत्रोगिकेनलि<br>६५ खह्यसम्मादिष्ट | ओहिणाणिभंगो। केवलणाणिभंगो। किवलणाणिभंगो। किवलणाणिभंगो। किव्हलेस्सिय काउलेस्सिएस मिन्छ जाव अप्पमत्त- छं। स्जोगिकेवलि ति भवसिद्धिएस हुडि जाव अजोगि- धं। ति को भावो, भावो। सम्मादिहीस हिडिप्पहुडि जाव ति ओधं। हिस असंजद- ते को भावो, | ि २२९<br>  |
| ५६                                             | ओघं ।<br>दंसणाणुवादेण<br>अचक्खुदंसणीसु<br>प्पहुडि जाव र्ख<br>रागछदुमत्था चि                                                                                                                                                                                                                                    | मिच्छादिद्वि-<br>णिकसायवीद-                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | ६८ संजदासंजद-पर<br>संजदा ति को<br>समिओ भावो।                                                                                                                                                                                                                                                       | मत्त-अप्यमत्त-<br>भावो, खओव-                                                                                                                                                                                                      | "          |
|                                                | रागछडुनत्या । प                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ગાવ</b> ા                                                                                                                                                                                                                                                             | 77                                                                                                 | ६९ खइयं सम्मत्तं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l                                                                                                                                                                                                                                 | २३३        |

| सूत्र संख्या                                                                                                    | स्त्र                                                                                                                  | वृष्ठ                                  | सूत्र संख्या                                                                                                                         | स्त्र                                                                                                                                         | पृष्ठ                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>-</b>                                                                                                        | प्तमा त्ति को भावो,<br>यो भावो ।                                                                                       |                                        | ८२ संजदासंज                                                                                                                          | बद-पमत्त-अप्पमृत                                                                                                                              | -                                               |
| ओवसमिव<br>७१ खइयं सम्<br>७२ चदुण्हं व<br>अजोगिकः<br>खइओ भा<br>७३ खइयं सम्<br>७४ वेदयसम्म<br>दिद्धि ति<br>समिओ व | मेर्त ।<br>मर्त्त ।<br>खवा सजोगिकेवली<br>वित ति को भावो,<br>विो ।<br>मर्त्त ।<br>पदिद्वीसु असंजदसम्मा<br>को भावो, खओव- | <b>२३</b><br>"<br>२३४<br>"             | संजदा नि<br>समिओ व<br>८३ उनसमियं<br>८४ चदुण्हमुन<br>उनसमियं<br>८५ उनसमियं<br>८६ सासणस्य<br>८७ सम्मामिन<br>८८ मिच्छादि<br>८९ सण्णियाप | त को भावो, खओव<br>भावो ।<br>सम्मत्तं ।<br>समा ति को भावे<br>गो भावो ।<br>सम्मत्तं ।<br>म्मादिद्वी ओषं ।<br>च्छादिद्वी ओषं ।                   | ा,<br>,<br>,<br>,<br>,<br>,<br>,<br>,<br>,<br>, |
| संजदा रि<br>समिओ १<br>७८ खओवसी<br>७९ उवसमसम्<br>सम्मादिहि<br>समिओ १<br>८० उवसामि                                | मेयं सम्मत्तं ।<br>म्मादिद्वीसु अमंजद-<br>द्वे त्ति को भावो, उव-<br>गवो ।                                              | *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** | ९० असण्णि ।<br>भावो ।<br>९१ आहाराणु<br>मिच्छादि<br>केवित रि<br>९२ अणाहारा<br>९३ णवरि वि                                              | प्रदुमत्था ति ओघं।<br>ति को भावो, ओदह<br>वादेण आहारण<br>ट्विप्पहुडि जाव सजो।<br>ते ओघं।<br>णं कम्मइयमंगो।<br>सेसो, अजोगिकेव<br>मावो, खइओ भावो | ,,<br>ह्यु<br>गि-<br>२३८<br>,,                  |

## अपाबहुगपरूवणासुत्ताणि ।

सूत्र संख्या सूत्र एष्ठ सूत्र संख्या सूत्र एष्ठ १ अप्पाबहुआणुगमेण दुविहो २ ओघेण तिसु अद्वासु उवसमा णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । २४१ प्रतेसणेण तुल्ला थोवा । २४३

| स्र        | । संख्या सूत्र                | पृष्ठ       | स्त्र       | संख्या    |                    | स्त्र               | <u>La</u> |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------|
|            | ्<br>उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था  | Ī           |             |           |                    | मादिद्वी ।          | २५८       |
|            | तित्तया चेय ।                 | २४५         |             |           |                    | संखेज्जगुणा         |           |
| ¥          | ३ खवा संखेज्जगुणा ।           | "           | २३          | वेदगसम्   | गांदेड्डी          | <b>संखे</b> ज्जगुणा | l "       |
|            | खीणकसायवीदरागछदुमत्था तः      | •           | २४          | एवं तिसु  | वि अद्ध            | ासु ।               | "         |
|            | त्तिया चेत्र ।                | २४६         | २५          | सब्बत्थोव | ा उवसम             | πI                  | २५९       |
| 3          | सजोगकेवली अजोगकेवली           |             | २६          | खवा संखे  | <b>ज्जगु</b> णा    | 1                   | २६०       |
| `          | पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया  |             | २७          | आदेसेण ग  | ादियाणु            | वादेण णिरय-         |           |
|            | चेव ।                         | ,,          | ;           | गदीए पे   | ोरइएसु             | सव्वत्थेावा         |           |
| b          | सजोगिकेवली अद्धं पडुच्च       |             | ;           | सासणसम    | मादिद्वी ।         | l                   | २६१       |
|            | संखेजगुणा ।                   | २४७         | २८          | सम्मामिच  | छादिद्वी :         | संखेज्जगुणा ।       | "         |
| C          | अप्पमत्तमंजदा अक्खवा अणुव-    |             | २९          | असंजदसः   | <b>म्मादि</b> ट्टी | असंखेज्ज-           |           |
|            | समा संखेजगुणा।                | ,,          |             | गुणा ।    |                    |                     | २६२       |
| ९          | पमत्तसंजदा संखेजजगुणा।        | ,,          | ३०          | मिच्छादि  | द्वी असंस्         | वजगुणा ।            | "         |
| १०         | संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ।     | २४८         | ३१          | असंजदसः   | मादिद्वि           | हाणे सव्य <i>-</i>  |           |
|            | सासणसम्मादिट्टी असंखंजगुणा    | ١,,         |             | _         | _                  | गादिद्वी ।          |           |
| <b>१</b> २ | सम्मामिच्छादिट्ठी संखेजगुणा।  | २५०         | <b>३२</b> : | खइयसम्म   | ादिद्वी            | असंखेज्ज-           |           |
| १३         | असंजदसम्मादिट्ठी असंखेज्ज-    |             |             | गुणा ।    |                    |                     | "         |
|            | गुणा ।                        | २५१         | ३३          | वेदगसम्म  | ादिङ्घी अ          | संखेजगुणा।          | २६४       |
| 88         | मिच्छादिद्वी अणंतगुणा।        | २५२         | ३४          | एवं पढमा  | ए पुढर्वा          | ोए णेरइया ।         | "         |
| १५         | असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सव्व-  |             |             |           |                    | ामाए पुढवीए         |           |
|            | त्थावा उवसमसम्मादिद्वी ।      | <b>६</b> ५३ |             |           |                    | वा सासण-            | •         |
| १६         | खइयसम्मादिष्टी असंखेजगुणा।    | ,,          |             |           |                    |                     | २६५       |
| १७         | वेदगसम्मादिही असंखेजगुणा।     | २५६         | ३६ :        | सम्मामिच  | छादिद्वी व         | संखेज्जगुणा ।       | "         |
|            | संजदासंजदट्टाणे सन्वत्थावा    |             | ३७          | असंजदसग   | मादिद्वी           | असंखेज्ज-           |           |
| •          | खइयसम्मादिष्ठी ।              | ,,          |             | गुणा ।    |                    |                     | २६६       |
| १९         | उवसमसम्मादिद्वी असंखेज्ज-     | '           | ३८          | मिच्छादि  | ट्टी असंखे         | वेज्जगुणा ।         | ,,        |
|            | गुणा ।                        | २५७         | ३९          | असंजदसः   | मादिद्धि           | ट्ठाणे सन्त्र-      | •         |
| २०         | वेदगसम्मादिङ्घी असंखेज्जगुणा। | ,,          | ;           | त्थोवा उव | <b>समस्</b> म      | गिदद्वी ।           | २६७       |
| २१         | पमत्तापमत्तसंजदहाणे सब्ब-     | . [         | 80          | वेदगसम्म  | ादिद्वी अ          | संखेज्जगुणा।        | ••        |

| सूत्र    | संख्या                                          | सूत्र          | पृष्ठ | सूत्र संख्या | सूत्र                             | र्वष्ठ        |
|----------|-------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| ४१       | तिरिक्खगदीए<br>दियतिरिक्ख-पं<br>तिरिक्ख-पंचिर्व | चिंदियपज्जत्त- |       | मणुसिणीः     | ए मणुस-मणुसपः<br>षु तिसु अद्धासु  | उव-           |
|          | सन्वत्थोवा संजव                                 | ~              | २६८   |              | राणेण तुच्ला थोव<br>सायवीदरागछदुम |               |
| ४२       | सासणसम्मादिर्द्व                                | असंखेज्ज-      |       | तेत्तिया न   | वंत्र ।                           | "             |
|          | गुणा ।                                          |                | ,,    | ५५ खवा संखे  | ज्जगुणा ।                         | २७४           |
| ४३       | सम्मामिच्छादिहि                                 | हुणो संखेज्ज-  |       |              | यवीदरागछदुमत्थ                    |               |
|          | गुणा ।                                          |                | "     | त्तिया चे    |                                   | ,,            |
| 88       | असंजदसम्मादिः                                   | ट्टी असंखेडज-  | "     | ५७ सजोगिके   | वली अजोगिवे                       | _             |
|          | गुणा ।                                          |                | २६९   | पवेस्णेण     | दो वि तुल्ला, र्ता                | त्तेया        |
| ४५       | मिच्छादिद्वी अणं                                | तगणा. मिच्छा-  |       | चेव ।        |                                   | **            |
|          | दिही असंखेज्ज                                   | _              | ,,    | ५८ सजोगिक    | वली अद्धं प                       | <b>डु</b> च्च |
| 28       | असंजदसम्मादि                                    |                | • •   | संखेज्जगु    | णा ।                              | ,,            |
| • ,      | त्थोवा उवसमस                                    | ·              | २७०   | ५९ अप्पमत्तर | जिदा अक्खवा                       | अणु-          |
| श्र      | खइयसम्मादिट्ठी                                  |                | -     | 1 -          | खेउजगुणा ।                        | २७५           |
|          | गुणा ।                                          | 4////          | २७१   | 1            | दा संखेजजगुणा                     |               |
| ٧/       | वेदगसम्मादिङ्घी                                 | शशंके≍च        | _     |              | ादा संखेडजगुणा                    |               |
| 00       | गुणा ।                                          | जसलज्ज         | ·     |              | मादिद्वी संखेज्ज <b>्</b>         | _             |
| UP.      |                                                 | महत्रद्धांम    | "     | i            | छादिद्वी संखेज्जर्                |               |
| 87       | संजदासंजदहाणे<br>उवसमसम्माइही                   |                | २७२   | ,            | म्मादिद्वी संखेजग्                | -             |
| <b>.</b> |                                                 | _              | -     |              | ट्टी असंखेज्ज                     | _             |
| 40       | वेदगसम्मादिङ्घी                                 |                |       |              | ही संखेज्जगुणा                    |               |
|          | _                                               | 100 0          | "     | _            | म्मादिडिह्वाणे ः                  |               |
| ५१       | णवरि विसेसो                                     |                |       |              | वसमसम्मादिही ।                    |               |
|          | तिरिक्खजोणिणी                                   | ~. <u>-</u>    |       |              | गादिह्री संखेज्जगु                |               |
|          | सम्मादिष्टि-संजव                                |                | 4-    |              | गिंदेही सं <b>से</b> ज्जगुण       | _             |
|          | त्थोवा उवसमस                                    |                | **    | 1 -          | दहाणे सन्वत                       | थोवा          |
| ५२       | वेदगसम्मादिद्वी                                 | असंखेज्ज-      |       | खइयसम        |                                   | "             |
|          | गुणा ।                                          |                | **    | ' ७० उवसमसः  | म्मादिद्वी संखेज्जर्              | पुणा । "      |

| सुत्र      | संख्या             | सूत्र                                 | વૃષ્ઠ    | सूत्र ल | ख्या            | 124                    |        | 28  |
|------------|--------------------|---------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------------------|--------|-----|
| ७१         | वेदगस              | म्मादिद्वी संखेज्जगुणा ।              | २७७      | ८९      | सोहम्मीसाण      |                        |        |     |
| ७२         | पमत्त-अ            | अप्पमत्तसंजदद्वाणे सच्च               | -        |         | स्सारकप्पवा     | _                      |        |     |
|            | _                  | उवसमसम्मादिद्वी ।                     | २७८      |         | देवगइभंगो       | 1                      |        | २८२ |
| ७३         |                    | म्मादिही संखेज्जगुणा।                 | "        | ९०      | आणद् जाव प      | गवगेवज्जवि             | माण-   |     |
|            | _                  | म्मादिद्वी संखेज्जगुणा।               | ,,<br>,, |         | वासियदेवेसु     |                        |        |     |
|            |                    |                                       |          |         | सासणसम्मा       |                        |        | २८३ |
| 4          |                    | विसेसो, मणुसिणीसु<br>गंजनपांचर काल्या |          | ९१ :    | सम्मामिच्छा     | दिट्टी संख्            | ত্ত্য- |     |
|            |                    | ·संजदासंजद्-पमत्तापमत्त               |          | į       | पुणा ।          | _                      |        | "   |
|            |                    | णे सव्वत्थोवा खइय-<br><del>र</del> ी  |          | ९२ व    | मच्छादिद्वी     | असंखेज्जगुण            | गा ।   | "   |
|            | सम्मादिः           | =                                     | "        |         | असंजदसम्मा      | _                      | _      | ,,  |
|            |                    | म्मादिद्वी संखेज्जगुणा ।              | **       |         | असंजदसम्मा      |                        |        |     |
| 99         | वदगसम              |                                       | २७९      |         | त्थोवा उवस्य    |                        |        | २८४ |
|            |                    | । अद्वासु ।                           | ,,       | ९५ :    | खइयसम्मादि      | (डी असंख               | ত্ত্ব- |     |
|            |                    | वा उवसमा ।                            | २७९      | ;       | गुणा ।          |                        |        | "   |
| ८०         | खवा सं             | <b>खे</b> ज्जगुणा ।                   | २८०      | ९६      | वेदगसम्मादि     | द्वी संखेज्जर्         | रुणा । | २८५ |
| ८१         | देवगदीः            | र देवेमु सव्वत्थोवा                   |          |         | अणुदिसादि       |                        |        |     |
|            |                    | म्मादिद्वी ।                          | ,,       |         | विमाणवासिय      | . •                    | _      |     |
|            |                    | च्छादिट्टी संखेजजगुणा।                | "        |         | सम्मादिद्विद्वा |                        | थोवा   |     |
|            |                    | सम्मादिही असंखेज्ज-                   |          |         | उवसमसम्मा       |                        |        | **  |
|            | गुणा ।             | 481 A(1/402)-                         |          | ९८      | खइयसम्मावि      | (ड्री) असंख            | ত্ত্য- |     |
|            | _                  | देही असंखेज्जगुणा ।                   | "        |         | गुणा ।          | ~                      | \      | "   |
|            |                    |                                       | "        |         | वेदगसम्मादि     | _                      |        | "   |
| <b>•</b> ( | अत्तजद्<br>स्थोताः | सम्मादिड्डिडाणे सव्व-                 | {        |         | सव्बद्धसिद्धि   | _                      |        |     |
| <b>.</b> c |                    | उवसमसम्मादिङ्घी ।                     | "        |         | अ्संजदसम्मा     |                        |        |     |
| ८५         | <b>ख</b> इयसः<br>- | मादिद्वी असंखेजजगुणा                  | l "      |         | त्थोवा उवस      |                        |        | २८६ |
|            |                    | मादिद्वी असंखेज्जगुणा ।               | 1        |         | खइयसम्मारि      |                        |        | **  |
| 66         | भवणवा              | सिय-वाणवेंतर-जोदि-                    | Ì        | १०२     | वेदगसम्मावि     | <b>्ट्टी संखे</b> ज्ज् | गुणा । | "   |
|            | सियदेव             | ा देवीओ सोधम्मीसाण-                   |          | १०३     | इंदियाणुवादे    | ण पंचिदिय-             | पंचि-  |     |
|            |                    | सेयदेवीओ च सत्तमाए                    |          |         | दियपज्जत्तए     | सु ओघं। प              | गवरि   |     |
|            | पुढवीए             | मंगो ।                                | ••       | ١,      | मिच्छादिद्री    | असंखेजजग               | णा ।   | २८८ |

| सूत्र संख्या                                  | सूत्र                                                           | पृष्ठ           | सूत्र सख्या               | सूत्र                                                                              | पृष्ठ            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| सच्वत्थो                                      | ोसु पमत्तर्सजदङ्घाणे<br>।। सङ्घसम्मादिङ्घी ।                    |                 |                           | ादिही असंखेज्जगुण्<br>इसम्मादिहि-संजदार                                            | _                |
| १३७ कम्मइयव                                   | गिदि <b>ही संखे</b> ज्जगुणा ।<br>जयजोगीसु सन्द-                 |                 | द्वाणे र<br>दिद्वी        | त्वनत्थोवा <b>ख</b> इयसः<br>।                                                      | म्मा-<br>,,      |
|                                               | जोगिकेवली ।<br>न्मादिट्टी असंखेज्ज-                             | ,,              | गुणा ।                    |                                                                                    | ३०३              |
| १३९ असंजदस<br>गुणा ।                          | म्मादिद्वी असंखेज्ज-<br>द्वी अणंतगुणा ।                         | "<br><b>२९९</b> | गुणा<br>१५६ पमृत्त-       | तम्मादिष्ठी असंखे<br> <br>-अप्पमत्तसंजदहाणे<br>खइयसम्मादिही                        | ,,<br>सव्य-      |
| १४१ असंजदस<br>त्थोवा उ                        | म्मादिहिहाणे सच्य-<br>वसमसम्मादिही ।                            | "               | १५७ उवसम                  | खर्वस्यापडाः<br>।सम्मादिद्वी संखेजस्<br>।म्मादिद्वी संखे                           | _                |
| १४३ वेदगसम                                    | मादिद्वी संखेज्जगुणा<br>गादिद्वी असंखेज्ज-                      | _               |                           | (ामु अद्भामु ।                                                                     | ;;<br>;;         |
| _                                             | देण इत्थिवेदएसु दोसु<br>सु उवसमा पवेसणेण<br>वा ।                |                 | १६१ खवा<br>१६२ पुरिसर     | थोवा उवसमा ।<br>संखेज्जगुणा ।<br>वेदएसु दोसु अ                                     |                  |
| १४५ खवा सं<br>१४६ अप्पमत्त                    | वेज्जगुणा ।<br>संजदा अक्खवा<br>॥ संखेजगुणा ।                    | ३०१             | १६३ खवा<br>१६४ अप्पम      | ता पवेसणेण तुस्ला थे<br>संखेज्जगुणा ।<br>।चसंजदा अ <del>व</del><br>समा संखेज्जगुणा | <i>''</i><br>खवा |
| १४८ संजदासं<br>१४९ सासणस                      | ादा संखेज्जगुणा ।<br>जदा असंखेज्जगुणा ।<br>म्मादिद्वी असंखेज्ज- | ı               | १६५ पमत्त                 | तमा तखण्जगुणा<br>संजदा संखेजगुणा<br>संजदा असंखेजगुण<br>सम्मादिष्टी असंखे           | ι "<br>πι",      |
| गुणा ।<br>१५० सम्मामि<br>गुणा ।<br>१५१ असंज्ञ |                                                                 | ३०२             | गुणा<br>१६८ सम्मा<br>गुणा | ।<br>मिच्छादिद्वी संसे                                                             | ,,<br>ভিজ-       |
| रतर असजदर<br>गुणा ।                           | म्मादिष्टी असंखेज्ज-                                            | "               | ,                         | <sup>।</sup><br>दसम्मादिही असंखे                                                   | ''<br>জ্জ-       |

| स्त्र संस्था       | सूत्र                            |                   | पृष्ठ | सूत्र संग | <sup>ड्या</sup>               | स्त्र                    | रह             |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------|-----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| गुणा ।             |                                  | ą                 | ०६    |           | गुणा ।                        |                          | ₹१•            |
| १७० मिच्छा         | देही असंखेज                      | जगुणा ।           | 11    | १८७       | वेदगसम्मादिई                  | ी संखेजजर्               | रुणा। ,,       |
| १७१ असंजद          | सम्मादिष्टि-                     | -संजदा−-          |       | १८८       | एवं दोसु अद्ध                 | ासु ।                    | 11             |
| संजद-प             | मत्त-अप्पमत्त                    | संजद्ट्वाणे       |       |           | सन्वत्थोवा उ                  |                          | "              |
|                    | पाबहुअमोर्घ                      | . 1               | "     | l .       | खवा संखेडज्                   |                          | "              |
| १७२ एवं दो         | षु अद्भासु ।                     |                   | "     | 1         | अवगदवेदएसु                    | -                        |                |
| १७३ सन्बत्धं       | ोवा उवसमा                        | 1                 | "     |           | उत्रसमा पर्वसर्व              | गेण तुल्ला १             | योवा। ३११      |
| १७४ खवा सं         | क्विज्जगुणा ।                    | 3                 | १०७   | १९२       | उवसंतकसाय                     | शेदरा <mark>ग</mark> छदु | मत्था          |
| १७५ णउंसय          | वेदएसु दोस्                      | <b>ु अद्धा</b> मु |       |           | तिचया चेव                     | 1                        | 1,             |
|                    | ा पवेसणेण                        | तुल्ला            |       | १९३       | खवा संखेजज                    | गुणा ।                   | "              |
| थोवा ।             |                                  |                   | "     | १९४       | खीणकसायवी                     | दरागछदुम                 | त्था           |
| १७६ खवा र          | _                                |                   | **    |           | तत्तिया चेव                   | l                        | **             |
| १७७ अपम            |                                  |                   |       | १९५       | सजोगकेवली                     | अजोग                     | केवली          |
|                    | संखेडजगुणा                       |                   | "     |           | प्वेसणेण दो वि                | वे तुल्ला त              | त्रिया         |
| १७८ पमत्तर         |                                  | -                 | "     |           | चेव ।                         |                          | "              |
| १७९ संजदार         |                                  |                   | ३०८   | १९६       | सजोगिकेवर्ली                  | -                        | <b>ग</b> डुच्च |
| १८० सासण           | _                                | असंखेज्ज-         |       |           | संखेज्जगुणा                   | _                        | "              |
| गुणा ।             |                                  |                   | **    | 860       | कसायाणुत्रादे                 | -                        |                |
| १८१ सम्मार्        |                                  | संखंडज-           |       |           | माणकसाइ-मा                    |                          |                |
| गुणा ।             |                                  | • •               | "     |           | कसाईसु दोसु                   | 'अद्धासु उ               |                |
| १८२ असंज           | _                                | असम्बज्ज-         |       | 90.0      | पवेसणेण तुह                   |                          | ३१२            |
| गुणा ।             |                                  |                   | "     | 900       | खवा संखेजज<br>सम्बद्ध         | गुणा ।<br>ए जोजन         | "              |
| १८३ मिच्छ          |                                  |                   | "     | 122       | णवरि विसेस्<br>सन्दर्भगांतम्ब |                          |                |
| १८४ असंज           | _                                |                   |       |           | सुहुमसांपराइ<br>साहिया ।      | <b>५</b> ऽवसमा           | •              |
| सजदृह<br>मोर्घ ।   | ाणे सम्मत्त<br>'                 | _                 | ३०९   | 200       | स्ताह्या ।<br>स्वा संसेज्य    | ו זוחד                   | ))<br>393      |
| भाषा<br>१८५ पमत्त- |                                  |                   |       | ì         | खवा सखजर्<br>अप्पमत्तसंज्ञ    | _                        | ३१३<br>: अण-   |
| _                  | जन्म पत्तजप्<br>ख <b>इयसम्मा</b> |                   |       | '-'       | वसमा संखेज                    |                          | •              |
| १८६ उवसम           |                                  | ५४। ।<br>संखेज्ज- | "     | २०२       | पमत्तसंजदाः<br>पमत्तसंजदाः    |                          | 77<br>17 1     |
| 1-1-11             |                                  | 24 -744           |       | • •       |                               | 3                        | ,,             |

| स्त्र स | रंख्या सूत्र                 | पृष्ठ       | स्त्र स | ख्या       | स्त                      |                                         | र्ड |
|---------|------------------------------|-------------|---------|------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----|
| र∙३     | संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ।    | <b>३१</b> ४ |         |            | <b>यु अद्धासु</b> उ      |                                         |     |
| २०४     | सासणसम्मादिट्टी असंखेज्ज-    |             |         | पवेसणेण    | तुल्ला थोवा ।            |                                         | ३१७ |
|         | गुणा ।                       | ,,          | २१९     | उवसंतकस    | <mark>ायवीदरागछदु</mark> | मत्था                                   |     |
| २०५     | सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्ज-   |             |         | तत्तिया ः  |                          |                                         | ,,  |
|         | गुणा ।                       | ,,          | २२०     | खवा संखे   | ज्जगुणा ।                | •                                       | ३१८ |
| २०६     | असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्ज-   |             |         |            | ।<br>यवीदरागछदुः         |                                         |     |
| •       | गुणा।                        | "           |         | तेतिया न   |                          |                                         | ,,  |
| २०७     | मिच्छादिद्वी अणंतगुणा ।      | "           | २२२     | अप्पमत्तर  | जिदा अ <del>क्</del> खवा | अणु-                                    |     |
|         | असंजदसम्मादिद्विसंजदा        |             |         | वसमा संव   | वेज्जगुणा ।              |                                         | "   |
|         | संजद-पमत्त-अप्पमत्तरंजद-     |             | २२३     | पमत्तसंज्ञ | रा संखेज्जगुण            | [ ]                                     | "   |
|         | द्वाणे सम्मत्तप्पाबहुअमोर्घ। |             | २६४     | संजदासंज   | दा असंखेज्जगु            | णा ।                                    | "   |
|         | एवं दोसु अद्वासु ।           | ,,          | २२५     | असंजदसः    | मादिद्वी असंस            | ्<br>वेज्ज-                             |     |
|         | सव्वत्थोवा उवसमा।            | "           |         | गुणा ।     |                          |                                         | ३१९ |
|         | खवा संखेज्जगुणा ।            | ,,          | २२६     | असंजदस     | ाम्मादिड्डिसं            | जदा-                                    |     |
|         | अकसाईसु सन्वत्थावा उवसंत-    |             | ;       | संजद-पमन   | त-अप्पमत्तर्संज          | दट्टाणे                                 |     |
| ,,,     | कसायवीदरागछदुमत्था ।         | ३१६         |         | सम्मत्तप   | बिहुगमोर्घ ।             |                                         | "   |
| 293     | स्तीणकसायवीदरागछदुमत्था      |             | २२७     | एवं तिसु   | अद्वासु ।                |                                         | "   |
| 111     | संखेज्जगुणा ।                | ,,          | २२८     | सन्दरथेवि  | ा उवसमा ।                |                                         | "   |
| ລາບະ    | सजोगिकेवली अजोगिकेवली        |             |         | खवा संखे   |                          |                                         | "   |
| 1/0/    | पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया |             | ,       |            | णाणीसु तिसु <b>अ</b>     | द्रास                                   | ••  |
|         | चेव ।                        | 27          | -       |            | विसणेण तुह्या थ          |                                         | ३२० |
| 294     | सजोगिकेवली अद्धं पहुच्च      |             | २३१     |            | ग्रय <b>वीदराग</b> छद्   |                                         |     |
| ,,,     | संखेज्जगुणा                  |             |         | तत्तिया    |                          |                                         | "   |
| 396     | णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-      | 77          | २३२     | खवा संखे   | ज्जगुणा ।                |                                         | "   |
| ,,,     | सुदअण्णाणि—विभंगण्णाणीसु     |             | }       |            | यवीदरागछदुम              | ात्था                                   | •   |
|         | सन्वत्थोवा सासणसम्मादिद्वी।  | ,,          |         | तत्तिया    |                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     |
| 280     | मिच्छादिद्वी अणंतगुणा,       | "           | २३४     |            | <br>जिदा अक्खवा          | अण-                                     | "   |
| • • •   | मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा।   | ३१७         |         |            | खेज्जगुणा ।              |                                         | "   |
| २१८     | आभिणिबोहिय-सुद-ओधिणा-        |             | २३५     |            | रा संखेज्जगुण            | T                                       | "   |
|         | — ·                          |             | -       |            |                          |                                         |     |

सूत्र संख्या

पृष्ठ

२५२ पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे सन्व-

त्थोवा उवसमसम्मादिङ्गी । 358 २५३ खइयसम्मादिही संखेज्ज-गुणा । २५४ वेदगसम्मादिही संखेजगुणा । ३२५ २५५ एवं तिसु अद्वासु । " २५६ सन्त्रत्थोवा उत्रसमा। " २५७ खवा संखेज्जगुणा । " २५८ सामाइयच्छेदोवद्वावणसुद्धिसंज-देसु दोसु अद्वासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा । " २५९ खवा संखेज्जगुणा। २६० अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु-वसमा संखेजजगुणा । " २६१ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। ३२६ २६२ पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे सन्त्र-त्थोवा उवसमसम्मादिद्वी । " २६३ खइयसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा। २६४ वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा। 11 २६५ एवं दोसु अद्वासु । " २६६ सन्वत्थोवा उवसमा । " २६७ खवा संखेडजगुणा। " २६८ परिहारसुद्धिसंजदेसु त्थोवा अप्पमत्तंसजदा ! ३२७ २६९ पमत्तसंजदा संखेजगुणा। २७० पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे सन्त्र-त्थोवा खइयसम्मादिद्वी। " २७१ वेदगसम्मादिही संखेज्जगुणा। २७२ सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सु-हुमसांपराइयउवसमा थोवा । ३२८

सुत्र

| सूत्र संस्था | सूत्र                                           | पृष्ठ | सूत्र संख्या | सूत्र                                 | र्वंड           |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| ६७३ खव       | संखेज्जगुणा ।                                   | ३२८   | दिही         | असंखेज्जगुणा                          | 1 338           |
| २७४ जघ       | ाक् <b>खादविहारसुद्धिसंजदे</b> सु               |       | २८८ ओधि      | दिसणी ओधिण                            | ाणिभंगो । ,,    |
|              | माइभंगो।                                        | 77    | २८९ केवल     | दंसणी केवलण                           | ाणिभंगो । ,,    |
|              | दासंजदेमु अप्पाबहुअ                             |       | २९० लेस्स    | ाणुवादेण किण                          | हलेस्सिय-       |
|              | त्यि ।                                          | "     |              | लेस्सिय- काउँ                         |                 |
| २७६ संज      | दासंजदहाणे सन्वत्थोपा                           |       |              |                                       | म्मादिद्वी। ३३२ |
|              | पसम्मादिष्ठी ।                                  | ,,    | ् २९१ सम्म   | ामिच्छादिङ्घी                         | संखेज्ज-        |
| २७७ उक       | प्रममम्मादिष्टी असंखज्ज-                        |       | गुणा         | 1                                     | ,,              |
| गुण          |                                                 | ३२९   | २९२ असं      | जदमम्मादि <b>ट्टी</b>                 | असंखेज्ज-       |
| २७८ वेदर     | गसम्मादिट्टी असंखेज्ज-                          |       | गुणा         |                                       | "               |
| गुण          |                                                 | **    |              | छादिद्वी अणंतग्                       |                 |
|              | जदेमु सन्वत्थोवा मामण-                          |       | _            | जद <b>सम्मा</b> दिहिट्ट               |                 |
|              | मादिही ।                                        | **    | 1            | रा खइयसम्मारि                         |                 |
| २८० सम       | मामिच्छादिद्वी संखेज्ज-                         | •     | 1            | <b>ममम्मादि</b> ही                    |                 |
| गुण          |                                                 | "     | गुण          |                                       | <b>३३३</b>      |
| २८१ अस       | ांजदसम्मादिद्वी अमंखज्ज-                        |       | h h          | ामम्मादि <b>द्वी</b>                  | असखज्ज-         |
| _            | πl                                              | "     | गुण          |                                       | ))              |
|              | च्छादिद्वी अणंतगुणा ।                           | ३३०   |              | रि विसेसी, का<br>जदमम्मादिद्विष्ट     | _               |
|              | रंजदसम्मादिहिहाणे सन्त्र-                       | •     |              | जदमम्मादाङ्घ<br>वा उवसमसम्म           | _               |
|              | वा उवममसम्मादिद्वी ।                            | "     | }            |                                       | . •             |
|              | र्यसम्मादिद्वी असंखेज्ज                         | -     | ् र ८ ख      |                                       | भ               |
| _            | η I                                             | "     |              | <br>गमम्मादिद्वी                      | असंखेज्ज-       |
|              | रगसम्मादिद्वी असंखेज्ज                          | -     | ्रं गुव      |                                       | <b>३३</b> ४     |
| •            | nt I                                            | **    | 1            | लेस्मियपम्म                           |                 |
| २८६ दर       | रणाणुवादेण चक्खुदंसणि<br>                       | _     |              | बत्थोवा अप्पम <sup>न</sup>            | _               |
| अ<br>        | चक्खुदंसणीसु मिच्छादिहिः<br>हुडि जाव सीणकसायवीद | -     | i i          | त्तमंजदा संखेज                        |                 |
| - V4         | हु।ड जाव खाणकता वनाप<br>गुछदुमत्था ति ओघं ।     | ३३१   |              | दासंजदा असंस्                         |                 |
| 7)           | ग <b>ाउँ पन्स्</b> तंसणीमु मिच्छा               |       |              | पणसम्मादि <b>ही</b>                   |                 |
| <b>769 W</b> | बार म <b>मञ्ज</b> यतामानु । ग <sup>्</sup> छा   |       | 1 1 144.     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •- •            |

| सूत्र संख्या                   | सूत्र                                                 | <b>मृष्ठ</b>   | सूत्र सं      | ारूया                     | सूत्र         | पृष्ठ        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|
| गुणा ।                         |                                                       | ३३४            | <b>३</b> २१   | असंजदसम्म                 |               |              |
| ३०४ सम्मारि                    | मेच्छादिद्वी संखेज्ज                                  |                |               | त्थोवा उवस                |               |              |
| गुणा ।<br>उत्तर सम्मेन         |                                                       | ३३५            | ३२२           | खइयसम्मावि                | रद्वी असंख्   | ন্ত্র-       |
| २०५ असजद<br>गुणा ।             | सम्मादिद्वी असंखेज्ज                                  | , <del>-</del> | <br>  353     | गुणा ।<br>जेनसम्बद्धाः    | वी ग्रंकेटच्य | ))<br>1007 ) |
| <u>-</u>                       | ।देही असंखेज्जगुणा।                                   |                |               | वेदगसम्मादि<br>गंजनगंजनः  |               |              |
| _                              | <br>सम्मादिद्धिसंजदा-                                 |                | - <b>२</b> ४४ | संजदासंजद-<br>संजदहाणे    |               |              |
|                                | मित्त-अप्पमत्तसंजदट्टा                                | _              | į             | मोघं ।                    |               | ३३९          |
| _                              | प्पाबहुअमोघं ।                                        | "              | ३२५           | एवं तिसु अ                | द्वासु ।      | ,,           |
| _                              | स्सिएसु तिसु अद्वार                                   | -              |               | सन्वत्थोवा र              |               | "            |
|                                | (पत्रेमणेण तुह्या थोवा ।<br>स्यापन्धितामस्यासम्बद्धाः |                | ३२७           | खवा मंखेज्ज               | ागुणा ।       | "            |
| २०८ उपसत्तव<br>तत्तिया         | हसायवीदरागछदुमत्थ<br>चेव ।                            | ·              | ३२८           | भविथाणुवादे               |               |              |
| ३१० खवा स                      | _                                                     | 99             | }             | मिच्छादिद्वी              |               | ोगि-         |
| ३११ खीणक                       | सायवीदरागछदुमन्था                                     |                | 320           | केवित वि उ                |               | ))<br>स्टर्भ |
| तिचया                          |                                                       | ,,             | 447           | अभवसिद्धिए<br>णत्थि ।     | ין איזוי      | ाडुज<br>३४०  |
| _                              | केवली प्रवसणेण तत्तिय                                 | π '            | ३३०           | सम्मत्ताणुवा              | रेण सम्मादि   |              |
| चेव ।<br>393 <del>एके</del> कि | नेज्यी अनं सम्बद्ध                                    | - "            |               | ओधिणाणिभं                 | गो ।          | ,,           |
| २८२ सजाण<br>मंखेज्ज            | केवली अदं पडुच्च<br>गणा।                              |                | ३३१           | खइयसम्मादि                |               | _            |
|                                | उ <sup>.</sup> त. ।<br>तमंजदा अक्खवा अणु              | <b>,,</b>      |               | उवसमा पवेस                | _             |              |
|                                | संखेज्जगुणा ।                                         | ३३७            | ३३२           | उवमंतकसाय                 | •             | त्था         |
| ३१५ पमत्तसं                    | जदा संखेजजगुणा ।                                      | "              | 222           | ततिया चेव                 |               | ))<br>31)9   |
|                                | ंजदा असंखेजजगुणा                                      |                |               | खवा संखेज्ज               |               | ३४१          |
|                                | तम्मादिही असंखेज्ज                                    | <b>-</b><br>1  | 440           | स्तीणकसायः<br>तत्तिया चेव | •             |              |
| गुणा ।<br>३१८ सम्मारि          | ोच्छादि <b>ड्डी</b> संखेजगुणा                         | 77             | ३३५           | सजोगिकेवली                |               | ''<br>वली    |
| _                              |                                                       | -              | • • •         | पवेसणेण दो                |               |              |
| _                              | सम्मादिष्टी संखेज्ज                                   | -              |               | चेव ।                     |               | **           |
| गुणा ।                         |                                                       | "              | ३३६           | सजागिकेवर                 | ति अद्धं प    | <b>रुष</b>   |

| स्त्र सं     | ख्या सूत्र                                       | पृष्ठ     | सुत्र संख्या | स्त्र                           | पृष्ठ                    |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|--------------------------|
|              | संखेज्जगुणा ।                                    | \$8₹      | ३५२ असंज     | दसम्मादिङ्की असंस               | बेज्ज-                   |
|              | अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु-                        |           | गुणा ।       |                                 | રુજ                      |
|              | वसमा संखेज्जगुणा।                                | ,,        |              | दसम्मादिष्टि—संज                | दा∙–                     |
| ३३८          | पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा।                          | •         | संजद-        | -पमच-अप्पमत्तर्स                | जद-                      |
|              | संजदासंजदा संखेज्जगुणा।                          | "<br>३४२  | ट्ठाणे र     | उवसमसम्मत्तस्स                  | भेदो                     |
|              | असंजदसम्मादिही असंखेज्ज-                         | , , ,     | णत्थि        | 1                               | ३४५                      |
| 10           | गुणा ।                                           |           | ३५४ सासण     | सम्मादिद्धि-सम्मा               | मिच्छा-                  |
| 3 <b>2</b> 2 | असंजदसम्मादिद्वि— संजदा                          | "         | दिट्टि-1     | मिच्छादिद्वीणं                  | णत्थि                    |
|              | अराज्यसम्बद्धाः<br>संजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदृहुाणे |           | अप्पार       | <b>ाहुअं</b> ।                  | ,,                       |
|              | खइयसम्मत्तस्स भेदो गरिथ।                         |           | ३५५ सण्णि    | याणुवादेण <b>स</b>              | णीसु                     |
| 322          | वेदगसम्मादिष्ठीसु सन्त्रत्थोवा                   | **        | मिच्छ        | दिद्धिप्पहुडि जाव               | खीण-                     |
| 101          | अप्पमत्तरंजदा ।                                  |           |              | वीदरागछदुमत्था                  | त्ति                     |
| 323          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          | 11<br>303 | ओधं।         |                                 | ,,                       |
|              |                                                  | ३४३       | 1            | , मिच्छादिद्वी असं              |                          |
|              | संजदासंजदा अमंखेज्जगुणा।                         | "         | गुणा         |                                 | = ३४६                    |
| २४५          | असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्ज-                       |           | 1            | गीसु णितिथ अग्पान               | _                        |
| 305          | गुणा।                                            | "         | ३५८ आहार     | _                               | ारएसु                    |
| २४५          | असंजदसम्मादिहि-संजदा-                            |           | 1            | पद्धासु उत्रसमा पर्वे<br>       | सगण                      |
|              | संजद-पमत्त-अप्पमत्तमंजद-                         |           | 1            | थोवा ।<br>                      | "                        |
|              | द्वाणे वेदगसम्मत्तस्म भेदो<br>णित्थ ।            |           | 1            | तकमायवीदरागछः<br>               | <b>इ</b> मत्या           |
| 3010         |                                                  | **        | i            | ाचेत्र ।<br>संसेटनरणाः          | 11<br>30/0               |
| २४७          | उवसमसम्मादिष्टीसु तिसु<br>अद्भासु उवसमा पवेसणेण  |           |              | संखेज्जगुणा ।                   | <b>₹</b> 8७              |
|              | अद्भासु उवसमा पर्वसर्णण<br>तुष्टा थोवा ।         | ३४४       | 1            | क्सायवीदरागछदुग<br>ग चेव ।      | भत्या                    |
| 30/          | उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था                          |           | ३६२ सजोवि    | _                               | "<br> सणेण               |
| 400          | उपसतकतापपादरागछदुमत्या<br>तत्तिया चेव ।          |           | 1            | गकवला पर<br>गाचेव ।             |                          |
| 306          | अप्यम <del>त्तर्</del> सजदा अणुवसमा              | "         | 1            | । ५५ ।<br>गेकेवली अद्वं ।       | ''<br>पडुच्च             |
| 467          | ्ञप्यन् पत्तजदाः अशुवतमाः<br>संखेज्जगुणाः ।      |           |              | गगगला अस्र<br>जगुणा ।           | ·                        |
| 34 o         | पमत्तसंजदा संखेजजगुणा।                           | "         | ३६४ अप्पम    | •                               | ''<br><del>व</del> स्तवा |
|              | संजदासंजदा असंखेजजगुणा।                          | 15<br>11  | 1            | । पराजपा - ज<br>समा संखेज्जगुणा |                          |

| सूत्र सं | ांख्या सूत्र                 | पृष्ठ | सूत्र संग | ष्या सूर          | 7            | पृष्ठ |
|----------|------------------------------|-------|-----------|-------------------|--------------|-------|
| ३६५      | पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ।     | ३४७   | ३७४       | खवा संखेजजगुणा    | 1            | ३४८   |
| ३६६      | संजदासंजदा असंखेजजगुणा।      | 27    | ३७५       | अणाहारएसु         | सन्वत्थोवा   |       |
| ३६७      | सासणसम्मादिष्टी असंखेज्ज-    |       |           | सजोगिकेवली ।      |              | ,,    |
|          | गुणा ।                       | ,,    | ३७६       | अजोगिकेवली संख्   | वेज्जगुणा ।  | "     |
| ३६८      | सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्ज-   |       | १७७       | सासणसम्मादिट्ठी   | असंखेज्ज-    |       |
|          | गुणा ।                       | ,,    | Ì         | गुणा ।            |              | ३४९   |
| ३६९      | असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्ज-   |       | ३७८       | असंजदसम्मादिट्टी  | असंखेज्ज-    |       |
|          | गुणा ।                       | ३४८   |           | गुणा ।            |              | "     |
| ०७६      | मिच्छादिद्वी अणंतगुणा ।      | **    | ३७९       | मिच्छादिद्वी अणंह | त्रुणा ।     | ,,    |
| ३७१      | असंजदसम्मादिष्टिःसंजदा       |       | ३८०       | असंजदसम्मादिद्वि  | ट्ठाणे सव्व- |       |
|          | संजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजद-     |       |           | त्थोवा उवसमसम     | मादिद्वी ।   | **    |
|          | द्वाणे सम्मत्तप्पाबहुअमोघं । | "     | ३८१       | खइयसम्मादिड्डी सं | खिज्जगुणा।   | ३५०   |
| ३७२      | एवं तिसु अद्धासु ।           | "     | ३८२       | वेदगसम्मादिह्री   | असंखेडज-     |       |
| ३७३      | सव्वत्थोवा उवसमा।            | "     | 1         | गुणा ।            |              | **    |
|          |                              |       |           |                   |              |       |

## २ अवतरण-गाथा-सूची (भावप्ररूपणा)

かる本のは

| क्रम संख्या | गाथा             | वृष्ठ | अन्यत्र कहां                        | कम संख्या  | गाथा         | वुष्ठ | अन्यत्र कहा                          |
|-------------|------------------|-------|-------------------------------------|------------|--------------|-------|--------------------------------------|
| १ अप्पिद    | भादरभाव <u>ो</u> | १८६   |                                     | ९, जारवाचव | ाणं च तहा    | १०,१  | I                                    |
| ११ इगिवी    | स अट्ट तह णव     | १९२   |                                     | २ णामिणि   | ा धम्युवयारे | १८६   | ķ                                    |
| १२ एकोक्त   | रपदबृद्धा        | १९३   |                                     | १४ देस ख   | शेवसमिए      | ક લ ક | }                                    |
| १० एयं ठाण  | गं तिण्णि विय    | १९२   |                                     | १३ मिच्छरे | दस भंगा      | ,,    |                                      |
| ५ ओदइअ      | ां उवसमिओ        | १८७   |                                     | ८ लद्धीओ   | सम्मत्तं     | १९१   | I<br><b>♦</b>                        |
| ४ खवए र     | र खीणमोहे        | 1     | पदखंडा.<br>वेदनाखंड.<br>गो. जी. ६७. | ३ सम्मनु   | प्यत्तीय वि  |       | ्षद्खंडा.<br>वदनाखंड,<br>गो. जी. ६६. |
| ६ गदि-लि    | ग-कसाया वि       |       |                                     | ७ सम्मर्च  | चारितं दो    | १०,०  |                                      |

## ३ न्यायोक्तियां

| क्रम संख्या    | न्याय                                    | वृष्ट          | ऋप संद्या            | न्याय                        | पृष्ठ       |
|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| १ प्राजीगणिह   | द्वाणमेगदेसी                             |                | ३ कारणाणुसा          | रिणा कज्जेण                  |             |
| णाणुबदृदि ।    | त्ते णायादो ।                            | २५९            | होदञ्वमिदि           | णायादो ।                     | २५०         |
|                | तहा णिहेसो। ४,                           | ९, २५,         | 1                    |                              |             |
|                | •                                        | <b>૭</b> , ૭૨, | 1 1 1                | ययञ्चाणं तदेग-               |             |
|                | ६०                                       | १४, २७०        | देसे वि पर्ज         | त्तेदंसणादो ।                | १९९         |
|                |                                          | ८ प्रन         | —<br>थोहे <b>ल</b>   |                              |             |
|                |                                          | _              |                      |                              |             |
|                |                                          | -              |                      |                              |             |
|                |                                          | १ चूर्         | लेयासु <b>त्त</b>    |                              |             |
| १. तं          | कथं णब्बहे ? 'पंरि                       |                | =                    | कितिएसु उवसामे               | दि.         |
| णो सम्मुच्छिमे | ोसु <sup>'</sup> <del>ति च</del> ृलियासु | ुत्तादो ।      |                      |                              | ં ૧૧૮       |
| -              | •                                        |                | णेओगदार              |                              |             |
| १. परे         | हि पलिदोवममव                             | _              | *                    | त्ति दव्याणिओगह              | ार-         |
| सुत्तादो णव्य  | दे।                                      | •              | <b>33</b>            | •                            | २५२         |
| ર. આ           | णिद-पाणद् जाव                            | णवगेयज्ज       | विमाणवासियदेवे       | <b>मु मिच्छादिट्टिप्प</b> हु | डि          |
|                |                                          |                |                      | स असंखेज्जदिभागे             |             |
|                |                                          |                |                      | ाव अवराइद्विमा               |             |
|                |                                          |                |                      | दोवमस्स असंखेर्जा            | <b>दि</b> - |
| भागो । पदेहि   | पिलदोवममवहिर                             | दि अंतोमुह     | रुत्तेणेत्ति पदेण दव | वसुत्तेण ।                   | २८७         |
|                | ३प                                       | ाहुडसुत्त (    | (कषायप्राभृत)        |                              |             |
| १. च           |                                          |                |                      | सिद्धीदो। ण पाडु             | <u>ड</u> -  |
| सुरोण वियहि    | चारो, तस्स भिण्णे                        | ोवदेसत्ता      | रो ।                 |                              | ११२         |
| -<br>२. तं     | पि कुदो जञ्चदे ?                         | ' णियमा र      | मणुगसदीय ' इदि       | सुत्तादो ।                   | २५६         |
|                |                                          | ४ स्           | <b>प्र</b> पुस्तक    |                              |             |
| १. के          | ध्रु वि सुत्तपोत्थपर्                    |                | -                    | 1                            | १०६         |

## ५ पारिभाषिक शब्दसूची

| शब्द                           | व्रष्ठ              | शब्द                          | gg.                                        |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| अ                              |                     | अ                             | ī                                          |
| अक्षायत्व                      | <b>૨</b> ૨ <b>३</b> | आगमद्रव्यान्तर                | २                                          |
| अचश्चदर्शनस्थिति               | १३७, १३८            | आगमद्रव्यभाव                  | १८४                                        |
| अचित्ततदृव्यतिरिक्तद्रव्यान्तर | <b>.</b> 3          | <b>आगमद्रव्याल्पबहु</b> त्व   | રક્ષર                                      |
| अतिप्रसंग                      | २०६, २०९            | अागमभावभाव                    | tcu                                        |
| अधस्तनराशि                     | રુષ્ઠ, રદ્દર        | <b>आगमभावान्तर</b>            | 3                                          |
| अवस्ति ।<br>अनर्पित            | ४५                  | आगमभावाल्पबहुत्व              | २४२                                        |
|                                |                     | आदेश                          | १, २४३                                     |
| अनातमभूतभाव                    | <b>१८</b> ५         | आवली                          | •                                          |
| अनात्मस्वरूप                   | <b>२२५</b>          | आसादन                         | ર્ધ                                        |
| अनादिपारिणामिक                 | <b>૨</b> ૨५<br>૨૦૭  | आहारकऋदि                      | २९८                                        |
| अनुद्योपशम                     |                     | <b>आहारकका</b> ल              | १७४                                        |
| अन्तदीपक                       | २०१, २००            | -                             |                                            |
| अन्तर                          | 3                   | ु उ                           |                                            |
| <b>अन्तरा</b> नुगम             | ę                   | उच्छेद                        | 3                                          |
| अन्तर्मुहूर्त                  | ۹,                  | उत्कीरणकाल<br>——————          | go<br>20                                   |
| अन्यथानुपपत्ति                 | २२३                 | उत्तरप्रतिपत्ति               | ३२                                         |
| अपगतवेदत्व                     | २२२                 | उत्तानशय्या                   | 89                                         |
| अपश्चिम                        | ૪૪, ૭૪              | उद्वेलनकाल                    | źs                                         |
| अपूर्वाद्धा                    | વક                  | उद्देखना<br><del>चेटा</del>   | <b>33</b>                                  |
| <b>अ</b> भिधान                 | १०,४                | उद्वेलनाकांडक                 | <b>१०, २५</b><br>अयुर २५१ २५६              |
| अर्थ                           | १९४                 | उपक्रमणकाल<br>उपदेश           | ૨૫૦, ૨૫૧, ૨ <b>૫</b> ૫<br><b>ટ્રેર</b>     |
| <b>अर्घपुद्र</b> लपरिवर्तन     | ११                  | ु उपद् <i>रा</i><br>उपरिमराशि | ર <b>ય</b><br>ર <b>ક</b> ષ્, <b>રદ્દ</b> ર |
| <b>अ</b> र्पित                 | ६३                  | Y                             | ०२, २०३, २११, <b>२२०</b>                   |
| अल्पान्तर                      | ११७                 | ंउपरामश्रेणी                  | <b>११, १५</b> १                            |
| अवहारकाल                       | રકષ                 | उपशमसम्यक्त्वाद्धा            | <b>१५, २५</b> ४                            |
| <b>मं</b> शांशिभाव             | ૨૦૮                 | उपशान्तकपायाद्वा              | १९                                         |
| असंबिस्थिति                    | १७२                 | उपशामक                        | १२५, २६०                                   |
| असंयम                          | १८८                 | उपशामकाद्धा                   | १५०, १६०                                   |
| असङ्गाषस्थापनान्तर             | ર                   | _                             |                                            |
| <b>अस</b> ्रावस्थापनामाव       | १८४                 | ओ                             |                                            |
| भसिद्धता                       | १८८                 | भोघ                           | १, २४३                                     |

| शब्द पृष्ठ                      | शब्द                                | वृष्ठ                      |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| औ                               | ड                                   |                            |
| औदियकभाव १८५, १९                | ्ध्र डहरकाल                         | <b>કર, કક, ક</b> ૭, ५६     |
| औपरामिकभाव १८५, २०              |                                     | •                          |
| ,                               |                                     | *                          |
| क                               | नद्व्यतिरिक्त अल्पबहुत्व            | <b>૨</b> ૪૨                |
| कपाटपर्याय                      | तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव<br>नीर्थंकर  |                            |
|                                 |                                     | <b>શ્</b> ९ક, રૂરર         |
| कपाय २३                         | ् <sub>उ</sub> । तीव-मन्दभाव        | १८७                        |
|                                 | त्रसपर्याप्तस्थिति                  | ८४, ८'३                    |
| कृतकरणीय १४, १५, १६, ९.         | २., । त्रसंस्थिति                   | ६५, ८१                     |
| १०५, १३९, २३                    | _                                   |                            |
| क्रोधोपशामनाङा १९               | ५० दक्षिणप्रतिपत्ति                 | ३२                         |
| क्षपक १०५, १२४, २१              | ः दिवसपृथवन्व                       | ९८, १०३                    |
| क्षपकश्रेणी १२, १५              | <del>_</del> _                      | ં ૧૦,૪                     |
| श्रपकाद्धा १५९, १६              | रं० दीर्घान्तर                      | <b>গৃ</b> গুঙ              |
| क्षय १९८, २०२, २११, २३          | ९० दृष्टमार्ग                       | ૨૨, ३૮                     |
| क्षायिकभाव १८५, २०५ ,२०         | १६   देवलांक                        | २८४                        |
| क्षायिकसम्यक्त्वाद्धा २५        | ४ दशघातिस्पर्धक                     | કં ૦, ૦,                   |
| क्षायिकसंशा २०                  | <sup>२०  </sup> देशवत               | ૨૭૭                        |
| क्षायोपशमिक २००, २११, २३        |                                     | <b>૨</b> ૦૨                |
| क्षायोपरामिकभाव १८५, १९         | .८   द्रव्यविष्कम्भस्ची             | <b>२</b> ६३                |
| <b>श्चद्रभवप्रहण</b> ४५, ५      | १६ द्रव्यान्तर                      | 3                          |
| _                               | द्रव्याल्पवहुत्व                    | રકર                        |
| ग्                              | द्रव्यालगी                          | ५८, ६३, १४९                |
| <b>गुणकार</b> २४७, २५७, २६२, २७ | <sup>98  </sup> ન                   |                            |
|                                 | (Q                                  | ۶٥٬٥                       |
| 3                               | व्यापान विशेषकवदीपशामनाद्वा         |                            |
| गुणाद्वा (१'                    | 3111:37                             | १८३<br>१                   |
| गुणान्तरसंक्रान्ति ८९., १५४, १७ | भ् नामान्तर<br>जन्मसम्बद्धाः        | ર<br>રક્ષ                  |
| घ                               | ं नामाल्पयद्धत्व<br>- निदर्शन       | દ, <b>૨</b> ૫, રૂર         |
| ·                               | <u> </u>                            | 6' £' £' 6'                |
| घनांगुल ३१७, ३३                 | निर्जराभाव                          | १८७                        |
| च                               | निर्वाण                             | ર્ <b>ઉ</b><br><b>રે</b> પ |
| च सुदर्शनस्थिति १३७, १३         | <sup>९.</sup> नोभागमअचित्तद्रव्यभाव |                            |
| ্র<br>জ                         | नाभागमद्रव्यभाव                     | १८४                        |
| जीवविपाकी २२                    |                                     |                            |
| <b>हानकार्थ</b> र               | ४ <sup>।</sup> नाआगमभन्यद्रव्यभाव   | १८४                        |
| क्रान्ताच                       | in the second and second            | • • •                      |

|                                    | पारिमाषिक शन्दसूची    |                                    | ( ३७ )                  |  |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| शब्द                               | â <b>a</b>            | शब्द                               | δ <b>a</b> •            |  |
| नोआगमभावभाव                        | १८४                   | मासपृथक्त्वान्तर                   | १७९                     |  |
| नोआगमभावान्तर                      | 3                     | मिथ्यात्व .                        | Ę                       |  |
| नोआगममिश्रद्रव्यभाव                | १८४                   | मिश्रान्तर                         | <b>ā</b>                |  |
| नोभागमद्रव्यास्पबहुत्व             | રુકર                  | 2                                  | ***                     |  |
| नोआगमभावास्पबहुत्व                 | રકર                   | मु <b>इ</b> र्तपृथ <del>कत्व</del> | ३२, ४५                  |  |
| नोथागमसचित्तद्रव्यभाव              | १८४                   |                                    | य                       |  |
| नोद्दान्द्रयावरण                   | २३७                   | योग                                | -                       |  |
|                                    |                       |                                    | २२६                     |  |
| प                                  |                       | योगान्तरसंक्रान्ति                 | ८९.                     |  |
| परमार्थ                            | 9                     |                                    | <b>इ</b>                |  |
| परस्थानाल्पबद्दुत्व                | २८९                   | <b>छे</b> क्यान्तरसंक्रान्ति       | १५३                     |  |
| परिपाटी                            | २०                    | े छश्याचा<br>छश्याद्वा             | रूपर<br>१५१             |  |
| पल्योपम                            | <b>૭</b> , <i>९</i>   | ले <b>भोपशामनाद्वा</b>             | <b>१</b> ९,०            |  |
|                                    | , १९६, २३०            | ું છા <b>મા</b> પરાામના હા         | (-,0                    |  |
| पुद्रलर्पारवर्तन                   | وبربع                 |                                    | व                       |  |
| पुद्रलविपाकित्व                    | <b>२२२</b>            | वर्गमूल                            | <b>२६७</b>              |  |
| पुद्रलविपाकी                       | २२६                   | वर्षपृथक्त्व                       | <b>१८, ५३, ५५, २६</b> ४ |  |
| पुरुषेवदोपशामनाद्धा                | १०,०                  | वर्षपृथक्त्वान्तर                  | <b>१</b> ८              |  |
| पूर्वकोटीपृथक्त्व                  | ४२, ५२, ७२            | वर्षपृथक्तवायु                     | 36                      |  |
| प्रक्षपसंक्षप                      | २९४                   | विकस्प                             | શ્ટેવ                   |  |
| प्रतरांगुल                         | ३१७, ३३५              | विष्रह                             | १७३                     |  |
| प्रतिभाग                           | २७०, २९०              | विग्रहग <b>ति</b>                  | 300                     |  |
| प्रत्यय                            | <b>ક્</b> લ્પ્ર       | विरह                               | 3                       |  |
| प्रत्येकबुद्ध                      | ३२३                   | व्यमि <del>वा</del> र              | <b>૧૮</b> ૧., ૨૦૮       |  |
| ब                                  |                       | - 414 41                           |                         |  |
| ·                                  | 202                   |                                    | য                       |  |
| बोधितबुद्ध                         | ३२३                   | श्रेणी                             | १६६                     |  |
| भ                                  |                       |                                    | <b>q</b>                |  |
| भव्यत्व                            | १८८                   | षण्णोकषायोपशामन                    |                         |  |
| भाव                                | १८६                   | पण्मास                             | तका १५०<br><b>२१</b>    |  |
| भाववेद                             | <b>ર</b> રર           | 4-41/4                             |                         |  |
| <b>भु</b> यन                       | ६३                    | 1                                  | <b>स</b>                |  |
| म                                  |                       | सचित्ताम्तर                        | ą.                      |  |
| महावत                              | ২৩৩                   | सबुपशम                             | २०७                     |  |
| महामत<br>मानोपशामनाद्वा            | १००                   | सङ्गावस्थापनाभाव                   | १८३                     |  |
| मायोपशामनाद्धाः<br>मायोपशामनाद्धाः | १९०                   | सद्भावस्थापनान्तर                  | <b>ર</b>                |  |
| मासपृथक्त्व                        | <b>३</b> २, <b>९३</b> | सम्मूर्डिछम                        | धर                      |  |
| 41/1541/A                          | 7 17                  | <b>K</b>                           | - •                     |  |

## परिशिष्ट

| • सन्द                                  | बृष्ठ           | सब्द                       | <b>18</b>                 |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| .सम्यक्त्व                              | Ę               | े संचय                     | <b>ર</b> ૪૪, ર <b>૭</b> ર |
| सम्यग्मिथ्यात्व                         | v               | संचयकाल                    | २७७                       |
| सर्वघातित्व                             | 90.             | संचयकालप्रतिभाग            | २८४                       |
|                                         | १९९, २३७        | · <b>संच</b> यकालमाहात्म्य | २५३                       |
| सर्वघाती                                | १९९, २०२        | संखयराशि                   | ३०७                       |
| सर्वपरस्थानास्यवद्वत्य                  | २८९             | संयम                       | દ                         |
| सागरोपम                                 | દ               | संयमासंयम                  | Ę                         |
| सागरोपमपृथक्त्व                         | <b>૧</b> ૦      | स्तिबुकसंक्रमण             | <b>२</b> १०               |
| सागरोपमशतपृथक्त्य                       | ७२              | स्थान                      | १८९                       |
| सातासातवंघपरावृत्ति                     |                 | स्थापनान्तर                | २                         |
| _                                       | १३०, १४२<br>१९६ | स्थापनाभाव                 | १८३                       |
| साधारणभाव                               |                 | स्थापनाल्पबहुत्व           | રક્ષ                      |
| सान्तर<br>साम्रिपातिमाव                 | २५७<br>१९३      | स्थावरस्थिति               | ८५                        |
|                                         | इर्ड<br>७       | स्रीवेदस्थिति              | ९६, ९८                    |
| सासादनगुण<br>सासादनपश्चादागत/मध्यादिष्ट | १०              | स्रीवेदोपशामनाद्वा         | १९०                       |
| सासंयमसम्य <del>क्त</del>               | १६              | स्वस्थानाल्पबहुत्व         | २८९                       |
| <b>सिद्ध</b> काल                        | १०४             | _                          |                           |
|                                         | १९              | ₹                          |                           |
| स्काडा<br>क्षेत्रिकस्वरूप               | २६७             | हेतुहेतुमङ्गाव             | <b>३</b> २२               |

